```
प्रकाशक:
ा॰ चमनलाल गीतम
संस्कृति संस्थान,
हवाजा कुतुब (वेदनगर)
बरेली (उ० प्र०)
सम्पादक:
पं० श्रीराम शर्मा आचार्यः
 *
सर्वाधिकार सुरिच्नत
संशोवित संस्करण
0235
मुद्रक :
विनोदकुमार मिश्र
राजेश्वरी प्रिटिंग प्रेस,
बार्य समाज रोड, मथुरा 🖡
विजय मुद्रणालय, बरेली :
 *
मृत्य :
E)32
```

## ६ स्रक्त

(ऋषि-बृहस्पति: । देवता-वनस्पति:, फलामणि:, आप: । छन्द-गायत्री अनुष्टुप्, जगती, शनवरी:, अष्टि:, धृतिः, पंदित: )

अरातीयोभ्जीतृन्यस्य दुर्हार्दो द्विषतः शिरः । अपि वृश्चाम्योजसा ॥१

वमं मह्यमयं मणिः फालाज्जातः करिष्यति ।
पूर्णो मन्थेन मागमद् रसेन सह वर्चसा ॥२
यत् त्वा शिक्वः परावधीत् तक्षा हस्तेन वास्या ।
आपस्त्वा तस्माज्जीवलाः पुनन्तु शुचयः शुचिम् ॥३
हिरण्यस्त्रगयं मणिः श्रद्धां यज्ञं महो दधत् । गृहे वसतु नोऽतिथिः
॥४

तस्मै घृतं सुरां मध्वन्नमन्नं क्षदामहे।
स नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयिक्तित्स्ग्तु भूयोभूयः
च्वः श्वो देवेभ्यो मिण्रित्य ॥ १८
यमबद्धनाद् बृहस्हितिर्मणि फालं घृतश्चुतमुग्र खिदरमोजसे।
तमिनः प्रत्यमुद्धत सो अस्मै दुह आज्यं भूयोभूयः
श्वः श्वस्तेन त्वं द्विषतो जिह ॥ ६
यमबद्धनाद् बृहस्पितर्मणि फालं घृतश्चुतमुग्रं खिदरमोजसे।
तिमः प्रत्यमुद्धतीनसे वीर्याय कम।
सो अस्मै बलिमद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जिह ॥ ७
यमबद्धनाद् बृहस्पितर्मणि फालं घृतश्चुतमुग्रं खिदरमोजसे।
त सोमः प्रत्यमुञ्चत महे श्रोत्राय चन्नसे।
सो अस्मै वर्च इद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विजतो जिह ॥ ६
यमवद्भाद् बृहस्पितर्मणि फालं घृतश्चुतमुग्रं खिदरमोजसे।
त सोमः प्रत्यमुञ्चत तेनेमा अजयद् दिशः।
सो अस्मै भूतिमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वःसतेन त्वं द्विषतो जिह ॥ ६

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्मणि फालं घृत्रस्चुतमुग्रं खिरमोजसे । त विभ्रः चन्द्रमा मणिमसुराणांपुरोऽजयद दानवानां हिरण्ययी: । सो अस्मं श्रियमिद दुहे भूयोभूय:स्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ :०

जो पात्र मुझसे द्वेष माव रखता है, मैं उसके निर को मन्त्र की वाबिन से काटता है।। १ ।। यह फनं द्वारा उत्पन्न हुआ मणि रस और मंत्र से युवत है। यह तेज के सिहत मेरे पास आ रहा है। यह मणि मेरे लिए कवच के समान रक्षक होगा।। २।। तुक्ते शिवव ने अपने हाथ से व युच द्वारा काटा है, उस तुझ पवित्र को प्राण्दायक पदित्र जल पवित्र बनावे ॥ १ प यह हि एऽस्र २ मणि यज्ञीत्मवें को कराना हुआ हमारे गृहीं में अतियि के समान निवास करे।। ४ ॥ जैसे पिता पुत्रों के कल्याण की बात सोचता है, वैसे ही यह मणि हमारे लिए वल्यागामयी हो। हम इस मणि को घृत, मुरा, मधु और अन्न भेंट कन्ते हैं। देवनान्नो के पास से आने वाली यह मिण बारम्बःर हमको प्राप्त होती हुई मञ्जून करने वाली हो। प्राः इम खदिर फान की मिण को वृहत्पति ने बल-अप्ति के लिए र्वांषा ग्रीर अस्ति ने इसका प्रतिमुखन किया। यह मणि घत के समान मार पदार्थों की करने वाली है। इसके द्वारा तू शबुओं का हनन कर।। ६। जिस खदिर फाल मणि को बृह्माति ने बल प्राप्ति व लिये बाँधा और इन्द्र ने जिमे ओन वीर्य के निमित्त वैधवाया तब यह सार पदायों की वर्षा करने वाली मिण इन्द्र को नित्य नतीन यल प्रदान करती रहती है। तू उसी मणि से अपने शत्रुओं का हनत कर ।। ७ ॥ जिस र्खादर फाल मणि को बृहस्ति ने बल पाने के लिए बाँधा भीर मोम ने उसे महिमामय श्रोत और दर्णन शक्ति की प्राप्ति के लिए बेंघवाय, यह घत के समान सार पदार्थी की वर्षा करने वाली मणि सोम को नित्य न भीन वर्च प्रदान करती है उभी मणि के हरा तू प्रयने णशुओं का हनन कर । द । जिस खदिर फल्न मणि को बन प्राति के निमित्त बृह-र ति ने बौबा पा और मूर्य ने जिसे दिवाओं पर विजय गृप्त करने को बँधवाया था, तह घृषके समान सार पदार्थों की दर्धा उसने वाली शत्रु के

लिए उग्रमणि प्रति दूसरे दिन सूर्यको अधिकाधिक भुति प्रदान करे। उसी मणि से तू शत्रुशों का संहार कर ॥ है।। जिस खदिर फाल मणि को बृहस्पति ने ओज के लिए बाँघा था, उस मणि की घारण कर चन्द्रमा ने राक्षसों के सुवर्ण से बने नगरों पर विजय प्राप्त की । यह मणि घृत के समान सार पद: यों की वर्षक और शत्रु के लिए उग्र है। यह मणि चन्द्रमा को नित्य प्रति बारम्बार श्रीप्रदान करने वाली है तु उसी मणि से अपने शत्रुओं को नष्ट कर ।।।।।। यमबन्नाद् वृहस्पतिवाताय मणिमाणवे । सो अस्मै वाजिनं दुहे भूमोभूयः श्व.श्वस्तेन त्वं द्विषतो जिह ॥११ यमबन्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे । तेनेमा मणिना कृषिमश्विनाविभ रक्षः। स मिषम्भयां महो दुहे भूयाभूयः इव स्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥१२ यमबद्दनाद् बृहस्पतिविताय मणिमाशवे । तं बिभ्रत् सविता मणि तेनेदमजयत् स्व:। सो अस्म स्नतां दुहे भुयोभूयः इ ।:इवस्तेन त्वं द्विपतो जिह ॥१३ यमबध्नाद् बृहस्पतिवानाय मिशामाशवे । त्तमापो बिभ्रतीर्मणि सदा धावन्त्यक्षिताः । स आभ्यो ऽमृतिभिद् दुहे भयोभूयः श्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥१४-यमबक्ताद बृहस्पतिजीताय मणिमाशवे । तं राजा वरुगो मणि प्रत्यमुङच । शभुवम् । सो असमै सत्यमिदं दुहे भूगोभूयः इवः इवस्तेनं तब द्विषतो जहि ॥१४ यम ध्नाद बृहस्पतिर्वातीय मणिमाशवे । तं देवा विभ्रता मणि सर्वाल्लोकान युधाजयन्। स एभ्यो जितिमिद दुहे भूयाभयः इव:इवस्तेन त्वं द्विषतो जिह ॥१६ यमबद्दनाद् नृहस्पति गीताय मणिमाशवे । तिममं देवता मणि प्रतामुङ्कवन्त शंभुवम् 🤖 स आध्या विश्वमिद दुहे भूयोभूयः ववः ववस्तेन त्व द्विषतो जिह ॥१७ ग्धतवस्तमवद्दनतार्तवास्तमवद्दनत । संवत्सरस्तं वदद्वा सर्वं भूतं वि रक्षति ॥१८ अन्तर्वेणा अवद्दनत प्रदिशस्यमवद्दनत । प्रजापतिमृट्टो मणिद्विपतो मेऽघरौ अकः ॥१६ अथर्वाणा अवद्दनतायर्वणा अवद्दनत । तमेदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां विभिद्धः पुरस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥२०

जिम मिगा को बहुस्पति ने वायु के वांधा था, वह मिण नित्य प्रति वारम्बार वायु को वेगमान बनातो रहती है। तू उस मणि के द्वारा ही शत्र औं को मार ॥११॥ जिस मणि को बृहस्पति ने अध्विनीकुमारों के बाँद्या था, उसमे अधिवनीकुमार कृषि की रक्षा करते हैं। वह बारम्बार अध्यिनीकृशारों को जल प्रदान करती है । तू उसी मिण् के द्वारा गत्रुओं की नष्ट के ।।१२।। जिस मणि को बृहस्पति ने सविता के बांधा था, जितसे मिवना ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की । वह सविता के लिये नित्य प्रति बारम्वार वाणी प्रदान करती है। उस मणि से त् णत्रुघों का नाश कर 119311 जिस मणि को बहुस्पति ने जलों के बांबा था, उसे घारण कर यह गदा गतिमान रहते हैं। वह मणि इन जनों को नित्य प्रति अधिक से अधिक अमृतत्व देती रहती है। उसी मणि क द्वारा तू णत्रुओं को नष्ट कर ।। १४ ।। बृहस्यति ने जिस मणि को राजा बक्एा के बांधा था, वह मणि कल्याण प्रदायनी है और नित्य प्रति वक्ता की सत्य प्रदान करती रहती है। तू उसी मणि के द्वारा एयुओं का नाण कर ॥१४॥ जिस मिंगु को बृहत्पति ने देवताओं के बाँधा या और देवताओं ने उसके प्रमाव में मब लोकों पर जब प्राप्त की बी, उमी मणि से तू अपने रायुआंका हनन कर ।। १६।। जिस मणि को बृहस्पति ने द्वतगति के निये वायु के बांधा था श्रीर देवताओं ने भी उमे धारण किया था, वह मणि उनको विश्व प्रदान करती रहती है। तू ऐमी ही मणि से अपने गयुओं को नष्ट कर ।।१७।। इस मणि को ऋतु ने, उनके अवयव महीनों ने भी बोध। या और सबत्सर इसी के बल से प्राणियों की रक्षा

किया करता है । १८। बन्तर्देशों और प्रदिशाओं ने भी इस मणि को घारण किया था। इसका बाविष्कार प्रजापति ने किया था। यह मणि मेरे शत्रुओं की दुर्गति करने वाली हो । 🕰 । अथर्ववेद के मन्त्रों द्वारा जिन्होंने इस मणि को धारण किया, उन्होंने मत्रुओं के नगरों को तोड़ दिया। तू ऐसी ही मणि से अपने शत्रुणों का सहार कर ॥२०॥ तं घाता प्रत्यम्ञचन स भृतं व्यकल्पयत् । ते न त्वं द्विषतो जिह् ।२१ यमबध्नाद बृहस्पतिद वेभ्यो असुरिच्चतम् । स मायं मणिरागमत् रसेन सह वर्चसा ॥२२ यमबन्नाद बृहम्पतिद वेश्यो असुरक्षितिम् । स मायं मणिरागमत् सह गोभिरजाविभिरन्ने न प्रजया सह।।२३ यमबन्ताद बृहस्पतिद वेभ्यो असुरक्षितिम्। स मायं मणिरागमत सह ब्रीहियवाभ्यां महसा भूत्या सह ॥२४ यमबद्दाद् बृहस्पतिद विभयो असुरक्षितिम्। स माय मणिरागमन्मधोर्घृ तस्य धारया कीलालेन मणिःसह ॥२४ यमबन्ताद बृहस्पतिद वेभ्यो असुरक्षितिम्। स मार्य मणिरागमर्जया पंयसा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥६६ यमन्नाद बृहस्पतिद वेभ्यो असुरक्षितिम । स मायं मणिरागत तेजस त्विष्या सह यशसा कीत्या सह ॥२७ यमबन्नाद् बृहस्पतिद वेभ्यो अमुरक्षितिम् । स मायं मणिरागमत सर्वाभिभू तिभिः सह ॥२८ तिमम देवता मणि मह्य ददतुं पुष्टये। अभिभूं क्षत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं मिण्म् ॥२६ ब्रह्मणा तेजसा सह प्रति मुञ्चामि मे शिवम्। असप्तनः सपरनहा सपरनान मेऽधराँ अकः । ३०

इस मणि को घारण करके ही घाता ने प्राणियों को रचा। उसी मणि से तूशक्रवों को नष्ट कर ।२२। असुरों का क्षय करने वाली जिस

मणि की बृहस्पति ने दैवताओं की बाँघा था, वह मणि रस और वर्च महित मुझे प्राप्त होगई है । २२।। राक्षसों को क्षीए। करने वाली जिस मणि को बृहस्पित ने देवताओं के बाँधा या, वह मणि भी भेड आदि तया सन्तानों के सहित मुक्ते प्राप्त होर्ग्ड है ।। रे३। शक्सों की कीण करने वाली जिस मीण को बृहस्पति ने देवताश्रों के बाँद्या था, वह मिण यव, घान्य उत्सव और भूत श्रादि से सम्पन्न हुई मुझे मिल गई है ॥२४॥ राक्षसों को नष्ट करने वाली जिस मणि को बृहस्यति ने देवताग्रों के बौंद्याया वह मिता घृत और मधुकी धाराओं और अन्त से सम्पन्त हुई मुझे मिल गई है।।२५ । असुरों की क्षीण करने वाली जिस मणि यो बृहस्पति ने देवताओं के बांधा था, वह मणि शन्न, बल और लक्ष्मी सहित मुझे प्राप्त होगई है । २६।। राक्षसों को क्षीण करने वाली जिस मिंगा को बहम्पति ने देवताओं के बांधा था, बह मणि तेज, यश, कीति कोर दींग्त महित मुझं प्राप्त होगई है ।। २७ । राक्षसों को कीण करने त्राली जिस मिस्स को बृहस्यति ने देवतःओं के बांबा था, वह मिण सम्रूर्ण विमूर्तियों से समान्त हुई मुझे प्राप्त होगई है। २८ ।। झात्र बल की वृद्धि करने वाली, शत्रुओं को वशीमृत करने वाली तथा उनका संहार करने वाली इस मणि की तुष्टि के लिये देवगण मुझे प्रदान करें ।। ः ६ ।। हे मणे ! तू कल्याण करने वाली है । तुझ मन्त्र प्राक्ति सहित ग्रहण करता हूँ तृ गतु रहित होने से अपने छः गा करने वाले के गतु का नाभ करती है । इसलिये मेरे शत्रुओं को भी बुरी गति प्रदान कर 11३० ।

उत्तरं द्विपतो मामयं मणिष्कृणोतु देवजाः । यस्य लोका इमे त्रयः पयो दुग्धमुपासते । य मायमधि रोहतु भणिः श्रेष्ठ्याय मूचंतः । ३१ यं देवाः पितरो मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा । स मायमधि रोहतु मणिः श्रेष्ठ्याय धंतः । ३१ थायवीजमूर्यरायो यष्टे फालन रोहति । एवा मिय प्रजा पणवोऽन्नमन्न वि रोहतु ॥ ३३ यस्मै त्वा यज्ञवर्धन मणे प्रत्यमुञ्च शिवम् । तं त्वं शतदक्षिण मणे श्रेष्ठयाय जिन्वतात् ॥२४ एतिमहम समाहित जुषाणो अग्ने प्रति हयं होमेः । तस्मिन विदेम सुमित स्वस्ति प्रजां चक्षुः पशून्त्सिमिद्ध जातवेदसि ब्रह्मणा ॥३५

इस मणि का देवताओं ने आविष्कार किया। यह मुक्ते शब्धों से श्रेष्ठ बनावे। जिस मणि से दूध और जल की याचना की जाती है, वह मणि श्रेष्ठता के निमित्त ही मेरे द्वारा धारण की जाय 1३१॥ देवता, पितर और मनुष्य जिस मणि से जीवन पाते हैं, ऐसी यह मणि श्रेष्ठता से मुझ पर चड़े ॥३२॥ फाल द्वारा कुरेदे जाने पर जैमे भूमिगत बीज उत्पन्त होता है, वैसे ही यह मिण प्रजा, पशु और खाद्यानों की उत्पत्ति करने वाली है। १ मेरे तुक्ते जिसके लिये धारण कर रहा हूं, उसे तू श्रेष्ठना देती हुई सन्तुष्ट बना ॥३४॥ हे अग्ने! तुम मन्त्र शक्ति स प्रदीप्त होते हुए इम हिंव का सेवन कर तृप्त होओ। हम इन अग्निदेव से श्रेष्ठ मित, प्रजा, चक्षु पशु और सब प्रकार का कल्याण चाहते हैं।३५॥

## ७ सक्त [चीया अनुवाक]-

( ऋषि-अथर्वा । देवता-स्कम्भः, अन्यात्मम् । छन्द-जगती, त्रिष्टुप्, चिष्णक्, वृहती, गायत्री, पंक्तिः, )

किस्मिन्नङ्गे तपो अस्याधि निष्ठिति किस्मिन्नङ्गे ऋतमस्याध्याहितम । वव वर्तं वव श्रद्धास्य तिष्ठिति किस्मिन्नङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम् । १ कस्मादङ्गाद दीप्यते अन्तिरस्य कस्मादङ्गात पवते मातिरिश्वा । कस्मादङ्गाद वि मिमीतेऽधि चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिमानो

अङ्गम् ॥२ कस्मिन्न ङ्गो तिष्ठित भूमिरस्य कस्मिन्न ङ्गो तिष्ठत्यन्तरिक्षमः। किस्मिन्नंगे तिष्ठत्याहिता द्योः किस्मिन्नंगे तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥३
वव प्रत्मन् दीष्यत ऊध्वों अग्निः नवः प्रेप्सन् पवत मातिर्वा ।
यत्र प्रत्मन्तीरिभयन्त्यावृतः स्कम्भ तं बूहि कतमः स्विदेव सः ॥४
ववाधीनासाः कव यन्ति मासाः संवत्स रेण सह संविदानाः ।
यत्र यन्त्यत । यत्रातंत्राः स्कम्भं तं बूहि कतमः स्विदेव सः ॥४
वव प्रत्मन्ती युवती विरूपे अहोराहो द्रवतः स विदाने ।
यत्र प्रत्मन्तीरिभयन्त्यापः स्कम्भं त बूहि कतमः स्विदेव सः ॥६
यस्मिन्त्स्तव्ध्वा प्रजापतिलेकान्त्सर्वां अधारयत ।
स्कम्भं तं बूहि कतमः स्विदेव स ॥७
यत् परममवस यन्त्व मध्यमं प्रजापति ससृजे विश्वरूपम् ।
कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्राविद्यत कियत् तद् वभूव ॥६
कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्राविद्यत कियत् तद् वभूव ॥६
कियता स्कम्भः प्र विवेश भूत कियद् मविष्यदन्वाशयेऽत्रय ।
एक यदंगमकृणोत् सहस्रधा कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र ॥६
यत्र लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जना विदुः ।
असःच यत्र सञ्चान्तः स्कम्भ तं बृहि कतम स्विदेव सः ॥१०

इसके किस बङ्ग में तप, किन बङ्ग में ऋन. किम घङ्ग में श्रद्धा, किम बङ्ग में सत्य और किम अङ्ग में बन रहता है ? । १ । इसके किस अङ्ग में वायु चलता, किम अङ्ग स अग्न प्रज्ञवीलन होती और चन्द्रमा इमके किस अङ्ग में बन्तरिक्ष और किस अङ्ग में चुलोंक का निवास है ? चुलोंक में भी श्रेष्ठ स्थान इसके किस अङ्ग में स्थित है ? ।। ३ ॥ ऊपर को उठता हुमा अग्न कहाँ जाने की इच्छा करता है ? वायु कहाँ जाने की इच्छा करता हुआ चलता है ? आवागमन के चनकर में पड़े प्राणी कहाँ जाने की इच्छा करता हुआ चलता है ? अवागमन के चनकर में पड़े प्राणी कहाँ जाने की इच्छा करता हुआ चलता है ? अवागमन के चनकर में पड़े प्राणी कहाँ जाने की इच्छा करता हुआ चलता है ? अवागमन के चनकर में पड़े प्राणी कहाँ जाने की इच्छा करता हुआ चलता है ? स्वम्पन के सामने चलते हैं, उसे चताओं ? ।। १ ।। संवत्सर से सहमति रखने वाले पक्ष और मास

कहाँ जाते हैं, ऋतुऐं श्रोर मास जहाँ जाते हैं, उस स्कम्म (सर्वाधार) को बताओ ? ॥१॥ रात्रि और दिन अनेक रूपों के धारण करने वाले हैं, मिलने और वियुक्त होने वाले हैं, वे दौड़ते हुये कहाँ जाते हैं। जहाँ प्राप्ति की इच्छा वाले जल जा रहे हैं. उस स्कम्म को बताओ ? ॥६॥ प्रजापित जिसमें स्तामत होकर सब लोकों को धारण किये हुये हैं, उस स्कम्म को बताओं ? ॥६॥ जो परम, अवम और मध्यम है, जिन सब रूपों को प्रजापित ने बताया है, उनमें कितने अंश से स्कम्म अविष्ट हुमा है ? जिससे प्रविष्ट नहीं हुआ, वह अंग कितना है ? ॥ द ॥ कितने अंश से स्कम्म भूत में घुसा है ? भविष्य में कितने अंश से सोरहा है ? जो अपने अंग को सहस्र प्रकार का बना लेता है, वह उनमें कितने अंश से प्रविष्ट होता है ? ।।६॥ लोक, कोश और जल जिसमें निहित माने जाते हैं, जिसमें सत् और असत् भी है, उस स्कम्म को बताओ ॥१०॥

यत्र तपः पराक्रम्य वृतं धारयत्यूत्तरम् ।
ऋतं त्र यव श्रद्धा चापो वृद्धा समाहिताः स्क्रम्भं तं वृ हि कतमः
स्विदेव सः । ११
यसमन भूमिरन्तिरक्षं द्यौर्यास्मन्नध्याहिता ।
यत्राग्निश्चन्द्रमा सूर्यो वातस्तिष्ठन्द्यापिताः स्क्रम्भं त वृ हि कतमः स्विदेव सः । १२
स्यय त्रयप्तित्रशद् देवा अगे सर्वे समाहिताः ।
स्क्रम्भं तं बृहि कतमः स्विदेव सः । १३
यत्र ऋष्या प्रथमजा ऋचः साम यजुमहो ।
एकः पर्यस्मिन्नागित स्क्रम्भ तं बृहि कतमः स्विदेव स ॥१४
यत्रामृतं च मृत्यूरच पुरुषेऽधि समाहिते ।
समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेऽधि समाहिताः स्क्रम्भं तं बृहि कतमः स्विदेव सः । १४

यम्य चतसः प्रदिशे। नाडचिस्तिष्ठिन्ति प्रत्यसाः ।
यज्ञो यत्र पराक्तान्तः स्कम्भं त बृहि कतमः स्विदेव सः ॥१६
ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ।
यो वद परमेष्ठिनं यश्च वेद प्रजापतिम् ।
ज्येष्ठ ब्राह्मण विदुस्ते स्कम्ममनुसंविद्ः ॥१७
यस्य गरो वैश्वानरश्चक्ष्रिङ्गरसोऽनवन् ।
अङ्गानि यस्य यातवः स्कम्म तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥१८
यस्य ब्रह्म मुखमाहुजिह्वां मधुक्रणामृत ।
विराजमूषो यस्याहु स्कम्म तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥१८
यस्माहचा अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकपन् ।
सामान यस्ग ले।मान्ययविष्ट्रिरसे। मुखं स्कम्भ तं ब्रूहि
कतमः स्विदेव सः ॥२०॥

िस स्थान में तप और यत हारा तेजस्वी हुआ पुरुष बैठता है, जहाँ श्रद्धा, ऋतु, जल और यहा भी प्रतिष्ठित है, उस स्कम को कही ।११। जिसमें अग्न सूर्य, चन्द्र, वायु, पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दिव्य लोक हैं. उस रकंग को हमसे कही ? ।। १२ ।। जिसके घारीर में तेतीस देव-ताओं का निवास है, उस स्कंग को हमें बताओं ? ।। १३ ।। जिसमें भारम्म काल में उत्पन्न हुए ऋषि, पृथ्वी ऋक्, साम और यजुर्वेंद हैं, उस स्कंभ को हमसे कहो ? ।। १४ ।। जिसमें भरणा, अमरणा भने प्रकार निहित है, समुद्र जिसकी नाड़ी हैं, वह स्कंम कोन सा है ? ।। १४।। चारों दिगा कर जिसकी मुख्य नाड़ी है, जिसमें यज्ञ जाता है, उस स्कंभ का वर्णन करो ? ।। १६ ।। जो पुरुष में यहा को जानने वाले हैं, वे परमेछी, प्रजायित और अग्रज बाह्मण को जानते हैं, वही स्कंम के भी जाता हैं ? ।। १७।। जिसका शिर वैश्वानर, जिसके नेत्र अङ्गिरावंशीय ऋषि, जिसके अंग 'यातु' हैं, वह स्कंम कीन सा है ?।। १६।। जिसकी जीम को मधु-कंग और मुख को बहा कहते हैं. जिसका ऐन विगाट कहलाता है, उस स्कंम को बनाओं ? ।। १६।। जिसने यज्ञ वेंद के मन्त्र और ऋवायों प्रकट

हुई अथर्व जिसका मुख और साम जिसके लोम हैं उस स्कम्भ के विषय में कहो! ॥२०॥

असच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं परमिमव जना विदु: । खतो सन्मन्यन्तेऽवरे ये ते शाखामुपासते ।। २१ यत्रादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः। भूत च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिना स्कम्भ तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ २२ ॥ यस्य त्रयस्त्रिशद देवा निधि रक्षन्ति सर्वदा । निधि तमद्य को वेद यं देवा अभिरक्षय ॥ २३ यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते। यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्षं स ब्रह्मः वेदिता स्यान् ॥ २४ बृहन्ता नाम ते देवा येऽपतः परि जज्ञिरे। एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासदाहुः परे। जनाः ॥ २४ यत्र स्कम्भः प्रजनयत् पुराणं व्यवर्तयत् । एकं तदङ्गं स्कम्भस्य पुराणमनुसंविदुः ॥ २६ यस्य त्रयस्त्रिशद देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे। तान् वैत्रयस्त्रिशद् देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ ५७ हिरण्यगर्भं परममनस्युद्धं जना विद्ः। स्कम्भस्तदग्रे प्रासिञ्च द्धरण्यं लाके अन्तरा ॥ २= स्कम्भे लेकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽध्यृतमाहितम् । स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वं समाहितम् ।२६

यदि अप्रकट शाखा प्रकट हो जाय तो वह श्रोष्ठ मानी जाती है। अन्य व्यक्ति जिसकी स्तुति करें वह व्यक्ति भी श्रोष्ठ माना जाता है।।२१॥

इन्द्रे लाका इन्द्रे तप इन्द्रे ऽध्यतमाहितम्।

इन्द्रं त्वा वेद प्रत्यक्ष स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम् ।३०

जिसमें मूर्य, रुद्र, भून, भव्य और सब लोक जिसमें निहित हैं, उस स्वम्म को बताओ ।। २२ ।। तेतीस देवता जिसकी निधि की रक्षा करते हैं, उस निधि का ज्ञाता कीन है ? । २३ ॥ ब्रह्म को जानने वाले देवता जहां महान ब्रह्म को स्तुति करते हैं, जो उन्हें जानता है, वही ब्रह्म को जान सकता है ? ।।२४॥ असत् से उत्पन्न हुये बृहत् नामक देवता स्कंभ के ही अङ्ग हैं, वे अमत् कहलाते हैं ।।२५॥ स्कंभ ने उत्पन्न पुराण को व्यवित किया, वह म्कम्भ का अङ्ग पुराण कहा जाता है ।।२६। तेंतीस देवता जिसके गरीर में सुशोभित हैं, उन्हें ब्रह्म के जानने वाले विज्ञ जानते हैं । १२७॥ वह हिरण्यगर्भ, वर्णन करने में जो न आ सके, ऐसा है । उसे स्कम्भ ने ही इम लोक में प्रथम वार सींचा था ।।२६॥स्कभ में लोक, नप और ऋतु निहित हैं । हे स्कंभ ! इन्द्र ने तुक्षे प्रत्यक्ष देखा है, तू इन्द्र में ही निहित हैं ।।२६॥ इन्द्र में हो लोक, तप और ऋतु हैं । हे इन्द्र ! में तुझे जानता हूं । सब स्कंभ में निहित हैं ।।३०॥

नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात् पुरोपसः ।

यदजः प्रथम संवभूव स ह तत् स्वराज्यमियाय यस्मान्नान्यत्
परमस्ति भूतम् ॥३१

यस्य भूमिः प्रमान्तिरक्षमुतोदरम् ।

दिवं यश्वकः मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥१२

यस्य सूर्याश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः ।

अन्नि यश्चक आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३३

यस्य वातः प्राणपानौ चक्षुरङ्गिरसोऽभवन् ।

दिशो यश्चकः प्रज्ञानीस्ततस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३५

स्कम्भो दाधार द्वावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधारोर्बन्तिरक्षम् ।

स्कम्भो दाधार प्रदिशः पहुर्वीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेश

॥३५

यः श्रमात् तपसो जातो लोकान्त्सर्वान्त्समानशे ।

सोमं यश्चक्र केवलं तस्म ज्षेष्ठाय ब्रह्मण नमः ॥३६
कथं वातो नेलयित कथं न रमते मनः ।
किमापः सत्यं प्रेप्सन्तीनेलयिन्त कदा चन ॥३७
महद यज्ञं भुवनस्य मध्ये तपिस क्रान्त सिललस्य पृष्ठे ।
तिस्मञ्छयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्धः परितइव शाखाः॥३८
यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोहोण चक्षुषा ।
यस्मै देवाः सदा बिल प्रयच्छिन्ति विमितेऽमित स्कम्भं तं
बूहि कतमः स्थिदेव सः ॥३९
अप तस्य हतं तमो व्यावृत्तः सः पाष्मना ।
सर्वाणि तिस्मञ्ज्योतीिष यानि त्रीरिण प्रजापतौ ॥४०
यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्त सिलले वेद ।

स वे गुह्यः प्रजापितः ॥४१ तन्त्रमेके युवती विरूपे अभ्याकामं वयतः षण्मयूखम् । प्रान्या तन्तूं स्तिरते धत्ते अन्या नाप वृञ्जाते न गमातो अन्तम्

११४२

तयोरहं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यतरा परस्तात् । पुमानेनद वयत्युद गृणत्ति पुमानेनद वि जभाराधि नाके ॥४३ इमे मयुखा उप तस्तभुदि सामानि चक्रस्तसराणि वातवे ॥४४

जो पहले अजन्मा था: जिससे परे कोई भूत नहीं है, उसे वह आत्मा प्राप्त होजाता है। वह सूर्य और उषा से पूर्व नाम रूपात्मक ससार को नाम से पुकारता है।।३१।: पृथ्वी जिसकी 'प्रभा' अन्तरिक्ष उदर और खुलोक णिर रूप है, उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूं।।३२। चन्द्र ग्रीर सूर्य जिसके नेत्र और अग्नि जिसका मुख रूप है, उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ॥३।। जिसके प्राणापान वायु, अगिरा नेत्र और दिशायें प्रज्ञान है, उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। ३४।। स्कम्भ ने आकाश, पृथ्वी, अन्तिगक्ष, प्रदिशा और छं उवियों को धारण किया है और वही स्कम्भ

\*----

इम लोक में रमा हुशा है ॥३५॥ जो सब लोकों का भोग करने वाला बोर तपस्या द्वारा प्रकट होता है तथा जिसने सोम को बनाया है, उस ब्रह्म को प्रणाम है।।३६। किस सत्य की इच्छा से जल अचेप्ट रहते हैं, वायु प्रेरणा नहीं करता और मन नहीं रमता । १३७।। लोक में एक अत्य-न्त पूजनोट व्यक्तित्व है, वह सलिल पृष्ठ पर विराजमान है, उसे तप द्वाराही प्राप्त कियाजा सकता है । जैसे वृक्ष की णाखायें वृक्ष की बाश्रिता हैं, वैसे ही मब देवता उसके बाश्रित हैं ।। ६८ ।। हाथ, पांव वाणी और नेत्रादि के द्वारा देवना जिसकी सेवा करते हैं, जो विमित देह में अमित कर से विराजमान है, उस स्क्रंम्भ की बताओ ? ।। ३६ ॥ स्कम्म के ज्ञाता का अज्ञान मिट जाता है, वह पाप से रहित हैं ता है, प्रजापति में जो तीन ज्योतियां हैं, वे उनमें प्रतिष्ठित ही जाती हैं ।।४०।। प्रजापति वही है जो जल में वेंत का जानने घला है।।४ ।। यह अनेक दिन रात्रि छै ऋतुवाले गमनिशील संवत्सर के आश्रित हैं मैं इन पर चढ़ता हूं। इतमें से एक तन्तु-विस्तार कर उन्हें घारण करता है और दूसरा भी उन्हें नहीं त्यागता। यह दोनों ही अन्न से युक्त नहीं होते ।। ४ ।। इन नतंनशील दिन-रात्रि में पर (दूसरा) की मैं नहीं जानता, दिन इन्हें तन्तुवान बनाता ओर उद्गृणन करता हुआ दिव्य लोक में पुष्ट करता है ॥४३॥ साम प्रवाहमान होने के लिए 'तसर' करते हैं और मयूख द्युलोक को स्तम्भित करते हैं।।४४।

## युक्त ८

( ऋषि—कृत्तः । दिवता—प्रव्यात्मम् । छन्दः — वृहती, अनुष्टुप, विष्टुप्, जगती, पंक्तिः , उष्णिक्, गायत्री )

यो मृतं च भव्यं च सर्वं यरचाधितिष्ठितं । स्वयंस्य च केवल तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः । १ स्कम्भेनेमे दिण्टामिते चीरच भूमिशव तिष्ठतः । स्कम्भ इर सर्वं मात्मन्वद् यत् प्राणन्निस्पच्च यत् ॥२ तिस्रो ह प्रजा ग्रत्यायमायन् न्यन्या ग्रकंमितोऽविशन्त । बृहन् ह तस्यो रजसो विमानो हरितो हरिग्गीरा विवेश ॥३॥ द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीग्गि नभ्यानि क उ तिच्चकेत । तत्राहतास्त्रीग्गि शतानि शङ्कवः षष्टिश्च खीला ग्रविवाचला थै॥४॥

इदं सिवतिव जानीहि षड् यमा एक एकजः ।
तिस्मन हापित्विमिच्छन्ते य एषामेक एकजः ॥ ४ ॥
श्राविः सिविहितं गुहा जरन्नाम महत् पदम् ।
तत्रेदं सर्वमापित मेजत् प्राणत् प्रतिष्ठितम् ॥ ६ ॥
एकचक्रं वर्तं त एकनेमिसहस्राक्षरं प्र पुरो नि पर्वा ।
श्रघन विश्व भुवनं जजान यदस्याधं कवतद् बभूव ॥७॥
पञ्चवाही वहत्यग्रमेषां प्रष्ट्यो युक्ता श्रनुसवहन्ति ।
श्रयातमस्य दहशे न यातं परं नेदीयोऽवर दवीयः ॥ ६ ॥
तियंग्विलश्चमस उद्ध्वंबुध्नस्तिसमन् यशो निहितं विश्वरूपम् ॥
तदासत ऋषयः सप्त साकं ये ग्रस्य गोपा महतो बभूवः ॥ ६ ॥
या पुरस्ताद्युज्यते या च परचाद् या विश्वतो युज्यते य च सर्वतः यया यज्ञः प्राङ तायते तां त्वा पृच्छामि कतमा स ऋचाम् ॥१०॥

जो भूत, भिवष्य ग्रीर सब में व्यापक है जो दिव्य लोक का भी ग्रिशिष्टाता है, उस बहा को प्रणाम है।। १।। यह पृथ्वी ग्रीर ग्राकाश स्कंभ द्वारा ही स्थान पर स्थित हैं। श्वास लेने ग्रीर पलक मारने वाले यह पात्म रूप स्कंभ ही हैं।।२।। तीन प्रजाएं इसे प्राप्त करती हैं ग्रीर ग्रन्य सब ग्रीर से सूर्य में प्रविष्ट होती हैं। पृथिवी का रचिता बहा स्थित रहता हुग्रा हरे वर्ण वाली हरिग्णी में प्रविष्ट होता है।।३।। वारह 'प्रधि' ग्रीर तीन 'नम्य' है, उसमें तीन सौ ग्राठ कीले ठुकी हैं, इन्हें कौन जानता है।।४।। हे सिवता देव ! यह छै ऋतु दो-दो मास की हैं ग्रीर वर्ष एक है। इनमें 'दो बहा से उत्पन्न प्राग्णी हैं' उनमें से एक प्रकार के प्राग्णी उस बहा में ही लीन होने की कामना करते हैं।।४॥ गुफा रूप देह में

दमकता हुया ग्रात्मा निवास करता है। जरत् नामक महत् पद में यह गनेप्ट ग्रीर स्वासवान विश्व स्थित है।।६।। एक चक्र ग्रीर एक नेमि सहस्राक्षर के साथ गतिमान है। उसक ग्राधे भाग से विश्व उत्पन्न हुग्रा है। पन्रतु इसका भ्रन्य आवा भाग कहाँ है ? ।।७।। अग्र को पञ्चवाही प्राप्त कराती है, प्रन्टियां अनुकूल सवहन करती हैं। इसका भ्राना दिखाई देता, जादा दिलाई नहीं देता, यह पास से भी पास ग्रीर दुर से भी द्र है ॥-।। ऊपर की श्रोर जड़ श्रीर तियंग्विल चमक में विश्व का रूप श्राहमा स्थित है उसमें इस शरीर की रक्षा करने वाले सप्तपि एक साथ रहते है ॥६॥ जो पहिले, पीछे ग्रथवा सब समय विनियुक्त होती है, जिससे यज्ञ को बढ़ाया जाता है, वह ऋचा कौन-सी है ? ॥१०॥ यदेजीत पतित यच्च तिष्ठति प्रागदप्राणिसिमिपच्च यद् भुवत् । तद् दाबार पृथिवीं विश्वरूपं तत् संभूय भवत्येकमेव ॥ ११ ॥ श्रनन्त वितत पुरुत्रानन्तमन्तवच्चा समन्ते । ते नाकपालक्चरति विचिन्वन् विद्वान भूतमुत भव्यमस्य ॥ १२ ॥ ग्रजापतिश्चरित गर्भे अन्तरदृश्यमानो बहुधा वि जायते। श्रघेंन विश्व जजान तदस्यार्धं कतमः सः केतुः ॥१३॥ ऊर्व्यं भरन्तमुदकं कुम्भेनेवोदहायंम । पर्यन्ति सर्वे चक्षुपा न सर्वे मनसा विदुः ॥ १४ ॥ दूरे पूर्गेन वसति दूर ऊनेन हीयते। महद् यज्ञ भुवनस्य मध्ये तस्मै विल राष्ट्रभृतो भरन्ति ॥ १५ ॥ यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति । तदेव मन्येऽहं ज्येष्टं तदु नात्येति कि चन ।। १६ ॥ ये ग्रवीङ् मध्य उत वा पुरागा वेदं विद्वांसमभितो वदन्ति । त्रादित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे ग्रग्नि द्वितीय त्रिवृतं च हंसम् ।१७ सहस्राहण्य वियतावस्य पक्षौ हरेईसस्य पततः स्वगंम् । स देवान्त्सर्वानुरस्युपदद्य सपस्यन् याति भुवनानि विद्रवा ॥१८॥

सत्येनोध्वस्तपति ब्रह्मणार्वाङ्चि पश्यति । प्रागोन तिर्यङ् प्रागति यस्मिञ्जेष्ठमिष क्षितम् ॥ १६॥ व यौ व ते विद्यादरणी याभ्यां निर्मध्यते वसु ।

स विद्वाञ्जयेष्ठ मन्येत सा विद्याद ब्रह्मण् महत् ॥ २० ॥ जो सचेष्ट है स्थित है, 'प्राण्'क्रिया करता और नहीं भी करता,

जो निमिषत् के समान है, उसी ने इस भूमि को घार्श किया है। वह सब रूपो में होता हुपा एक रूप को ही प्राप्त होता है ॥११॥ वह अनन्त है, ग्रन्त युक्ति भी प्रतीत होता है, वह अनेक स्थानों में विस्तृत है, स्वगं 🤫 सुख को पुष्ट करने वास्ता प्रास्ती उसे खोजता फिरता है । भूते भविष्य भी उसी के कर्म हैं। वह सबको जानने वाला है ।।१२।। गर्भ में स्रदृश्य रहता हुन्ना प्रजापित विचर्गा करता श्रीर अनेक रूपों में उत्पन होता है उसके ग्राध भाग से जगत उत्पन्न हुआं है और उसका श्राधा भाग कौन सा है ? ।१३। कुम्भ द्वारा जल के समान ऊपर को उभरते हुये की सभी त्रपने चक्षु द्वारा देखते हैं, परन्तु वे मन<sup>ें</sup>के द्वारा नहीं जान पाते ।।१४।। श्रपने को पूर्ण मानने वाले से वह दूर रहता है और हीन मानने वाले से भी द्री पर ही छिप जाता है। लोक में एक अस्पन्त पूजनीय व्यक्ति त्व है, राष्ट्र का भरण करने वाले उसकी सेवा किया करते हैं ।।१५।।. जिसके द्वारा सूर्य उदय ग्रीर ग्रस्त होता है, वहीं बड़ा है। उसका ग्रति-क्रमण करने में कोई भी समर्थ नहीं है 11१६ इस पुरातन, विद्वान ग्रीर सब के ज्ञाना को जो मध्य में ग्रीर पीछे कहते हैं, वे सूर्य के ही कहने वाले हैं। वे अग्नि और त्रिवृत् हंस का वर्णन भी इसी प्रकार करते है ॥ १७ ।। पाप का नाश करने वाले इस हेस के पह्च स्वर्ग गमन के लिये सहन्त्र दिवस तक फैले रहते हैं, वह सब देवताओं को हृदय में स्थित करता हुआ सब लोकों में देखता जाता है । १८। जिसमें वह महान् रमा हुम्रा है, वह सत्य के ऊपर तपता है भ्रीर मंत्र की शक्ति से नीचे देखता है तथा प्राण के बल से तियंग् गमन करता है।। १६ अ जो विद्धान धन-मथन करने वाली अरिणयों का जाता है, वही उस महान ब्रह्म का भी ज्ञाता है ।। २० ।।

अपादग्रे समभवत् सो अग्रे स्वराभरतः। 🦠

चतृष्पष्य भूत्वा भोग्यः सर्वमादनः भोजनम् ॥ २१ ॥ भोग्या भवदयो ग्रन्नमदद वहु। यो देवमुत्तरावन्तमुपासतै सनातनम् ॥ ६२ ॥ मनातनमेनमाहुरुताद्य रयात पुनर्णवः । ग्रहोरात्रे प्र जायेते **भ**न्यो ग्रन्यस्य रूपयोः ।। २३ ।। शत सहस्रमयुत न्यबुंदमसंख्यय स्वमस्मिन् निविष्टम । तदस्य घ्नन्त्यभिषद्यत् एव तस्माद् देवो रोचत एष एतत् ॥२४॥ वालादेकमणीयस्कमुतैक नेव दृश्यते । ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ।। २५ ।। इय कल्याण्यजरा मत्यैस्यामृता गहे। यस्मै कृता शये स यश्चकार जजार सः ॥ २६ ॥ त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीर्गो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः ।२७। उतंपां पितोत वा पुत्र एपामुतेपां ज्येष्ट उत वा कनिष्ठः । एको ह देवो मनांस प्रविष्टः प्रथमं जातः स उ गर्भे श्रन्तः ॥२=॥ पूर्णात् पूर्णमुदचित पूर्णं पूर्णेन सिच्यते । उतो तदच विद्याम यतस्तत परिपिच्यते ॥ २६ ॥ एपा सनत्नी सनमेव जातपा पुरागा। परि सर्व वभूव।

प्रयम पाँव रहित हुआ वह स्वगं का पोपए। करता श्रीर फिर चार पैर बाला होकर भोगने में समर्थ होता हुमा सब भोजन प्राप्त कर लेता है।। १२।। जो उन सनातनदेव की श्राराधना करता है वह भोगने में समर्थ होता हुआ, बहुत सा श्रम्न दान करता है। २२।। यह सनातन कहे जाते हैं फिर नवीन होते हैं। इन्हीं सूर्य से दिन रात उत्पन्न होते हैं।।२३ भैकड़ों हजारों श्रयुत श्रवुंद श्रीर दिन इनमें ही लीन रहते हैं, यह उसका, साक्षित्र ही रहता है। उनमें लिस न होने से यह देव तेजस्वी रहता है

The second of th

मही देव्युपसो विभाती संकेनैकेन मिपता वि चप्टे ॥ ३० ॥

ा। २४ ।। यह ग्रात्मा प्रमुख होते हुये भी दिखाई नहीं, देता वयों कि यह वाल से भी सूक्ष्म है। जो ग्रात्मा उससे मिलता है वह मुफे अत्यन्त प्रिय है। १९४।। ग्रात्मदेव के लिये प्रस्तुत रहने वाली ग्रात्मा कल्यागमयी ग्रीर जरा रहित है। जो ब्रह्म मन्यं लोक में ग्रमृत के समान है, उसका उपासक भी पूजनीय हो जाता है।। २६ ।। हे ग्रात्मा, तृ ही कुमारी तू ही स्त्री ग्रीर तू ही पुरुष है। तू जीर्ग होकर प्राग्म से वियुक्त करता और प्रकट होकर विश्वतोमुख होता है।। २७ ॥ तू ही इन जीवों का पिता पुत्र, ज्येष्ठ ग्रीर कनिष्ठ है। बही एक देवता मन में है। वही गर्भ में स्थित है ग्रीर वही पहले उत्पन्न हुग्ना है।। २८ ॥ पूर्ण से ही पूर्ण को सींचते हैं, पूर्ण से ही पूर्ण उद्याचत होता है। जहाँ वह सींचा जाता है, उसे हम जान गाये हैं।। २६ ॥ यह तप द्वारा ग्रमुकूल, सबको व्याप्त करके स्थित पृथ्वी, उषा से चमकती हुई सचेष्ट जीवों द्वारा देखी जाती है।।३०।।

श्रविव नाम देवत ऋतेस्ते परीवृता ।
तस्या रूपेणोमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥३१॥
श्रन्ति सन्त न जहात्यन्ति सन्त न पश्यित ।
देवस्य पश्य काव्य न ममार न जीयित ॥ ३२ ॥
श्रपूर्वेणोषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम ।
वदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुर्जाह्मणं महत् ॥ ३३ ॥
यत्र देवाइच मनुष्याश्चारा नाभाविव श्रिताः ।
श्रपां त्वां पृष्प पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम् ॥ ३४ ॥
येभिर्वात इषितः प्रवाति ये ददन्ते पञ्च दिशः सध्रीचीः ।
य ग्राहुतिमत्यमन्यन्त देवा ग्रपां नेतारः कतमे त ग्रासन् ॥ ३५ १
इमामेषां पृथिवीं वस्त एकोऽन्तिरक्ष पर्येको बभूव ।
दिवमेपां ददते यो विघती विश्वा ग्राशा प्रति रक्षन्त्येके ॥ ३
यो विद्यात् सूत्र वितत यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः ।
सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात् स विद्याद् ब्राह्मणं महत् ॥ ३७ ॥

वेदाह सूत्रं वितत यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः ।
सूत्रं सूत्रास्याह वेदायो यद् बाह्मए महत् ॥ ३६ ॥
यदन्तरा द्यावापृथिवी ग्रम्निरंत प्रदहन् विश्वदाव्यः ।
यत्रातिष्ठः नेकपत्नीः परस्तात् क्वेवासीन्मार्तारक्वा तदानीम् ।३६।
ग्रप्त्वा सीन्मात्तिर्व्या प्रविष्टा देवाः सिललान्यासन् ।
बहुन् ह तस्यो रजसो विमानः पवमानो हरित ग्रा विवेश ॥४०॥
ऊत्तरेणोव गायत्रीममृतेऽधि वि चक्रमे ।
साम्ना ये साम सिवदुरजस्तद् दृहशे क्व ॥ ४०॥
निवेशनः सगमनो वसूना देवइव सिवता सत्यवमा ।
इन्द्रो न तस्यो समरे धनानाम ॥ ४२॥
पुण्डरीक नवद्वार त्रिभिगुंगोंभिरावृतम् ।
तिस्मन् यद यक्षमात्मन्वत् तद वै ब्रह्मविद्रो विदुः ॥४३॥
ग्रकामो धीरो ग्रमृतः स्वयभू रसेन तृत्तो न कुतश्चनोनः ।
तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजर युवानम् ॥४४॥

उस ऋतु से ग्रवि नामक देव ढके हुये हैं। उसी के रूप से यह वृक्ष हर्र रंग के दिखाई देते हैं।। ३१।। यह समीप श्राय को नहीं छोड़ता, यह समीपवर्गी को नहीं देखता। उस देव की ही यह कार्य कुशालता है कि न यह मृत्यु को प्राप्त होता है भौर न कभी जीएं होता है। ३२।। ग्रभ्तपूर्व से प्रेरित वािग्यां सत्यासत्य का वर्णन करती हैं, वह उच्चारए। की जाती हुई जहाँ लीन होती हैं, वहीं महदुब्रह्म कहलांते हैं।। ३३॥ नामि में श्रपित श्ररों के समान जिसमें देवगए। श्रपित हैं, उसी नारायण को पूछता हूँ। वह श्रवनी माया हारा कहाँ स्थित हैं।। ६४ वायु जिनकी प्रेरणा से बहता है, जो पाँच श्रीची प्रदान करते हैं, जो श्राहुति को श्रेष्ठ मानते हैं, वह जल के नेता कहाँ स्थित हैं ।। १४॥ वहीं एक दम पूथिवी को श्राच्छादित करता वही श्रन्तरिक्ष के सब श्रोर स्थित श्रीर वहीं इन जीवों को स्वर्ग प्रदान करता है। सब दिशाशों की दिवपाल रक्षा करते हैं।। ६६॥ जिममें यह प्रजायें स्थित हैं, उम विस्तृत सूत्र श्रीर

कारएा के भी कारएा को जो जानता है, वही उस महदंब्रह्म का ज्ञाता हो सकता है ।।३३। यह प्रजायें जिसमें स्थित हैं, उस विस्तृत सूत्र का मैं ज्ञाता हूँ । उसके कारण को भी जानता हूँ । वही महद्व्रह्म है । ३८ संसार को भस्म करने की सामर्थ्य वाला ग्राग्नि ग्राकाश पृथ्वी के मध्य म्राता है, जहाँ पोषणकर्त्री देवियाँ रहती हैं। उस समय मातरिक्वा किस स्थान पर था ? ।।३६॥ मातरिश्वा जल में था, सब देवता सलिल में स्थित थे पृथिवी का रवंगिता ब्रह्म निश्चल रूप से स्थित था। उसी पाप का नाश करने वाले ने वायु हप में जल में प्रवेश किया था ।।४०।। उत्तर से गायत्री में प्रविष्ट हुऐ, जो साम द्वारा साम के जानने वाले हैं, वह 'ग्रज' कहाँ दिखाई देता है ॥४१॥ सविता देवताओं में भी दिन्य है, वस सत्य धर्म वाले हैं, पुण्यात्मा उन्हीं में प्रविष्ट होते हैं, वही उन्हें स्वर्ग में वास देते हैं। इन्द्र धन में स्थित नहीं रहते ॥४२॥ नौ द्वार युक्त पुण्डरीक त्रिगुगात्मक है। उसमें स्थित पूज्यनीय आत्मा के स्थान को ब्रह्मज्ञानी जानते है ॥३४॥ कामना से रहित, धैर्यवान्, स्वयं भू ब्रह्म अपने ही रस से स्वयं तृप्त रहते हैं : वह िसी भी विषय में अस-मर्थ नहीं हैं, उस सतत युवा आत्मा के ज्ञाता को मृत्यु से भय नहीं लगता ॥४४॥

## ६-सूक्त (पाँचवाँ अनुवाक)

ऋषि — ग्रथवर्ष । देवता — शतौदना । छन्द — विष्टुप्, ग्रनुष्टुप्, पङ्कित, जगती, शक्करी ।

त्रधायतामिष नहा मुखानि सपत्नेषु वज्रमपंयैतम् । इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतीदना भ्रानृध्यष्टनी यजमानस्य गातुः ॥१॥ वेदिष्टेचम भवतु विह्लोमानि यानि ते । एपा त्वा रशनाग्रभीद् ग्रावा त्वैषोऽघि नृत्यतु ॥२॥ वालान्ते प्रोक्षग्ीः सन्तु जिह्वा स माष्ट्वंघ्न्ये । शुद्धा त्वं यजिया भूत्वा दिवं प्रेहि गतौदने ॥३॥ यः सतीदनां पचित काप्रेगा स कल्पते । प्रीता ह्यस्य ऋत्विजः सर्वे यन्ति यथायथम् ॥४॥ स म्वगंमा रोहिति यत्रादस्त्रिदवं दिवः। श्रनुपनाभि कृत्वा यो ददादि शतौदनाम् ॥५॥ स ताँल्लोकान्त्समाप्नोति ये दिव्या ये च पाथिवाः । हिरण्यज्यौतिपं कृत्वा यो ददाति शतोदनम् ॥६॥ ये ते देवि शमितार: पक्तारो च ते जना:। ते त्वा सर्वे गोण्स्यन्ति मंभ्यो भंपीः शतौदने गणा वसवस्त्वा दक्षिगात उत्तरान्मरुतस्त्वा । ग्रादित्याः पश्वाद् गोप्स्यन्ति साग्निष्टोममनि द्रव ॥=॥ देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरक्व थे। तं त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिरात्रमति द्रव ॥६॥ अन्तरिक्ष दिवं भूमिमादित्यान् मरुतो दिगः। लोकाल्स सर्वानाप्नोति यो ददाति शतौदनाम । १०।।

यह शतु का नाश करने वाली, यजमान को स्वगं प्राप्त कराने वाली धेनु इन्द्र प्रदत्त है। मिहा-कृप करने वाले शतुग्रों के मुख को बन्द करती हुई यह थेनु उसमें बच्च-प्रेरणा करे।।१॥ तेरे लोभ कुशक्षी हों, चमंबेकी कृप हो। तू रस्मी हारा पकड़ी हुई है, ग्रावा तेरे क्षपर नृत्य करे।।२॥ हे ग्रव्ये! तेरी जिल्ला मार्जन करे। हे ग्रज! तेरे बाल प्रोक्षणी हों। हे शतौदन । तू शुद्ध यजीय होता हुग्रा स्वगं को गमन करेगा ॥३॥ शतौदना को प्रस्तृत करन बाला, इच्छ पूर्ति में समयं होता है ग्रीर इससे प्रमात हुये ऋत्विज चले जाते हैं।।४॥ शतौदना को श्रपूप नाभि करके देने बाला ग्रन्तिस्त्राच स्वगं को गमन करता है।।५॥ स्वर्णं में ग्रलंकृत कर

गो को देने वाला, दिव्य ग्रीर पाथिव लोकों को प्राप्त करता है ॥६। हें देवि ! तेरा रलने ग्रौर शमन करने वाले, तेरे रक्षक होंगे, तू इनसे भयभीत न हो ॥७॥ दक्षिए। की ग्रोर से वसु ग्रौर उत्तर की ग्रोर से मस्त तेरी रक्षा करेंगे । पीछे से सूर्य तेरे रक्षक होंगे । इसलिये तू ग्राग्निष्टोम की ग्रोर गमन कर ।।८।। मनुष्य, देवगगा, पितर, गन्धर्व ग्रीर ग्रप्सरायें नेरी रक्षा करेंगे, तू ग्रतिरात्र की ग्रोर गम्न कर गहा। शती-दना का दान करने वाला, ग्रन्तरिक्ष, द्युलोक, पृथिवी, मन्दगरा ग्रीर दिञा इन सब के लोकों को प्राप्त करता है ।।१०।। घृतं प्रोक्षन्ती सुभगा देवो देवान् गमिष्यति । पक्तारमध्न्ये मा हिंसादिवं प्र ही शतौदने ॥११॥ ये देवा दिविषदो ग्रन्तरिक्षसदश्च ये ये चेमे भूम्यामधि। तेभ्यग्त्वं घुक्ष्व सर्वदा क्षीरं सपिरथो मधु ॥१२॥ यत ते शिरो यत् ते सुख यौ कर्गों दं च ते हन्। ग्रामिक्षां दुहतां दात्रे क्षीर संपिरथो मध् ॥१३॥ यौ त स्रोष्ठौ ये नामिक ये श्रुङ्गे ये च तेऽक्षिणी। म्रामिक्षां दुह्नतां दात्रे क्षीर सर्पिरथो मधु ॥१४॥ यम्ते क्लोमा यद्ध दयं पुरीतत् सहकण्ठिका। ग्रामिक्षां दुह्रतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथी मधु ॥१५॥ यत् ते यकृद ये मतस्ने यदान्त्रं याश्चंते गुदाः । ग्रामिक्षां दुह्रतां दात्र**ेक्षीर सर्पिरथो मधु ॥१६॥** यस्ते प्लाशियों वनिष्ठुयों कुक्षी यच्च चम ते। ग्रामिक्षां दुइतां दात्रे क्षीर सर्पिरथो मधु ॥१७॥ः 🗽 यस्ते मज्जः यदस्थि यन्मांस यच्न लोहितम्। ग्रामिक्षां दुहतां दात्रे क्षीर सर्पिरथो मधु ॥१८॥ यौ ते वाहू ये दोषणी यावसौ या च ते ककुत । ग्रामिक्षां दुह्नतां दात्रे क्षीरं सापरथो मधु ॥१६॥

यास्ते ग्रीवा ये स्कन्धा याः पृष्टीर्थाश्च पर्शवः । ग्रामिक्षां दुह्नतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मघु ॥२०॥ .

हे शतीदने ! तू पृत का प्रोक्षण करती हुई देवगण की प्राप्त होगी। तू पक्ता की हिंसा न करती हुई स्वर्ग को गमन करेगी ।।११॥ पृथिबी, स्वर्ग ग्रीर ग्रन्तरिक्ष में वास करने वाले देवताग्रों के लिये तु दूध, घत श्रीर मधु का सदा दोहन करती रहे ॥१२॥ तेरा शिर, मुख, कान ठोड़ी दाता के लिये पामिला, दूध, घृत ग्रीर मधु का दोहन करें ।।१३।। ग्रीष्ठ, नासिका, सीग ग्रीर चक्षु दानदाता यजमान के लिये ग्रामिक्ष दूध, घृत श्रीर शहद का दोहन करें ॥१४॥ तेरा क्लोक पुरीतत् हृदय श्रीर कण्ठ-नाड़ी दान देने वाले के लिये ग्रामिक्षा, दूध, घृत ग्रीर मधुका दोहन करें ।।१४। तेरा यकृत, श्रन्तिइयाँ श्रीर गुदा की नसें दाता के निमित्त ग्रामिक्षा, दूध घृत ग्रीर मथु का दोहन करें ।।१६॥ तेरा प्लासि, वनिष्ठु कुक्षियाँ ग्रीर चर्म दाता के निमित्त ग्रामिक्षा, दूध, घृत ग्रीर मधु का दोहन करें। १७॥ तेरी मज्जा, हड्डी, मांस श्रीर रक्त का दान करने वाले के लिये श्रामिक्षा, द्ध, घृत श्रीर मधु का दोहन करें !।१८। तेरी भुजा, अश और ककूद् दान देने वाले के लिये आमिक्ष, दूध, घृत और मधु का दोहन करें ।। १६।। तेरी गीवा, कन्धे, पृष्टि, पसलियाँ दाता के निये श्रामिक्षा दूध, घृत श्रीर मधुका दोहन करें ॥२०:। यौ त उह अप्टीवन्ती ये थे ग़ी या च त भतत्। ग्रामिक्षा दुह्रतां दात्रे क्षोर सर्पिरथो मधु ॥२१॥ यत ते पुच्छ ये ते वाला यदधो ये च ते म्मनाः। ग्रामिक्षां दहतां दात्रे क्षीर सिपरयो मध ॥२२॥ याग्ते जङ्गा याः कृष्ठिका ऋच्छरा ये च ते शफाः। ग्रामिक्षां दृहतां दाजे कीरं सपिरथो मधु ॥२३॥ यत् ते चर्म शतीदने यानि लोमान्यष्ट्ये। त्रामिक्षां दृहता दाजे क्षीरं सपिरको मघु ॥२४॥

क्राडौ ते स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिधारितौ।
तो पक्षौ देवि कृत्वा सा पक्तर दि वह ॥२४॥
उलूखले भुमले यहय चमिरात्यो वा शूर्प तण्डुले: करात्राः
य वा वातो मातरिश्वा पवमानो ममाथानिष्टद्वोता सुहुतं
कृराौतु ॥२६॥
अपो देवीर्मथुमतीर्घृतश्वतो ब्रह्माराां हस्तेषु प्रपृथक सादयामि ।
यत्काम इदमभिष्टिश्वामि वोऽह तन्मे सर्व स पद्यतां वयं स्थाम
पतयो रयीरााम् ॥२७॥

तरे उह, अब्टीवान् श्रोणी और कटि दान करने वाले के लिये आमिक्षा, द्ध घृत और मधु देने वाले हों ॥२१॥ तेरी, प्छ गाल, ऐन ओर घन दानी के लिये आमिक्षा, दूध, घृत और मधु देने वाले हों ॥२२॥ तेरी जांधें. कुब्ठिका, सुभ और ऋ ज्वर दान देने वाले के लिये आक्षिमा, दूध, घृत और मधु देने वाले हों। २३॥ हे अतौदने ! तेरा चर्म और तेरे लोम दानी के निमित्त आमिक्षा, दूध, घृत और मधु देने वाले हों। ॥२४॥ हे देवि, तेरे क्रोड घृत से युक्त पुरोडाश हो। तृ उन्हें पख बना-कर पक्ता के साथ स्वर्ग को प्राप्त कर ॥२५॥ जो धान्य-क्गा उल्लुखल, मूसल, चर्म, छाज में रहा है और मातरिश्वा ने जिसका मन्यन कर शुद्ध किया है, उसे होतागण अग्नि में सुहृत करें।।२६ घृत समान सार को देने वाली मधुमयी जलदेवियों को ब्राह्मणों से पृथक्-पृथक् देता हूँ। हे ब्राह्मणों ! जिस अनीब्ट के निमित्त मैं तुन्हें सीचता हूँ वह सब धन से सन्पन्न हो।।२७॥

सू₹त १०

(ऋषि-कश्यपः । देवता-वशा । छन्द-अनुष्टुपः, बृहतीः पंङ्क्तिः गायत्री) , नमस्ते जायमानायं जाताया उत ते नमः । बालेभ्यः शफेभ्यो रूपायाध्न्येन्ते नमः ॥१॥ यो विद्यात् सप्तं प्रवता सप्त विद्यात् परावतः । शिरो यज्ञस्य यो विद्यात् स वशां प्रति गृहीयात् ॥२॥ वेदाह सप्त प्रवतः सप्त वेद परावतः। शिरो यज्ञस्याह वेद साम चास्यां विचक्षणम् ॥३॥ यया चौवंया पृथिवी ययापो गुपिता इमाः। वर्गा महस्त्रद्वारा ब्रह्मणाच्छावदामसि ॥४॥ यत कसाः शत दोग्धारः शत गोप्तारो अधि पृष्ठे अस्याः । ये देवान्तास्यां प्राग्गन्ति ते वशां विदुरेकथा ॥५॥ यज्ञपदोराकीरा स्वयाप्रागा महीलुका । वशा पर्जन्यपन्नी देवां अध्येति ब्रह्मग्रा ॥६॥ अनु त्विग्नः प्रादिशदनु सोमो दशे त्वा । ऊधारते भद्रे पर्जन्यो विद्युतस्ते स्तना वशे गणा श्रपस्त्व धुक्षे प्रथमा उवंरा ग्रपरा वशे। त्नीय राष्ट्रं घुनेऽन्नं क्षीर वदो स्वम् ॥६॥ यदादित्येहैं यमानोपातिष्ट ऋतावरि । इन्द्रः सहस्र पात्रान्तसोम त्वापायय्द् वदो ॥६॥ यदनुचीन्द्रमेरात त्व ऋषभोऽह्वयत्। तस्मात ते बृत्रहा पयः क्षीर ऋद्वोऽहरद वशे ॥१०॥

है प्रक्यं ! तुभ उत्पन्न होने वाली को नमस्कार, तेरे वालों ग्रीर पुरों के लिये नमस्कार ॥१॥ जो वद्मा भी की सात वस्तुग्रों तथा वर्मा में दूर रखने वाली सात वस्तुग्रों को जानता है ग्रीर जो यज्ञ के शीर्प का जाता है, वह दशा को ग्रहण करने में समर्थ है ॥२॥ मैं सात प्रवर्तों, सात परावतों यज्ञ के शीर्प ग्रीर उममें निहित सीम को भी जनता हूँ ॥३॥ ग्राकाश, पृथ्वी ग्रीर यह जल जिस वजा द्वारा रक्षित हैं, उस सहस्वार वाली वशा से हन सामने होकर मन्त्र द्वारा वार्तालाप करते हैं ॥४॥ इस की पीठ में दूब, पीने के मी पात्र ग्रीर सी दुग्वा हैं । इसमें प्राण्यान करने वाले विद्वान् वशा को एक प्रकार से जानते हैं ॥४॥ यजपदी, इरा, शीरा, स्वायाप्राणा तथा पर्जन्य की पत्नी स्व वशा तन्त्र-शक्ति से देवताग्रों को

संतुष्ट करती है ॥६॥ हे वसे ! तुभमें सोम प्रीर ग्रग्नि ने प्रवेश किया है । नर्जन्य तेरा ऐन ग्रीर विद्युत रूप तेरे स्तन हैं ॥७॥ हे वशे ! तू जल प्रदायिनी है, उर्वार वस्तुग्रों को भी देती है, तृतीय राष्ट्र को देती हुई । श्रन्त, दुग्धादि प्रदान करती है ॥६॥ तू ग्रादित्यों द्वारा बुलाई जाने पर उनके पास गई थी, तव तुभे इन्द्र ने सहस्र पात्रों से सोम पिलाया था ॥६॥ जब तू इन्द्र के समीप थी तब ऋषभ ने तेरा ग्राह्मान किया था ग्रीर बृत्रहा ने रुष्ट होकर तेरे दूध को हर लिया था ॥१०॥

यत् ते क्रुद्धो धनपतिरा क्षीरमहरद् वशे। इदं तदबँ नाकस्त्रिषु यात्रषु रक्षित ॥ ११ ॥ त्रिषु पात्रेषु तं सोमसा देव्य हरद वशा । भ्रथवीं यत्र दीक्षितो बहिष्पास्त हिरण्यये ॥ १२ ॥ सं हि सोमेनागत समु सर्वेगा पद्वतान वशा समुद्रमध्यस्ठाद गन्धर्वैः कलिभिः सह ॥ १३ ॥ सं हि त्रातेनागत समु सर्वैः पतित्रभिः। वशा समुद्रे प्रानृत्यहेवा समानि बिभ्नती ॥ १४ ॥ संहि सूर्येगागत समु सर्वेगा चक्षुषा । वशां समुद्रमत्यख्यद् भद्रा ज्योतीषि विभ्रती ।। १५ ।। श्रभोवृता हिरण्येन यद्धतिष्ठ ऋतावरि । श्ररवः समुद्रो भूत्वाध्यस्कन्दद् वशे त्वा ॥ १६ ॥ तद् भद्राः समगच्छन्त वशा देष्ट्यथो स्वधा । तथर्वा यत्र दीक्षितो बहिष्यास्त हिरण्यये ।। १७ ॥ वशा माता राजन्यस्य वशा मातास्ववे तव। वशाया यज्ञ आयुधं तति चत्तमजायत ॥ १८ ॥ ऊर्ध्वो बिन्दुरुदचरद् ब्रह्मगाः ककुदादि ।

तनस्त्वं जिज्ञपे वशे ततो होता गायत ॥ १६ ॥ ग्रास्नस्ते गाथा ग्रभवन्नुष्णिहाम्यो वलं वशे । पाजस्याज्जज्ञे यज्ञ स्तनेभ्यो रश्मयस्तव ॥ २० ॥ ।

रष्ट धनपति ने तेरे जिस दुग्य को हर लिया था, उसे तीनपात्रों में रख स्वर्ग रक्षा कर रहा है ।। ११।। देवी वशा ने उस सोम को तीन पात्रों में भरा, वहां सुन्दर कुशा पर श्रथवी विराजमान हुए ॥१२॥ सोम श्रीर सब पादयुवतों के साथ सुसगत हुई वशा किल श्रीर गन्ववीं सहित जल पर प्रतिष्ठित है ।।१३।। वह वशा वायु ग्रोर सब पादयुत्तों के साथ स्संगत होती हुई ऋचा और सामों को घारण करती हुई, ज्योतियों को घारए। करती हुई समुद्र में नृत्य करती है ।।१४॥ सूर्य तथा सब के नेत्री से मुसंगत हुई, ज्योतियों को घारण करने वाली वशा ने सिंधु से भी द्यधिक प्रशस्ति को प्राप्त किया ॥१५॥ हे वशे ! तू सुवर्ण से विभूषित हुई खडी थी तब द्रुतगामी समुद्र ग्रथिस्कन्दित हो गये थे ।।१६॥ जहाँ दीक्षित प्रथर्वा कुशास्रों पर बैठते हैं वहाँ वशा देट्ट्री और स्वधा मङ्गल करने वाली हो जाती हैं ॥१७॥ हे स्वधे ! वदा क्षत्रिय की उत्पन्न करने वाली है वैंग़ ही तेरी ही रचने वानी है। वशा का शस्त्र यज्ञ है फिर चित्त उत्पन्न हुम्रा है । १९६॥ हे बदे ! ब्रह्म के ककुद से उभरने वाले एक बिन्दु से तू उत्पन्न हुई ग्रीर फिर होता उत्पन्न हुग्रा ।।१६।। हे बरे ! गाथाएँ तेरे मुख से निकली, उष्णिहा नाड़ियों से वल उत्पन्न हुन्ना, वल से यज हुग्रा ग्रीर तेरे स्तनों से किरखे उत्पन्न हुई ।।२०।।

ईर्मान्यामयनं जातं सवियभ्यां च वशे तव । ग्रान्त्रेभ्यो जित्तरे ग्रत्रा उदरादिं वीरुवः ॥ २१ ॥ यदुदरं वरुगास्यानुप्राविशया वशे । ततस्त्वा ब्रह्मोदत्वयत् स हि नेत्रमवेत तव ॥ २२ ॥ सर्वे गभीदवेपन्त जायभानादसूस्त्राः । सस्व हि तामाहुवंशेति ब्रह्माभिः क्लृप्तः स ह्यास्या वन्धुः ॥२३॥ युधं एकः संसृजिति यो ग्रस्या एक इद वशी । 🚟 🔝 तरांसि यज्ञा ग्रमवन तरसां चक्षु रभवद् वंशा ॥ २४ ॥ 🥕 वशा यज्ञं प्रत्यगृहगाद् वशां सूर्यमधार्यत् । वशायामन्तरिव्शद्भेद्नो ब्रह्मणा सृह ॥२४॥ वशामेवामृतमाहुर्वशां मृत्युमुपासते । 💎 🤫 🤫 वशेद सर्वमभवद् देवा मनुष्या स्रसुराः पितरः ऋषयः ।। २६॥ 🕟 य एवं विद्यात् स वशां प्रति गृहगायात्। बर्था हि यज्ञः सर्वपाद दुहे दात्रेऽनपस्फुरन् ॥२७॥ तिस्रो जिह्वा वरुग्।स्यान्तर्दीद्यत्यासनिः। 🚬 🤭 🧓 तासां या मध्ये राजिस सा वशा दुष्प्रतिग्रहा ॥२५॥ चतुर्घा रेतो ग्रभवद वशायाः प म्रापस्तुरीयममृतं तुरीयं यज्ञस्तुरीय पशवस्तुरीयम् ॥२६। वशा द्योवंशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः। वशाया दुग्धमपिबन्त्साध्या वसवश्च ये ॥३०॥ वशाया दुग्ध पीत्वा साध्या वसवश्च ये । ते वै ब्रध्नस्य विष्टपि पयो वस्या उपासत ॥३१॥ सोममेनामेके दुहे घृतमेक उपासते। य एवं विदुषे वशा ददुस्ते गतस्त्रिदिव दिवः ॥३२॥ बाह्यगोभ्यो वशां दत्त्वा सर्वाह्मोकान्त्समश्नुते । 🔻 💡 ऋतं ह्यस्यामापितमपि ब्रह्माथो तपः ॥३३॥ 👙 त्रशां देवा उपजीवन्ति वशां सनुष्याउत ।

हे वशे ! तेरे वर्णों और सक्तियों से अयन हुआं, आतों से अत्र और

वशेदं सर्वमभवद् यावत् सूर्यो विपन्यति ॥३४॥

गृहाग्। ग्रावाग्गो सकृती बीर हस्त ग्रा ते देवा यिज्ञया यज्ञमगुः। अयो वरा यतमां स्वं वृग्गीप तास्ते समृद्धीरिह रावयामि ॥१०॥

यह देवमाता श्रदिति पुत्र की कामना करती हुई ब्रह्मौदन करना चाहती है । हे ग्रग्ते ! तुम मेंयन से उत्पन्न होग्रो । मरीचि ग्रादि सप्तिप भूगों के जत्पन्न करने वाले हैं, वे इस देव यज्ञ में यजमान के पूत्र पीत्रादि महित मेंथन द्वारा प्रकट करें ।।१।। हे सप्तिषयो ! तुम संसार के मित्र रूप एव ग्रभीष्ट वर्षक हो। मंथन के द्वारा धूम को पुष्ट करो। यह ग्रन्ति यजमानों के रक्षक हैं। यह ऋचा रूप स्तुतियों से शश्रु सेना को वश करते हैं। देवताश्रों ने अपन क्षय करने वाले शत्रु असुरों को इन्हीं के द्वारा वश किया था। २॥ हे ग्रग्ने ! तुम उत्पन्न प्राणियों के ज्ञाता ही तुम मेंथन द्वारा प्रकट होते हो। तुग दाह-पाक में समर्थ हो। मुक्ते ग्रत्यन्त वीर्य प्रवान करने के लिये मन्त्र शक्ति से प्रदीप्त होते हो। सुम्हें सप्तिषियों ने ब्रह्मीदन के निमित्त प्रकट किया है। इस लिये तुम इम पत्नी को पुत्र पौत्रादि धन प्रदान करो ॥३॥ हे ग्रग्ने ! तुम समाधियों से दीप्त होकर यज्ञ योग्य देवतायों को यहाँ लाग्नो। उन देवताओं के लिये हिंव पकाओं श्रीर इस यजमान के देहावसान पर इसे स्वर्ग में स्थित करो ॥४॥ हे देवताग्री ! ग्राग्नि ग्रादि, पिता, पितामह प्रिपतामह श्रादि तथा ब्रह्मणादि को जो भाग, तीन भागों में बाँट कर रखा था, उसे अपने अपने अंग को जान लो। इसमें देव-भाग अनि में जाकर यजमान की इस पत्नी को अभीष्ट फल दने वाला हो। १।। हे ग्रग्ने ! तुम शत्रुग्रों को वश करने वाले वल से गुक्त हो । तुम हमारे शत्रुग्रों को नीचे गिराग्रो। हे यजमान ! यह जाला द्रव्य की भेंट लेने वाले पुत्रादि को मुक्ते प्राप्त करावे ॥ ६ ॥ हे यजमान तू वृद्धि को प्राप्त हो । इसको अधिक पराक्रम के लिये उन्नति कर और देहावसान के परचात उन्नत स्वर्ग में ग्रारोहण कर ॥७॥ सम्मुख वर्तमान यज्ञभूमि चम को स्वीकृत करे। यह पृथिवी अजिन फैलने पर हम पर कृपा करने वाली हो । इसकी कृपा को प्राप्त कर हम यज्ञ आदि से उत्पन्न पुण्यफल के

कारमाम्य लोक को प्राप्त करें।। = 11 हे ऋित्वक ! तुम इन उलखल मूसल को इस फैले हुये ग्रजिन में स्थापित करो ग्रीर यजमान के लिये धानों को सुन्दर बनाग्रो। हे पित्न ! हमारी प्रजा को नष्ट करने वाले शत्रुग्रों को रोक ग्रीर प्रवहनन के परचात मूसल को उठाती हुई हमारी संतान को श्रेष्ठ पद प्राप्त करो।। है।। हे ग्रध्वर्गो ! तुम उत्तम कर्म वाले हाथों में ग्रौखली—मूसल को ग्रहण करो। देवता तुम्हारे यज्ञ में ग्रा गये हैं हे यजमान ! तू जिन तीन वरों की याचना करना चाहता हैं, उन कर्म की समृद्धि, फल की समृद्धि श्रीर परलोक की समृद्धि इन तीनों को इस यज्ञ द्वारा सिद्ध करता हूँ।।१०।। इयं ते धीतिरिदम ते जीनत्रं गृहणातु त्वामिदितिः शूरपुत्रा। परा पुनीहि य इमां पृतन्यवोऽस्यो रियं सर्गवीर नि यच्छ ।।११।। उपश्वसे द्वाये सोदता यूयं वि विच्यध्वं यज्ञियासस्तुषः। श्रिया समानानित सर्वोन्तस्यामाधस्पद द्विषतस्पादयामि ।।१२।। परेहि नारि पुत्ररेहि क्षिप्रमपा त्वा गोष्ठोऽध्यरुक्षद् भराय। तासां गृह्णीताद यतमा यज्ञिया ग्रसन् विभाज्य धीरीतरा

जहीतात ॥१३॥ एमा अगुर्योषितः शुम्भमाना उत्तिष्ठ नारि तवस रभस्व। सुपत्नी पत्या प्रजया प्रजावत्या त्वागन् यज्ञः प्रति कुम्भ गृभाय ।१४॥ ऊर्जो भागो निहितो यः पुरा व ऋषिप्रशिष्टाप आ भरैताः। अयं यज्ञो गातुविन्नाथ वित् प्रजाविदुग्रः पशुनिद् वीरविद् वो अस्तु ॥१४॥

य्राने चरुयंशियस्त्वाध्यरुक्षच्छुचिस्तिपिष्ठस्तप्सा तपैनम्। यार्ष्या दैवा अभिसङ्गत्य भागिममं तिपिष्ठा ऋतुभिस्तपन्तु ॥१६॥ युद्धाः पूता योषितो यश्चिया इमा अपरुचरुमव सर्पन्तु युद्धाः। यदुः प्रजां बहुलां पशून नः पक्तौदनस्य सुकृतामेतु लोकम् ॥१७॥ बहाणा युद्धा उत पूता घृतेन सोमय्याशवस्तण्डुला यश्चिया इमे। यपः प्रविशत् प्रति गृह्णातु वेश्चरुरिमं पक्तवा सुकृतामेत लोकम् उरुःप्रथस्व महता महिम्ना सहस्र पृष्ठः सुकृतस्य लोके । पितामहा पितरः प्रजोपजाह पक्ता पश्चदशस्ते ग्रम्मि ॥१६॥ सहस्रपृष्ठ शतधारो श्रक्षितो ब्रह्ममोदनौ देवयानः स्वगंः । ग्रमूस्त ग्रा दथामि प्रजया रेषयेनान् विलहाराय मृडतात्महामेत्र ॥ २०॥

ह सूप ! चावलों से तुर्घों को पटकना ही तेरा कार्य है तुर्फो मिशा वरुएा, घाता आदि की माता अदिति परासावत के हाथ में ले। इस स्त्री की हत्या के निमित्त जो शंत्रु सैन्य संग्रह करना चाहते हैं, उन्हें पतित करने के लिए घानों को भुमी से अलग कर और इस पत्नी को पुत्र-पौत्रादि युक्त धन प्रदान कर ॥११॥ हे चावलो ! तुम्हें सत्य फल रूप कर्म के निमित्त प्रभूत करता हूँ । तुम सूप में बैठक तुपों से पृथक हो। जाग्रो। तुम से प्राप्त हुई लक्ष्मी द्वारा हम भी ग्रपने सञ्जुशों के पार हों भीर उन्हें पाँचों से रौंद डालें ।। १२ ।। हे स्त्री ! तू जेलाशय से जल लेकर की छ लौट छा । जिसमें गौएं जल पीती हैं. वह गोष्ठ भरण करने के लिये तेरे शिर पर चढ़ें। उन जनों में से यज्ञ योग्य जलों की ग्रहण करती हुई अयजिय जलों को मत लेना ।। १३ ।। हे अलंकारों से सुसज्जित पत्नी ! यह जल लाने वाली स्त्रियाँ मा गई हैं, तू आसन से चठकर इन्हें ग्रहण कर । तू सुन्दर पित वाली पुत्र, पौत्रादि से गुक्त सीभाग्यवती हो जल के कलशे को ग्रहण कर यह यज्ञ तुभी जल रूप से प्राप्त हो।। १४।। हे जलो ! ब्रह्मा ने जो सारमूत भाग की तुममें कल्पना की थी, वही यहाँ लाया जायगा । हे भार्ये ! तू उन जलों को चर्म पर स्यापित कर। यह ब्रह्मीदन यज्ञ-माम को प्राप्त कराने बल देने श्रीर पु:-पीत, गवादि पशुषों को प्रदान कराने वाला है। है यजमान की पत्नी श्रादि, यह यज्ञ तुम्हें इन्हीं फलों का देने वाला हो। ग१५।। हे श्रम्ते ! हिव पकाने के लिये तुम पर ६ रूपानी चढ़े श्रीर तुम ग्रपने तेज से इसे तुमाशो । गोत्र-प्रवर्तक ऋषियों के जाता श्राप्य माह्मण तथा इन्द्रादि से सम्बन्धित देवता अपने-अपने भाग की पाकर इसे तपायें ॥ १६ ॥ यह यज्ञ के योग्य निर्मल चरुस्याली में प्रविष्ट हों। यह जल हमको पुत्रादि तथा पशुप्रों को देने वाल हों। ब्रह्मौदन पकाने वाला यजमान सुख के स्थान स्वर्ग को प्राप्त हो ।।१७।। मन्त्र मे गुढ़ भीर घृत से पक कर दोष रहित होने वाले

वह चावल सोम के ग्रश रूप हैं। हे चावलो ! तुम यज्ञ के योग्य हो । ग्रत: चरुस्थाली में रखे हुए जलों में प्रविष्ट होग्रो, इस ब्रह्मीदन को पकाने वाला यजमान पुण्य लोक को प्राप्त हो ।।१७॥ हे ग्रोदन ! तू सहस्रों ग्रवयवों वाला हो। तेरे द्वारा पिता, पितामह ग्रादि सात पुरुष तृपि को प्राप्त करते हैं। पुत्र-पुत्री तथा उनकी भी संतान सात पीढ़ी तक म्भमे ही तृप्ति पाते हैं। इनके अतिरिक्त पकाने वाला मैं भी तृप्ति को शाप्त करूँ।।१६।। हे अजमान<sup>्</sup> तेरा य**ज्ञ** सहस्रों पृष्ठ वाला तथा सैकड़ों धारों से युक्त है यह कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। कर्म करने वाले जिसके द्वारा इन्द्रादि देवताओं को प्राप्त होते हैं। हे यज्ञ ! मैं इन सजातियों को तेरे निमित्त उपस्थित क ता हूँ। तूं इन्हें पुत्र-पौत्रादि से युक्त करता हुग्रा मुभ्ने सुख देने वाला हो ॥२०॥ उदेति वेदि प्रजय बर्धयंना नुदम्व रक्षाः प्रतर घेह्येनाम्। श्रिया समाननति सर्वोन्त्स्यामाधस्पद द्विषतस्पादयामि ॥२१॥ स्व न्यावर्तम्व पशुभिः सहैनां प्रत्डङ्ना देवताभिः सहैधि । मा त्वा प्रापच्छपथो माभिचार: स्वे क्षेत्रे ग्रनमीवां वि राज ।।२२।। ऋतेन तष्टा मनसा हितंषा ब्रह्मीदनस्य विहिता देदिरग्रे। असद्रीं शुद्ध मुण धेहि नहिर तत्रीदन सादय दवानाम् ११२३।। ग्रदितेहस्तां स्न्चमेता द्वितीयां सप्तऋषयो भूतकृतो यामकृण्वन् । सा गात्राशि विदुष्षोदनस्य दिववँद्यामध्येनं चिनोतु ॥२४॥ शृत त्वा हव्यमुप सीदन्तु देवा नि सुध्याग्नेः पुनरेनान प्रसीद । सोनेन पूत्रो जठरे सीद ब्राह्मसाम्बियस्ते मा रिषन् प्राशितारः

साम राजन्तमंज्ञानमा वर्षभ्यः मुब्रह्मणा यतमे त्वोपसीदान् । ऋषिनार्षेयांस्तपसोऽचि जातान् ब्रह्मौदने सुहवा जोहचीमि ॥२६॥ चुद्धाः पूता योषितो विज्ञया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि । यत्काम इदमभिषिञ्चामि वौऽहमिन्द्रो मस्त्वान्तस ददादिदं मे इद मे ज्योमिरमृत हिरण्य पक्ष्यं क्षेत्रात् कामदुशा म एप । इद घन निद्धे ब्राह्मएापु कृण्ये पन्थां पितृषु यः स्वगंः ॥१=॥ अग्नी तृपाना वप जातवेदसि परः कम्बूकां अप मृर्ड्ढ दूरम् । एत शुश्र्म गृहराजस्य भागमयो विद्य निर्कृतेभागधेयम् ॥२६॥ श्राम्यतः पचता विद्धि सुन्वतः पन्थां म्वगं मधि रोह्येनम् । येन रोहात परमापद्य तद वय उत्तम नाक परम व्योम ॥३०॥

हे पके हुए योदन ! तू वेदी में हिव रूप से स्थित होने को श्रा श्रीर इस पत्नी को सतानादि से समृद्ध कर । यज्ञ-हिसक ग्रमुर को यहाँ से भगा । हम सगान पुरुषों से अधिक सम्पत्ति वाले हों । मैं वैरियों को स्रीधे मुख इ.लता है ॥२१॥ हे ब्रह्मीदन 🧜 तू यजमान ब्रादि के समान पशु-यान होकर पूर्व्य देवनायों के महित आ। है यजमान दम्पति! तुम्हें अन्यों का आक्रेश प्राप्त न हो । अन्य द्वारा प्रेरित मारगा-कर्म तेरे पाम न श्रावे । तुम रोग रहित रहते हुए ऐइवर्य को भोगने वाले होश्रो ॥२२॥ ब्रह्मा ने इस वेदी की रचना की । हिरण्य गर्भ ने इसे स्थापित किया । ऋषियों ने ब्रह्मीदन के लिये इस वेदी की कलाना की थीं। हे स्त्री ! त् देवता, पितर भौर मनुष्यों को भ्राश्रय देने वाली इस वेदी के पास आ ग्रीर उस पर ग्रोदन को रख ॥२३॥ देवमाता ग्रदिति के द्वितीय हाथ मप सूरी को मप्त ऋषियों ने बनाया। यह सुवा दर्शी श्रोदन के पके हुव बरीरों को जानती हुई वेदी पर ब्रह्मीदन को चढ़ावे ॥२४॥ हे ग्रोदन ! तेरे समीव पुज्य देवता ग्रावें ! तू ग्राग्न से निकल कर उन्हें प्राप्त हो। दूव दही ग्रादि सोम रस से गुढि को प्राप्त हुग्रा तू इन ब्राह्मणों के पेट में जा। यह अपने-अपने गीत्र प्रवर के जाता भोजन करके हिंसा को प्राप्त न हों ॥२५॥ हे ब्रह्मौदन ! तू सोम से संबंधित है । इन क्राह्मणों को मोह में मत डाल, इन्हें ज्ञान दे। जो क्राह्मण तेरे समीप भिवत हैं, उन ऋषियों को मैं तपोत्पन्न मुन्दर ब्राह्मान वाली पतनी ब्रह्मी-दन के निमित्त प्राप्त करती हैं।।२६।। मैं यज्ञ के उपयुक्त, निर्मल, पवित्र करने वाले, पाप रहित जतों को ब्राह्मणों के झाथ पर डालता हूँ। है जलो . मैं जिस आंध्रष्ट के लिए तुम्हें अभिक्षिचित करता है। मेरे

उस ग्रभी ब्ह को महतों सहित इन्द्र पूरा करें 1२७। यह शुद्ध ग्रोदनधान जो ग्रादि युवत क्षेत्र से प्राप्त कामधेनु है ग्रीर यह स्वर्ण मेरे स्वर्ग पथ में कभी न बुभने वाला दीपक है। मैं इस धन को दक्षिणा हुए में ब्राह्मणों को दे रहा हूँ, यह स्वर्ग में करोड़ गुणा हो। पितरों का जो इच्छित स्वर्ग है, इसके द्वारा मैं उसका मार्ग बनाता हूँ 11२८॥ हे ऋत्विक् ! ब्रह्मोदन के चावलों में ग्रनग किये तुपों को ग्राग्न में डालो ग्रीर प्रलोकरणों को पर से पृथक करो। यह फलीकरण वास्तु नाग का भाग कहा जाता है तथा यह पाप देवता निर्ऋति का भी भाग रूप है ।।२६। हे ब्रह्मोदन ! तुम तप करने वाले, ब्रह्मोदन पाक वाले, सर्व यज्ञ रूप मोमाभिषव वाले यजमानों को जानकर स्वर्ग के मार्ग पर चढ़ाग्रो। यह क्येन पक्षी के समान जैसे भी स्वर्ग पर पहुँच सकें वैसा ही कार्य करो।।३०।।

वभ्र रथ्यवीं मुखमेतद् वि मृड्ढियाज्याय लोक कृण्हि प्रविद्वान । धृतेन गात्रानु सर्वा वि मृड्ढि कृष्वे पन्थां पितृषु यः स्वगंः ॥३१॥ अभ्रे रक्ष समदमा वपभ्योऽब्राह्मणा यतमे त्वोपसीदान । पुरीषिण्तिप्रथमानाः पुरस्ताद्षेयास्ते मा रिषन प्राश्चितारः ॥३२॥ म्राष्येषु नि दघ म्रोदन त्वा नानाष्याणामप्यस्त्यत्र । म्राप्ता मरुनस्त सर्वे विक्वे देवा ग्रीभ रक्षन्तु पक्वम्

11 33 11

यज्ञ दुहान सदिमित् प्रगीन पुमांसं धनु सदन रयीगाम् ।
प्रजामृतत्वमृत दीघनायू रायश्च पौषैरुप त्वा सदेम ॥३४॥
वृषभोऽसि स्वमं ऋषीनार्षयानि गच्छ ।
सुकृतां लोके मीद तत्र नौ सस्कृतम् ॥३४॥
समाचिनुष्वानुसंप्रयाह्यके पथः कल्पय देवयानान् ।
एतेः सुकृतेरनु गच्छेम यज्ञ वाके तिष्ठन्तमिध सप्तरश्मौ ॥३६॥
येन देवा ज्योतिषा द्यामुदायन ब्रह्मौदन पक्त्वा सुकृतस्य लोकम् ।
तेन गेष्म सुकृत्तस्य लोक स्वरारोहन्ती स्राभ नाकमुत्तमम् ॥३७॥

हे ऋत्विक् ! इन ग्रोदन के मुख को खुद करो, फिर ग्रोदन के मध्य में घृत के लिए गढ़ा बनायो और सब अवयवों को घत से सीचो। जो मार्ग स्वर्ग में पितरों के समीप जाता है उसी को ग्रोदन के द्वारा बनाता हूँ ॥३१॥ हे ब्रह्मौदन ! ब्राह्मण के अतिरिक्त, प्राशन हेतू जो क्षत्रिय तेरे पास वैठें उन्हें युद्ध-कलह प्रदान कर। जो गोत्र प्रवर श्र।दि के ज्ञाता ऋषि बैठें, वे पशु ग्रादि से सम्पन्न हों। वे प्राशन करने वाले ब्राह्मण नाश को प्रान्त न हों ॥३२॥ हे श्रोदन ! मैं तुफे श्रार्पेय बाह्यणों में स्थित करता हैं। इस ब्रह्मीदन ब्रनार्पेयों की सम्भावना नहीं है। अपन महद्गाग, मित्रावरण अर्यमा आदि सब देवता सब और से इस ब्रह्मीदन की रक्षा करने वाले हों ॥३३॥ यह ब्रह्मीदन यज्ञों का उत्पन्न करने वाला, प्रवृद्धोधस्क, धनों का घर ग्रीर पुगव रूप है। हे ब्रह्मीदन ! हम तेरे द्वारा पुत्र, पौतादि धन-पुष्टि ग्रीर दीर्घ ग्रायु को प्राप्त करने वाले हों ।।३४॥ हे काम्य वर्षक ब्रद्मौदन ! तू स्वर्ग प्राप्त कराने वाला है अतः अर्पिय ब्राह्मणों को मेरे हारा प्राप्त हो और फिर पुष्य त्यात्रों के फलभूत स्वर्ग में जा। वहाँ हमारा तेरा संस्कार पूर्ण होगा ।।३५।। हे स्रोदन ! तू समाचयन करता हुन्ना गन्तव्यो को पास हो । है अपने ! इस ओदन के गमन के लिये देवण गुँपर जाने वाले यानों को बनायों ग्रांर हम भी इन मार्गों से ही स्वर्ग में स्थित यज्ञ के श्रनुगाभी हों ।।३६।। ब्रह्मीदन कर्म हारा ही इन्द्रादि देवता देवयान मार्ग मे स्वर्ग की गए। इयनिवं जिसका नाम देवयान मार्ग हुआ, हम भी अपने पुण्यकर्म द्वारा उसी मार्ग से उसी लीक की प्राप्त हों। हम पहले स्वर्ग में चढ़ें श्रीर फिर नाक पुष्ठ नामक स्थान में स्थित हो ॥३७॥

#### २ स्वत

(ऋषि-प्रथवी देवता-भवादयौ मन्त्रोक्ताः । छन्द-जगती; उष्णिक: श्रनुष्टुप; गायत्री; त्रिष्टुप; श्रववरी)

भवाशवी मृडत माभि यातं भूतपती पशुपती नमो वाम् । प्रतिहितामायतां मा वि स्नाप्टं मा नो हिसिप्टं द्विपदो मा चतुप्पदः ॥१॥ शुने कोष्ट्रे मा शरीराणि कर्तमलिक्लवेम्यो गृध्यभ्यो ये च कृष्णा अविष्यव:। मक्षिकारते पशुपते वयांसि ते विघसे मा िदन्त ॥२॥ कन्दाय ते प्रागाय याश्च ते भव रोपयः। नमस्ते रुद्र कृष्मः सहस्राक्षायमर्त्यं ॥३॥ पुरस्तात् ते नमः कृण्म उत्तरादधराद्त । श्रभीवर्गाद दिवस्पर्यन्तरिक्षाय ते नमः ॥४॥ मुखाय ते पश्पते यानि चक्षूं पि ते भव। त्वचे रूपाय सहशे प्रतीचीनाय ते नमः ॥५॥ श्रङ्गिभ्यस्त उदराय जिह्वाया श्रास्याय ते। दद्भ्यो गन्धाय ते नमः ॥६॥ ग्रम्त्रा नीलशिखण्डेन सहस्राक्षेण वाजिना। रुद्रेणार्धकघातिना तेन मा समरामहि ॥७॥ स नो भवः परि वृगावतु विश्वत म्रापइवाग्नि परि वृगावतु नो भवः। मा नीऽभि मांस्त नमो ग्रस्त्वसमै ॥=॥ चत्रंमो ग्रष्टकृत्त्रो भवाय दशकृत्वः पशुपते नमस्ते ।

तवेमे पञ्च पश्चो विभक्ता गावो ग्रश्वाः पुरुषा ग्रजावयः ॥६॥ तव चतस्र प्रदिशस्तव द्यौस्तव पृथिवी तवेदमुग्रोर्वन्तरिक्षम् । तवेदं सर्वमात्मन्वदं यत् प्रारात् पृथिवीमनु ॥१०॥ हे भव, शर्व देवताग्रो ! तुम हमको सुख दो । रक्षा के लिये मेरे

हे भव, शर्व देवताओं ! तुम हमको सुख दो । रक्षा के लिये मेरे सामने चलो । हे भूतेश्वरो ! तुम गवादि पशुओं के पालक हो । मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ । इससे प्रसन्न हुये तुम मेरी और अपने वाएा को मत छोडो और हमारे दुपाये, चौणयों का भी संहार मत करो ।।१।। हे भव, शर्व ! हमारे देहों को मांसभक्षी गिद्धों, कुत्तों, गीदड़ों के लिये मत करो । तुम्हारी जो मक्षिकार्ये और पक्षी हैं वे खाद्यान्न के रूप में मुभे प्राप्त न करें ।।२।। हे भव ! तुम्हारे प्राएा वायु और क्रन्दन शब्द को हमारा

नन कार है। तुम्हारे मायामय शरीरों को नमस्कार है। हे संसार के साक्षिदेव ! तुम अमरगाधर्म वाले को हमारा नमस्कार है। ३। हे रुद्र ! पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम कोकाश के मध्य में सब के नियता रूप से प्रतिष्ठित हो। हमारा ननस्कार है ॥४॥ हे भवदेव ! तुम्हारे मुख, चधु, रवचा ग्रौर नील पीतवर्ग को नमस्कार है। तुम्हारी समान रूप वाली दृष्टि को नमस्कार है। हे देव ! मेरा नमस्कार ग्रहरण करो । ॥५॥ तुम्हारे उदर, जिह्ना, दांत, घ्राणेन्द्रिय तथा अन्य श्रङ्घों के लिये हम नमस्कार करते हैं ॥३॥ नीले केश. महस्राक्ष, अरव के समान वेग वाले. आधी सेना का बीछ नाश कर देने वाले रुद्र के द्वारा हम कभी ग्राहत न किये जायें। ७॥ जिन भव की महिमा प्रत्यक्ष है, वे हमें मब उत्पातों से पृथक् रखे। श्रीन जैसे जल को छोड़ना है वैसे ही कद्र हमको छोड़ दें। भवदेव को न पम्कार है। वह मुभे पीड़ित न करे ॥ ।। शबंदेव को चार धार नम-स्कार, भवदेव की आठ बार नमस्कार है। है पशुपते ! तुम्हें दस बार नमस्कार । विभिन्न जाति वाले गवादि जीवों ग्रीर पुरुषों की रक्षा करो ।।६।। हे घट ! तुम प्रचण्ड वल वाले हो । यह चारों दिशायें तुम्हारी ही हैं। यह स्वर्ग, पृथिवी श्रीर अन्तरिक्ष, सब दिशायें तुम्हारा शरीर रुप ही हैं। तुम सब पर कृपा करने वाले ग्रीर पूजनीय हो ॥१०॥ उरुः कोशो वसुधानस्तवाय यस्मिन्निमा विश्वा भुवनान्यन्तः स नो मुड पदापते नमस्ते परः क्रोप्टारी अभिभाः दवा पगे यन्त्वयम्दो विकेश्यः ॥११॥ धनुविभिष हरितं हिरण्य सहस्रव्य शतवधं शिखण्डित्। रहस्येपुरचरति देवहेतिस्तरयं नमो यतमस्यां दिशीतः ॥१२॥ य भियातो निलयते त्वां गृह निचिकीपंति । पञ्चादनुप्रयुद्धे त विद्धस्य पदनीरिव ॥१३॥ भवान्द्री सयुजा सविदानावुभावुग्री चरतो वीर्याय। ताम्यां नमी यनमन्यां दिशीतः ॥१४॥

नमस्तेऽ त्वायते नमो अ तृ परायते।

नमस्ते रुद्र तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ॥१५॥

नमः साय नमः प्रातनमो रात्र्या नमो दिवा।

भवाय च शर्वाय चोभा यामकर नमः ॥१६॥

सहस्राक्षमतिपश्य पुरस्ताद् रुद्रमस्यन्त बहुधा विपश्चितम्।

मोपाराम जिह्नयेयमानम् ॥१७॥

श्यावाय्व कृष्णमसितं भीमं रय केशिनः पादग्न्तम्।

पूर्वे प्रतीमो ननो अस्त्वस्मं ॥१६॥

मा नोऽभि स्ना मत्यं देवहेतिं मा नः क्रुधः पशुपते नमस्ते।

श्रन्यत्रास्मद दिव्यां शाखां वि धूनु ॥१६॥

मा नां हिमीरिध नो ब्रूहि परि गो वृङ्धि मा क्रुधः।

मा त्वया संमरामिह ॥२०॥

हे पशुपते ! निवास के कारण रूप कर्म जहाँ किये जाते है, वह अण्डकटाहात्मक कोश तुम्हारा ही है। इसी में सब भूत निवास करते है। तुम हमको सुख दो। तुम्हें नमस्कार है। माँस भक्षक सियार, कुत्ते शादि हम मे दर हों। अमङ्गलकारिणी पिशाचिनी भी अन्यत्र गमन करें ॥११ हे रुद्र ! तुम प्रनयकाल में संहारात्मक धनुप धारण करते हो। वह हरित सुवर्ण निर्मित धनुष सहस्र को एक बार में समाप्त कर देता है। तुम्हारे ऐसे धनुष को प्रणाम ! रुद्र का बाण सब और अवाध गित से जाता है, वह बाण जिस दिशा में हो, उसी। दिशा में उस बाण को हम प्रणाम करने हैं।। १२।। हे रुद्र ! पुरुष असमर्थ होकर तुम्हारे सामने से भाग जाता है, उस अपराधी को तुम उचित दण्ड देने में समर्थ हो। जैसे आहत पुरुष छिपे हुये पुरुष के पद चिन्ह द्वारा पहुँच कर उसे पकड़ कर मारता है। वैसा ही तुम करते हो।।।१३।। भव और रुद्र समान मित वाले मित्र रूप हैं व प्रचण्ड पराक्रमी किसी से न दवते हुये, अपना शौर्य प्रकट करते हुई घूमते हैं। उनको नमस्कार है। वे जिस दिशा में विराजमान हों, उसी दिशा में उनको हमारा

प्रमाम प्राप्त हो ।।४। हे ग्द्र । हमारे सामने श्राप्ते हुये तुम्हें नमस्कार है। हम से लौट कर जाते हुये तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें बैठे हुये श्रीर खडे हुए भी हमारा नमस्कार है।। ५१। हे रुद्र ! तुम्हें सायंकाल, धात:काल रात्रि और दिन में भी हुम नमस्कार करते हैं। भव श्रीर भवं दोनों देवतात्रों को हमारा नमस्कार है ॥ १६ ॥ ग्रत्यन्त सूक्ष्मदर्भी सहस्रों नेय वाले मेधाबी, ग्रसंख्य बागा छोडने वाले श्रीर संसार की च्याप्त करते हुए रद्ध के पाम हम न जाँग ॥१७॥ श्याबाश्व वाले कृष्णा परिच्छेद को मधने वाले जिन्होंने केशी नामक दैत्य के रथ की गिरा दिया था, जिनसे मंसार डरता है उन रुद्र की अपने रक्षक रूप से अन्य स्तोताग्रों मे भी पहले से जानते हैं। उनको हमारा नमस्कार है।।१८॥ हे रुद्र ! हम भरराधर्म वालों पर अपने वागा मत चलाग्रो । हम पर क्रोध न करो । दिव्य शाखा के समान अपने दिव्यास्त्र को हम से पृथक् छोड़ो । तुम्हारे लिये हम नमस्कार करते हैं ॥ १६॥ हे छद्र ! हमारे प्रति हिसारमक भाव मत रखो। हमको भ्रपनी कृता के योग्य मानो। हम पर क्रोध मत करो । तुम्हारा शस्त्र हमसे पृथक् रहे । हम आपके कोधित भाव से पृथक् ही रहें ॥२०॥ मा नो गोपु पुरुषेषु मा गृघा नो ग्रजाविषु । श्रन्धत्रोग्र वि वतय पियारूगां प्रजा जिह ॥२१॥ यस्य तक्मा का सका हेतरेकमध्वस्येव द्रपराः कन्द एति । अभिपूर्व निग्पंयते नमो अस्त्वस्मै ॥२२॥ योन्तरिक्षे तिष्ठिति विष्टभितोऽयज्वनः प्रमृगान् देवपीयून् । 1 तस्मै नमो दशभिः शक्वरीभिः ॥२३॥ तुभ्यमारण्याः पशवो मृगा वने हिता हसाः सुपर्गाः शकुना वयांसि तव यक्षं पशुपते अप्सवन्तस्तुभ्य क्षरन्ति दिव्या आपी वृधे ॥२४॥ शिशुमारा श्रजगराः प्रीक्या जपा मत्स्या रलसा येभ्यो श्रस्यसि 1 न ते दूरं न परिष्ठास्ति ते भव सद्यः सर्वान् परि पःयसि भूमि

पूर्वस्माह्यस्युत्तरस्मिन् न समुद्रे ॥२४॥

मा नो हद्रतवमना मा विषेण मा नः सं स्ना दिव्येनाग्निना । श्रन्यत्रास्मद् विद्युतं पातयेताम ॥२६॥ भवो दिवो भव ईशे पृथिव्या भव श्रा पप्र उर्वन्तिरक्षम् । तस्मै नमो यतमस्यां दिशीतः ॥२७॥ भव राजन यजमानाय मृड पशुनां हि पशुपतिर्वभूथ । यः श्रद्धाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदेऽस्यमृड ॥२७॥ मा नो महान्तमृत मा नो श्रभंक मा नो वह वहन्तमृत मा नो वक्ष्यत । मा नो हिंसीः पितरं मातरं च स्वां तन्व छ्द्र मा रीरिषो नः ॥ २६॥

रुद्रस्यंलबकारेभ्योऽसंसूक्तिगलेभ्यः। इदं महास्येभ्यः श्वभ्यो स्रकरं नमः ॥३०॥ नमस्ते गोषिणीभ्यो नमस्ते केशिनीभ्यः। नमो नमस्कृताभ्यो नमः सम्भुञ्जतीभ्यः। नमस्ते देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो स्रभय च नः ॥३१॥

हे रह ! हमारे गी, पुत्र, भृत्यादि की हिंसा—कामना न करो । हमारे भेड़ बकरों की हिंसा-कामना मत करो । तुम अपने शस्त्रास्त्रों को देव-विरोधियों पर छोड़ कर उनकी संतान को ही नष्ट करो ॥२१॥ जिन रुद्रदेव के आयुघ रूप पीड़ामय काम और ज्वरादि व्याधि हैं, वे सेंचन समर्थ घोड़े की हुँकार के समान अपराधियों को प्राप्त होते हैं, वह आयुघ कर्म को लक्ष्य में करता हुआ जो उसके योग्य होता है, उसी का नाश करता है। ऐसे उन रुद्र देवता के लिये हमारा नमस्कार है ॥२२,। जो रुद्र अन्तरिक्ष में स्थित रहते हुए अयाज्ञियों का संहार करते रहते हैं, हम उन रुद्र को हाथ जोड़कर प्रशाम करते हैं ॥२६॥ हे पशुपते ! वन में सिंह, हरिशा, बाज, हंस तथा अन्य वनचर और पक्षियों को सुम्हारे निमित्त विधाता ने बनाया है, उन्हीं को अपने इच्छानुसार स्वीकार करो, इस गाँव के पशुओं की हिंसा मत करो । तुम्हारा पूजनीय रूप जल में स्थित है, इसलिए तुम्हें अभिषिक्त करने को दिव्य जल प्रवाहमान रहते

है ।।२४। हे स्द्र ैं शिशुमार, श्रजगर, पुरोक्तय, जप मत्स्य श्रादि जलनर भी तुम्हारे निमित्त हैं, उनके लिए तुम अपने तेज अस्य को फेंग्रेत हो। हे भव ! तुम से दूर कुछ नहीं है, तुम क्षण भर में सम्पूर्ण पृथिबी को देखते श्रीर पूर्व से उत्तर में पहुँच जाते हो ।।२४।। हे रुद्र ! तम हमको ज्तरादि रोग रूप भस्त्र से मत मिलाग्रो श्रौर स्थायर जङ्गम के विष से भी मत मिलाश्रो। श्राकाश विद्युत रूप ग्राग्न से भी हमकी मत मिलाग्री। इस विद्युत रूप ग्रस्त्र को जङ्गली पशु ग्रादि पर हमसे दूर डालो ।।२६॥ भवदेयता चुलोक और पृथिवी के अधिपति हैं, आकाश-पृथिवी के मध्य में स्थिति अन्तरिक्ष को वही अपने तेज से युक्त करते हैं, हे भवदेव जिन दिशाग्रों में हो, उनको वहीं नमस्कार है ॥२७॥ हे भव, हे राजन् ! तुम पांच प्रकार के पशुश्रों के स्वामी हो, जो तुम्हारे निमित्त यज करता है, उस यजमान को सुख दो। जो पुरुष इन्द्रादि देवताश्रों को श्रपना रक्षक मानता है, उसके चीपायों दुषायों को सुख प्रवान करो ॥२०॥ हे रुद्र!हमारे बड़े, मध्यम श्रयवा छोटों का संहार न करो । हमारे माता पिता को मत मारी। हमकी वहन करने वाले पुरुषों की हत्या न करी श्रीर हमारे बरीर की भी हिंसा न करी ।।२६।। रुद्र के प्रेरणा युक्त कर्म वाले प्रथम गुणों को नमस्कार करता हूँ, कटुभाषी गुणों को नमस्कार करता है। मृगया के निमित्त किरात वेश घारी भव के स्वानों को नमस्कार करता है ॥३०॥ हे नद्र तुम्हारी प्रभूत घोष वाली, कशिनी, चण्डेब्बर ग्राटि सेनाग्रीं को नमस्कार है, सहभोजन करने वाली तथा ग्रन्य सेनाग्रों को भी नमस्कार है। तुम्हारी कृपा से हमारा कुशल हो श्रीर हम भय रहित हो ॥३१॥

### ३ सूवत (१) (दूसरा ग्रनुवाक)

ऋषि-ग्रथर्वा । देवता—वाहंस्पत्यीदतः । छन्दः—गायत्रीः, पंक्तिः; ग्रमुष्टप, छिण्णिकः, जगती, बृहतीः, त्रिष्टुपः; )

तस्योदनस्य वृहस्पतिः शिरो ब्रह्म मुखम ॥१॥

द्यावापृथिवी श्रोत्रे सूयांचन्द्रमसाविद्यागी सप्तऋपयः प्राणापानाः

11 88 11

चक्षुर्मु सलं काम उलूखलम् ॥३॥
दितिः शूपंमदितिः शूपंग्राही वातोऽपाविनक ॥४॥
अश्वाः कणा गावस्तण्डुला मशकास्तुषाः ॥४॥
कब्रु फल करगाः शरोऽभ्रम् ॥६॥
स्याममयो ऽ य मंसानि लोहितमस्य लोहितम् ॥७॥
त्रपु भस्म हरितं वर्णाः पुष्करमस्य गन्धः ॥६॥
खलः पात्रं स्प्यावंसावीष श्रनुक्ये ॥६॥
श्रान्त्राणि जत्रवो गुदा वरत्रा ॥१०॥

इस श्रोदन के शिर बृहस्पित हैं श्रौर उसके कारए। भूत ब्रह्म उसके मुख हैं ।। १।। श्राकाश पृथिशी इसके कान, सूर्य चन्द्र नेत्र श्रौर मरीच्यादि सप्तिष उसके प्राणापान हैं ।। २।। इस ग्रोदन क उपादान रूप मूसल इसका नेत्र हैं श्रौर उलूखल इसकी कामना है ।। ३।। दिति ही सूप है श्रौर जो सूप से छरती है, वह श्रदिति है तथा वायु घान मौर चावलों का विवेचन करने वाला है ।। ४।। श्रोदन के कगा श्रव्य हैं, तण्डुल गौ हैं श्रौर पृथक् की हुई भूसी मच्छर रूप है ।। ६।। कुदाली ग्रादि का उपादान काले रंग का लोह इस श्रोदन का मांस श्रौर लाल रंग वाला ताँबा इसका रक्त है ।। ७।। श्रोदन का नर्ग हैं, वह सीमा हैं, जो श्रोदन का वर्ण हैं वह सुवर्ण है, श्रोदन की गन्ध कमल है, सूप इसका पात्र है, गाड़ी के श्रवयव इसके जस हैं, ईशायें श्रनूक्य हैं, वृषभों के कण्ठ में वँघी हुई रिसियाँ इसकी श्रांतें हैं श्रौर चमड़े के बन्धन गुदा हैं ।। ६, ६, १०।। इयमेव पृथिवी कुम्भी भवति राध्यमातस्यौदनस्य द्यौरपिधानम

सीताः पर्शवः सिकता ऊ बध्यम् ॥१२॥ ऋतं हस्तावनेजनं कुल्यो पसेचनम् ॥१३॥ ऋचा कुम्भ्यधिहितार्त्विज्येन प्रष्ति ॥१४॥ ब्रह्मणा परिगृहीता साम्ना पर्यू ढा ॥१४॥ वृहदायवन रयन्तर दिवः ॥१६॥ ऋतव पनतार आतंवाः सिमन्धते ॥१७॥ चरुं पज्यविलमुख धर्मोभोन्धे ॥१८॥ श्रोदनेन यज्ञवचः सर्वे लोकार समाप्याः ॥१६॥ यस्मिन्तसमुद्रो द्योभू सिस्ययोऽवरपर श्रिताः ॥२०॥

यह पृथिवी ही ग्रोदन-पाक के लिये कुंभी है, श्राकाश इसका ढनकन है ॥११॥ लालपद्धतियाँ इसकी पसली श्रोक नदी ग्रादि में जो रज, है वह उनव्य है ॥१२॥ सम्पूर्ण सांसारिक-जल इस में हाथ धोने का जम ग्रीर छोटी नदियां इसका उपसेचन रूप हैं ॥१३॥ उक्त लक्षण वाली कुँभी ऋग्वेद रूप श्रान्त पर चढ़ी है, इसे ग्रथंववेद द्वारा स्थित किया है ग्रीर सामवेद रूप श्रान्त र चढ़ी है, इसे ग्रथंववेद द्वारा स्थित किया है ग्रीर सामवेद रूप श्रान्त इसके चारों श्रोर लगे हैं ॥१३,१५॥ जल में डाले हुये चावलों को मिलाने का कष्ट वृहत्साम ग्रीर करछली रथन्तर साम है ॥१६॥ ऋतुर्ये इस ग्रोदन को पकाने वाली हैं। ग्रांखल विदवमय ग्रोदन का पकाना समय के वश की ही वात है, उसके सिवा उसे कोई नहीं पका सकता । दिन-रात ही इसे प्रज्वलित करने में समर्थ हैं ॥१७॥ चरु को ग्रोदन कहते हैं, उसे पकाने की स्थाली भी चरु कहानी है। उस चरु को तेजस्वी सूर्य तपाता है ॥१८॥ ग्रानिष्टोम ग्रादि यज्ञों के द्वारा जिन लोकों की प्राप्ति वताई जाती है. वे सव लोक इम श्राद्यन्त प्रभाव वाले पके हुये ग्रोदन के द्वारा प्राप्त होते हैं ॥१६ जिस श्रोदन के नीचे उपर पृथिवी समुद्र, ग्राकाश स्थित हैं, यह वही है ॥२०॥

यस्य देवा स्रकल्पन्तोच्छिष्टे पडशीतयः ॥२१॥
त्वोदनस्य पृच्छामि यो स्रस्य महिमा महान् ॥२२॥
स य स्रोदनस्य महिमान विद्यात् ॥२३॥
नाल्प इति बूयाझानुपसेपन इति नेदं च कि चेति ॥२४॥
यावद दातामिमनस्येत तन्नादि वदेन् ॥२४॥

ब्रह्मवादिनो वदन्ति पराञ्चमोदनं प्राशीः प्रत्यञ्चामितिः ॥२६॥
स्वमोदनं प्रशीम्त्वामोदना इति ॥२७॥
पराञ्च चैन प्राशीः प्रागास्त्वां हाम्यन्तीत्येनमाह ॥२६॥
प्रत्यञ्च चैन प्राशीरपानास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह ॥२६॥
नैवाहमोदनं न मामोदनः ॥३०॥
स्रोदन ऐवौदन प्राशीत ॥३१॥

जिस ग्रोदन के यज्ञ से बचे हुये ग्रंश में चार सी ग्रस्सी देवता समर्थ हुए, उस ग्रोदन से मभी लोकों की प्राप्ति सम्भव है ॥२१॥ इस ग्रोदन की जो महान् महिमा है, मैं तुमसे पूछता हूँ ।। २२।। इसकी यहिमा को जो गुरु जानता हो. वह महिमा को ग्रल्प न बतावे ग्रौर यह भी न कहे कि इसमें दूध घत ग्रादि की ग्रावश्यकता नहीं है। केवल उसके महातम्य को ही कहे ।२३-२४।। 'वसयज्ञ' का अनुष्ठान करने वाला दानी अपने मन मे जितने फल की कामना करे, उससे ग्रधिक न कहे ॥२१॥ ब्रह्मवादी महिष परस्पर कहते हैं कि तू इस पराङ्मुख ग्रथवा ग्रात्माभिमुख ग्रोदन का प्राशन कर चुका है। तूने ओदन को खाया है या ग्रोदन ने तेरा प्राशन कर लिया है 11२७॥ यदि तूने पीछे स्थित ग्रोदन का भक्षण किया है तो प्राम् वायु तुमसे पृथक् हो जायमा । इस प्रकार प्राशिता से कहना चाहिये ॥२८॥ यदि त्ने प्रतिमुख स्रोदन का भक्षण किया है तो प्रपान वायु तेरा त्याग करेगा — इस प्रकार प्राशिता से कहना चाहिये।।२६।। स्रोदन का प्राशन मैंने किया स्रोर न स्रोदन ने मेरा प्राशन किया है 11३०।। यह श्रोदन प्रपंचात्मक है। श्रोदन करने वाले इसका प्राशन स्वातमरूप से किया 113811

# ३ (२) सूक्त

(ऋषि — श्रथर्वा । देवता - मन्त्रोक्ताः । छन्द — त्रिष्टुष्, गायत्री; जगती श्रमुण्टुष्; पंक्ति — वृहतीः उष्णिक्)

त्ततश्चैनगन्येन शोष्णा प्राशीर्येन चैतं पूर्व ऋषयः द्राइनन्

ऋपयः

ज्येप्ठतस्ते प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह । तं वा ग्रह नार्वाञ्चं न पराञ्च न प्रत्यञ्चम् । वृहस्पतिना शीष्णा । तेनैनं प्राशिष तेनैनमजीगमम् । एपा वा ग्रोदनः सर्वाङ्गः सवम सर्वतनः । सर्वाङ्ग एव सर्वपर सर्वतनः सं वति य एवं वेद ॥३२॥ तत्रस्वैनमन्याभ्यां श्रोत्राभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्व

प्राश्नन् । विवरो भविष्यसीत्येनमाह। तं वा ग्रह नार्वाञ्च न पराञ्च न प्रत्यञ्चम्। द्यावापृथवीम्यां श्रोताम्याम् । ताम्यामेनं प्राशिपं ताम्यामेनमंजीगमम्। एप वा ग्रोदनः सर्वाङ्गः सवपरः सर्वतनूः। सर्वाङ्ग एव सर्वपरः सर्वतनूः स भयति य एवं वेद ॥३३॥ ततःचैनमन्याभ्यामक्षीभ्यां प्राशीयाभ्यां चंतं पूवं ऋपयः प्राश्नन् श्रन्वो भविष्यसीत्येनमाह । तं वा ग्रह नार्वाञ्च न पराञ्च न प्रत्यञ्चम् । सूर्याचन्द्रमसाम्यामक्षीम्याम् । ताम्यामेनं प्राशियं ताम्यामेनमजीगमम्। एण वा ग्रोदनः सर्वाङ्गः सर्वपरः सर्वतनूः । सर्वाङ्ग एव सर्वपरुः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद ॥३४॥ ततश्चैन सन्येन भुखेन प्राशीयेन चेतं पूर्व ऋपयः प्राश्नन् । मुखतन्ते प्रजा मरिप्यतीत्येनमाह । तं वा ग्रहं नार्वाञ्च न पराञ्च न प्रत्यञ्चम्। ब्रह्मणा मुखेन तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्। एप वा ग्रोदनः सर्वाङ्गः सर्वपरु सर्वतन् ।

सर्वाङ्ग एव सवपरः सवतत्रः सं भवति य एवं वेद ॥३४॥

तिरुचैनमन्यया जिह्नाया प्राशीयमा चैत ऋषयः प्राश्नन्। जिह्ना ते मरी हैंयनी न्येन माह ।

त वा ग्रहं नार्वाञ्चन ने प्रत्यञ्चनम्
ग्रन्ने जिह्नया। तयन प्राशिष तयन भजीगगम्
एष वा ग्रोदनः सर्वाञ्चः सर्वपर सर्वतृतः।
सर्वाञ्च एव सर्वपरः सर्व तृतः स भवति य एवं वेद ॥३६॥
तनश्चेनमन्यद्देन्तः प्राशीय देवत पूर्व ऋषयः प्राश्नन्।
दन्त स्ते शत्स्यन्ता त्येनमाह।
त वा ग्रह नार्वाञ्चन न पराञ्चन न प्रत्यञ्चनम्।
ऋतुभिद्देन्तं तैरनं प्राशिष तरेनमजीगमम्।
एष वा ग्रोदनः सर्वोञ्च सर्वपरः सर्वतृतः।
सर्वाञ्च एव सर्वपर सर्वतृतः सं भवति य एवं वेद ॥३७॥

तनश्चैनमन्यैः प्राणापानैः प्राशीर्थैश्चैतं पूर्व ऋषयः प्राश्नम् । प्राणापानास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह । तं वा ग्रहं नार्वाञ्चच न प्रत्यञ्चनम् । सष्तऋषिभिः प्राणापानैः । तैरेने प्राशिष तैरेनमजीगमम् । एष वा ग्रोदनः सर्वोङ्गः सर्वेपरु सर्वतन् । सर्वाङ्ग एव सर्वपरः सर्वतन् सं भवति य एवं वेद ।।३६॥

ततश्चैनमन्येन व्यचसा प्राशीयेंन चीतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नम्। राजयक्ष्मस्त्वा हनिष्यतीत्येनमारः। तं वा ग्रहं नार्वाञ्चचं न पराञ्चे न प्रत्यक्षचम्। ग्रन्तरिक्षेणा व्यवसा। तेतैन प्राशिषं तेनैनमजीगमम्। एष वा ग्रोदनः सर्वाङ्गः सर्वं तत्रः। सर्वाङ्ग एव सर्वपरः सर्वतन् स भवति य एव वेद ॥३६॥ ततक्षीनमन्येन पृष्ठेन प्राशीयेंन चीत पूर्व ऋपयः प्राव्नन् । विद्युत् त्वा हिन्यतीत्येनमाह । तं वा ग्रहं नार्वाञ्चम् न पराञ्चम न प्रत्यञ्चम् । दिवा पृष्ठेन । तेनीन प्राव्यित तेनीनमजीगमम् । एप व स्रोदनः सर्वीग सर्वापरः सर्वतन् ।

सर्वोद्ध एवं सर्वेपरः सर्वेतंनूः सं भवति या एवं वेद ॥४०॥
"पूर्वं अनुष्ठाताओं ने जिस किर से औदन का प्राजन किया था, उसके प्रतिरिक्त प्रन्य शिर से तूने प्रायन किया है तो वड़े से लेकर क्रमशः तेरी सन्तान नष्ट होने लगेगी।" श्रभिज पुरुष प्रशिता है ऐसा कहे। मैने उस स्रोदन को स्रिभगृत स्रौर पराङ्गमुख होने पर भी नहीं साया । ऋषियों ने बृहस्पति से सम्बन्धित शिर से इसका प्राणन किया था, मैंने भी श्रोडन-सम्बन्धी शिर से उसी प्रकार प्राशन विया है। मुभ ग्रोदन ने ही ग्रोदन को खाया है। इस प्रकार प्राशित यह ग्रोदन सब ग्रङ्गों से पूर्ण गरीर वाला होकर सर्वाङ्ग कल को कहता है। इस प्रकार ग्रोदन के प्राशन का जाता पुरुष सर्वाञ्च फल पाता हुया, स्वर्गादि लोकों में पहुँचता है ।।३२॥ ''पूर्व ऋषियों की विधि के श्रतिरिक्त यन्य सुनी हुई विवियों से प्रायन किया है तो तू त्रविर होगा।" मैने चावा पृथिबी हप श्रीयों से इस श्रीदन का प्राशन किया है, लीकिक श्रीयों से नहीं किया। इस प्रकार से प्राधित श्रोदन सर्वोङ्ग पूर्ण होता हुशा फल देता है। ग्रोदन प्रायन को इस प्रकार जानने वाला पुरुष सर्वाङ्क फल पाता हुत्रा स्वर्गादि पुण्य लोक प्राप्त करता है ॥३३॥ "पूर्व ऋषियो ने जिन नेवों से प्रायन किया या, तूने उसके प्रतिरिक्त लोकिक नेवों से इसका प्राशन किया है तो तू अन्या हो जायेगा।" मैंन सूर्य चन्द्र रूपी नेत्रों से प्रायन किया है, इस प्रकार का श्रोदन प्रायन सर्वाङ्ग देह युक्त फल फहने वाला है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वी ङ्वारमक फल को प्राप्त करता हुँया स्वर्गादि लोक में ग्रवस्थित होता है ॥ ३४॥ "जिस बह्यात्मक मुख से ऋषियों ने श्रोदन-प्रायन

किया थे, यदि तूने उपके ग्रतिरिक्त लौकिक मुख से, इसका प्राशन किया है, नो नेरी सन्तान तेरे सामने ही नाग को प्राप्त होने लगेगी।" मैंने ब्रह्मरूपी मुख से ग्रोदन का प्राशन किया है जो सर्वांगपूर्ण फल का देने वाला है। जो पुरुष ग्रोदन के प्राञन को इस प्रकार जानने वाला है, वह सर्वींग फल से पूर्ण होकर पुष्य-कल के धाम स्वर्गःको पाता है ॥३५॥ "ऋषियों ने जिस जिह्वा से प्रशान किया था, उसके अतिरिक्त लौकिक जिह्वा से तूने म्रादेन-प्र शन किया है तो तेरी जिह्वा निरर्थंक हो जायेगी।" इस म्रोदन की ग्रवयव भूत ग्रन्नि रूप जिह्वा से मैंने ग्रोदन का प्रायन किया है, जो सर्वाग फल की देने वाला हैं इस प्रकार जानने वाला पुरुष सर्वींग फल को प्राप्त करक स्वर्णीद में स्थित होता है।।३६॥ "पूर्व ऋषियों की विधि के म्रातिरिक्त लौकिक दाँतों से यदि तूने प्राशन कियां ⊧है तो **तेरे दाँत न**ष्ट होंगे।" भैंने ऋतु रूप दांतों से ग्रोदन को खाया है, इस प्रकार किया हुग्रा प्राशन सर्वाङ्ग फल को देता है। जो इस प्राशन को इस प्रकार जानता है, वह सर्वांग फल को प्राप्त करता हुया स्वर्गीदि में स्थित होता है । ३ ।। ' जिन पाराापानों से पूच पुरुषों ने कोदन-प्रांशन किया था, तूने उमसे भिन्न लौकिक प्रात्मापानों से इसका प्राज्ञन किया है तो तेरे प्राग्गागन रूप वायु तुभी त्याग देंगे।" मैन सप्तिष रूप प्राग्गापानों से इमे खाया है। इस प्रकार खाया श्रोदन पूर्ण शरीर होता है। इस प्रकार ग्रोदन प्राशन का जाता पुरुष सर्वांग फल पाता हुग्रा स्वर्गादि में स्थित होता है ।।३८॥ "जिस विधि से पूर्व ऋषियों ने इसका प्राशन किया था, तूने य'द उससे भित्र, लौकिक विधि से प्राशन किया है तो त्भे यक्ष्मादि रोग नष्ट कर देंगे ।। मैने उसी स्रंतरिक्षात्मक विधि से इमका प्राज्ञन किया है, जिससे यह सर्वांग पूर्ण हो जाता है। जो पुरुष श्रोवन प्राध्यन को इस प्रकार जानता है। वह सर्वींग फल वाला होकर स्वर्ग में स्थित होना है, ।। ३६।। 'पूर्व ऋषियों ने जिस पृष्ठ से प्राज्ञन किया था. तूने उसके अतिरिक्त अन्य पष्ठ से यदि औदन का प्राशन विया है तो विद्युत तेरा महार करेगी।" मैने छो रूप पृष्ठ से इसका प्राजन कर यया स्थान पहेंचायाः है । इस प्रकार प्राजित यह श्रोदन सर्वाग पूर्ण हो जाता है। जो पुरुष ग्रोदन-प्राशन को इस प्रकार ज नता हे वह

सर्वीग, फल से युक्त स्वर्गादि लोक में स्थित होता है ॥४०॥ ततश्चनमन्येनारसा प्राशीयेंन चैत पूर्व ऋपयः प्राश्नन्। कृप्या न रात्स्तसीत्येनमाह। तं वा ग्रह नार्वाञ्च पराञ्च न प्रत्यञ्चम्। पृथिव्योरमा । तेनैन प्राशिवं तेनैनमजीगमम्। एप वा ग्रोदनः सर्वाग सर्वपरः सर्वतनुः शर्वाग एवं सबंपरः सबंतनूः स भवति य एव वेद ॥४१।। ततरचैनमन्येनोंदरेगा प्राशीयॅन चैतं पूर्व ऋषयः प्राश्नन, । उदरदारस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा ग्रह नावञ्चि न पराञ्च न प्रत्यञ्चम्। सत्येनोदरेगा । तेनैन प्राधिष तेनैनमजीगमम् । एप वा ग्रादनः मर्वाग सर्वपर सर्वतनुः। सर्वाग एव सर्वपरः सर्वातत्ः सं भवति व एवं वेद ॥४२ये ततरचैनमन्येन वन्तिना प्राजीर्येन चैतंपूर्व ऋपय प्राश्नन् । ग्रप्पु मरिष्यसोत्येनमाह। त वा श्रह नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्। समुद्रेगा वस्तिना । नेनैनं प्राशिषं तेनैनकर्जीगमम् । एप वा श्रोदनः सर्वागः सर्वपरः सर्वतनूः। मर्त्वाग एव सर्वपर सर्वततूः स भवति य एवं वेद ॥४३॥ तत्रवैनमन्यास्यामूकस्यां प्राक्षीयांस्यां चैतं पूर्वे ऋषयः प्रादनन् ॥ टक ते मिरध्यत इत्येनमाह । त वा ग्रेह नाविश्वं न परावं न प्रत्यञ्चम्। मित्रावरुग्योहरूच्याम् । तास्यामेनं प्राशिषः तास्यामेनमजीगमम् ॥ एष वा ग्रोदनः सर्वागः सर्वापरः सर्वातनः । सर्वाग एव सर्वापरः सर्वातनः स भवति य एवं वेद ॥४४॥ ततश्चैनमन्याभ्यामण्ठीवद्भयां शाशीर्याभ्यां चैतं पूर्वे ऋषयः प्रारनन् ।

स्नामो भविष्यसीत्येनमाह्। तं वा ग्रहं नाविञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यश्चम्। त्त्रब्टुरब्ठीवद्म्याम् । ताभ्यामेनं प्राशिष ताभ्यामेनमजीगमम् एप वा ग्रोदनः सर्वागः सर्वपरः सर्वतनुः । सर्वांग एव सर्वपर सर्वतनूः स भ गति य एवं वेद ॥४५॥ ततर्वनमन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्व प्राश्तन् । बहुचारी भविष्यसीत्येनमाह। त वा ग्रहं नार्वाञ्चं न प्रत्यञ्चम्। ग्रव्विनोः पादाभ्यां । ताभ्यामेन प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम् । एव वा श्रोदन: सर्वागः सर्वगरः सर्वततूः। मर्नाग एव सर्वपकः सर्वतन् सं भवति य एवं वेद ॥४६॥ तत्रवैनमन्याभ्यां प्रपदाभ्यां प्राशीर्याभ्यां वैते पूर्व ऋषयः प्राश्नन् । सपंस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह। त वा ग्रह नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चंम्। सतितुः प्रपदाम्यां । ताम्यामेनं प्राशिष ताम्यामेनमजीगमम् । एष वा भ्रोदनः भवाँगः सर्वण्रः सर्वतनुः । सर्वाङ्ग एव सर्वपरः सर्वतन्ः स भवति य एवं वेद ॥४७॥ त्तनक्वेनमन्याभ्यां हस्ताभ्यां चैत पूर्व ऋषयः प्राक्नन् । बाह्मण हनिष्यमीत्येनमाह । तं वा स्रह नार्वाञ्चं न परा अस्ति प्रत्य उम् ।

ऋतस्य हस्ताभ्याम् ताभ्यामेन प्राशिष ताभ्यामेनमजीगमम्

एप वा ग्रोदनः सर्वागः सर्वपरः सर्वतनः सर्वाग एव सर्वपरु सर्वतनः स भवति य एवं वेद ॥४८॥ तत्रवीनमन्यया प्रतिष्ठया प्राशीर्यया चैत पूर्व ऋपयः प्राश्नन् । ग्रप्रतिष्ठानो उनायतनो मरिष्यसीत्येनमाह । त वा ग्रह नार्वाचं नपराचं न प्रत्यचं । सत्ये प्रतिष्ठाय । तयंन प्राशिषं तयंनमजीगमम् । एप वा ग्रोदनः सर्वागः सर्वपरः सर्वतन्ः । सर्वाग एव सर्वपरः सर्वतन् सं भवति य एवं वेद ॥४६॥

"जिस वक्ष मे पूर्व ऋषियों ने इस ग्रोदन का प्राशन किया था तुनै उम वक्ष से नहीं किया है तो मुऋ कृषि मफनता प्राप्त नहीं होगी।' मेने पृथिवी रूप वक्षस्थल द्वारा इमका प्राज्ञन किया है, उसी से इसे यथास्थान पहुँचाया है। यह प्राशन सर्वा ग कन वाला होता है। जो पुरुष इसने इस प्रकार जानता है वह स्वीगपल युक्त स्वर्गादि लोक में स्थित होता है।१४ । पूर्वऋषियों ने जिस उदर से श्रोदन का प्राशन किया था, तूर यदि उम प्रकार नहीं किया है तो तू श्रतिसार श्रादि से ग्रिंगत होकर मृत्यू को प्राप्त होगा । मैंने सत्यक्ष उदर से इमका प्राणन कर यथास्थान पहुँचाया है इस प्रकार का प्राधान सर्वाग फल वाला हो जाता है। जो इसे जानता है, सर्वाग फल से गम्यन हुया स्वगं।िद लोक में स्थित होता है ॥४२॥ पूर्व ऋषियों ने जिन वस्ति द्वारा गोदन का प्रायन किया था, तूने उस वस्ति मे नहीं किया है नो तू जल में गृत्युकी प्राप्त हीगा। मैंने समुद्र रूप शक्ति से प्राशन किया है ग्रीर उसी से इसे यथास्थान पहुँचाया है। इस प्रकार का श्रोदन सर्वाग फल वाला होता है। जो इसे जानता है वह सर्वाग फल से सम्पन्न होकर स्वर्णीट पुण्य लोको में स्थित होता है ॥४३। 'पूर्व ऋषियों से जिन अरुपों ने प्रायन किया था तूने यदि वैसा नहीं किया है तो तेरी कर नच्ट हो जायेगी।' मेंने मित्रावरण रूप करवीं से प्रायन कर उसे

यथास्थान पहुँचाया है । इस प्रकार प्राश्चित यह क्रोदन सर्वाङ्ग पूर्ण होता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वांग फल से युक्त होकर स्वर्गादि लोकों में स्थित होता है ॥४४॥ "पूर्व ऋषियों ने जिन ग्रस्थियुक्त जाँघों से स्रोदन का प्राजन किया था, यदि तूने उससे भिन्न किया है तो तेरी जघाय सुख जायेगी।' मैंने त्वष्टा की जघात्रों से इसका प्राज्ञन किया है भीर यथास्थान पहुँचाया है। ऐसा यह प्राश्चन सर्वांग फल वाला होताः है। जो इस प्राशित ग्रोदन को इस प्रकार जानता है, वह स्वर्गादि पुण्य लोकों में स्थित होता है ॥४५॥ 'पूर्व ऋषियों ने जिन पांवों से ग्रोदनः का प्राचन किया था तूने यदि उससे भिन्न किया है तो तू बहुचारी हो जायेगा । 'मैंने ग्रहिवदृय के पादों से प्राशन किया है ग्रौर उन्हीं से यथा-स्थान पहुँचाया है । इस प्रकार प्राज्ञित यह ग्रोदन सर्वांग फल वाला होता है। जो इसे इस प्रकार जानता है, वह स्वर्गाद पुण्य लोकों में म्थित होता है ।।४६ । 'पूर्व ऋषियों ने जिन पदाग्रों से इसका प्राशन किया था तूने यदि उससे भिन्न किया है, तो तुम्हे सर्प इस लेगा।' मैने महिना के पदाग्रों से इस ग्रोदन का प्राज्ञन किया ,है ग्रीर उनके हु रा ही इसे यथान्यान पहुँचाया है। इस प्रकार का यह स्रोदन-प्राशन सर्वींग पूर्ण होता है। जो पुरुष इसे इस प्रकार जानता है वह सर्वाग फल पाना स्वर्ग में स्थित होता है।।४७।। पूर्व ऋषियों ने जिन हाथों से इसका प्राजन किया था, यदि तूने उससे विपरीत क्रिया है तो ब्रहा हत्या दीप का भागी होगा। मैंने परब्हा के हाथों से प्रागन कर उसे यथास्थान पहुँचाया है। ऐसा स्रोदन प्राज्ञन मर्वांग पूर्ण होता है स्रौर स्रोदन-प्राज्ञन के जाता पुरुष को स्वर्ग में स्थित करता है । ४८॥ 'प्राचीन किएयों ने जिस बहारिसका प्रतिष्ठा से ग्रीटन का प्राजन विया या तूने यदि लसके विपरीन किया है नो तू प्रनिष्ठा रहित हो ज थेगा । मैने ब्रह्म में प्रतिष्ठित होकर जम जगप्रतिष्ठात्मक बहा से ही स्रोदन-प्राशन किया है और स्वर्ग में पहुँचाया है। ऐसा यह प्राश्चित ओटन सम्पूर्ण अग वाला होता है। इसे इस प्रकार जानने, वाला पुरुष सर्वांगपूर्ण हुआ स्वर्ग में स्थित होता है ॥४६॥

#### ३ (३) सूवत

(ऋषि-ग्रथर्वा । देवता — मन्त्रोक्ताः । छ द — ग्रनुष्टुष, उष्णिक्, विष्टुष, वृहती,)

एतत वै ब्रध्नस्य विष्टप यदोदनः ॥५०॥ ब्रध्नलोको भवति ब्रध्नस्य विष्ट्रपि श्रयते व एव वेद ॥५१॥ एतस्माद वा ग्रोदनात् वयस्त्रिशत लोकान्

िर्मिमोत प्रजापतिः ॥ १२॥

कियां प्रज्ञानाय मजमसृजत ॥५३॥ म य एवं विदुष उपद्रष्टा भवति प्राग्तं रुगाद्वि ॥५४॥ न च प्राग्तं रुगाद्वि सर्वज्यानि जीयते ॥५५॥ न च सर्व ज्यानि जीयते पुरै नं जरसः प्राग्तो जहाति ॥५६॥

पूर्वोक्त महिमा से युक्त यह श्रोटन, श्रपनी महिमा से विश्व के रहें ता एवं सूर्य मण्डल में वर्तमान ईश्वर का मण्डल रूप ही है।।१०।। जो एप थोदन के सूर्य मंडलात्मक रूप का ज्ञाना है, वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है।।११। प्रजापित ने इस सूर्यात्मक श्रोटन द्वारा श्रण्टावसु प्रकार हत् तेतीस देवताश्रों। की इद करते हुए उनके लोकों को भी बनाया ।।१०।। इन लोकों ने मुख्या ज्ञान कराने के लिए ही इस यज्ञ का विधान किया गया ।।१३॥। इस कार जानने वाले उपासक का जो पुरुष उपद्रष्टा होता है वह उपरोवक श्रापत कारोर में श्रियंत श्रपने प्राण्त की गति को रोक देता है, वयोंकि वह स्पासक की इस्त के विरुद्ध श्राचरण करता है।।१४॥। उसके प्राण्त का ही श्रवंग में हिंगा, वरन् संतान पश्च श्रादि से हीन हुश्रा वह पतिन हो जाना है।।१४॥ इसकी सर्वस्क हानि के साथ ही उसके प्राण्त उसे बुद्धावस्था में पूर्व ही ,त्यांग देते हैं।।१६॥

## े ४ सूक्त

ऋषि-भार्गवो वदिभः । देवता-प्रात्मः । छग्द-म्रनुष्टुप्, पिक्त, विष्टुग, जगती)

प्राणाय नमो यस्य सर्विमद वंशे। यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वं प्रतिष्ठनम् ॥१॥ नमस्ते प्रागा कन्द।य नमस्ते स्तनयित्नवे । नमस्ते प्राग विद्युते नमस्ते प्रागा वषते ॥२॥ यत् प्राण न्तनयित्नुनाभिक्रन्दन्योषधीः । प्र वायन्ते गर्भान् दभतेऽथो बह्वोवि जायन्ते ॥३॥ यत् प्रारा ऋतावागतेऽभिक्रन्दत्योषधीः। सर्व तदा प्र मोदते यत् कि च भूम्यामधि ॥४॥ ्यदा प्राग्गो अभ्यवषीद् वर्षेण पृथिवी महीम्। पशवस्तत् प्र मोदन्ते महो वै नो भविष्यति ॥॥॥ म्रिभवृष्टा म्रोषययः प्रागोन समवादिरन् । श्रयुर्वे नः प्रातोतर: सर्वा नः सुरभीरकः गई॥ नमस्ते ग्रन्त्वायते नमो ग्रस्तु परायते । यमस्ते प्रारा तिष्ठत ग्रासीनायोत ते नमः ॥७॥ नमस्ते प्राग् प्राग्ते नमो ग्रस्वपानते । पराचीनाय ते नमः प्रनीचीनाय ते नमः सर्व स्मै त इदं नमः ॥ 🖫 या ते प्रारा प्रिया तन् यों ने प्रारा प्रेयमी। भ्रयो यद् भेषज तव तग्य नो घेहि जीवसे ॥६॥ -प्राणः प्रजा ग्रन् वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम । प्रांगो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्रांगार्त यच्च न ॥१०॥

सम्पूर्ण प्राण्यिं के शरीर में व्याप्त सचेष्ट को प्र्णाम है, जिसके

वश में यह संसार रहता है। वह भूतकाल से ग्रविच्छिन है। वह प्राणियों का ईश्वर है, उसमें सब ससार प्रतिष्ठित है। ऐसे उस प्राण के लिये नमस्कार है ॥१॥ हे प्राग् ! तुम ध्वान करने बाले हो, तुम मेध जल में प्रविष्ट एवं गर्जनशील हो, तुम को प्रणाम है। तुम विद्युत रूप में चमकते हो, वर्षा करने वाले हो। तुम को नमस्कार है।।२।। सूर्यात्मक मेघ घ्वनि से जब प्राण् ग्रीपांच ग्रादि को ग्रीमलक्षित करता हुआ गजंता है तब वे ग्रीपिध ग्रादि गर्भ-धाररा में समर्थ होती हैं ॥३॥ वर्षाऋतुकी प्राप्ति पर जब प्र ग्रीप्धियों के प्रति गर्जन करता है, तव सब हिंपत होते हैं। पृथिधी के संभी प्राणी ग्रानन्द में भर जाते हैं ।। ४।। जब विस्तृत पृथिवी को वर्षा द्वारा सब ग्रोर से सीचते है, तव गवादि पशु प्रसन्न होते हैं ।।५।। प्राण द्वारा सीची गई श्रीपधियाँ उससे कहती हैं कि 'हे प्राण ! तू हमको सुन्दर गन्ध वाली बना श्रीर हमारे जीवन की वृद्धि कर ॥०॥ हे प्रारा ! तुक्के सम्मुख आते और फिर कर जाते हुयं को नमस्कार है। तू जहां कही स्थित हो वहीं स्थित को नमस्कार है ॥७॥ हे प्रारा ! तुम प्रारान व्यापार वाले ग्रीर भ्रपानन व्यापार वाले को नमस्कार है। परागमन स्वभाव से स्थित, प्रनीचीन गमन वाले और सब व्यापारों के कत्ता तुमको नमस्कार है।।इ॥ हे प्रागा ! यह शरीर तुम्हारा प्रिय है। तुम्हारी ग्रम्नीपोमात्मक प्रेयसी श्रीर श्रमरतत्व सं युक्त जो श्रीपिध है, उन सब कं पास से श्रमृत गुरा देने वाली भेपज को प्रदान कर 11811 जीसे पिता अपने पुत्र को ढकता है. वैसे ही प्रामा मनुष्यादि को ढकते हैं। जो जगमात्मक वस्तु प्रामान व्यापार वाली है श्रोर जो स्थावरात्मक वस्तु प्राण्न व्यापार से रहित है, परन्तु प्राण उनमें निरुद्धगति से वास करता है। इन सव जगमवस्था-वर जीवों से युक्त संसार का स्वामी प्राग ही है ॥१०॥ प्रागो मृत्युः प्रागस्तवमा प्रागां उपासते। प्रांगो ह सत्यवादिनमृत्तमे लोक ग्रा दवत् ॥११॥ प्राग्गो विराट प्राग्गे देप्ट्री प्राग्गं सर्वं उपासते। प्राग्गो ह सूयं चन्द्रमा प्राग्नमाहुः प्रजापतिम् ॥१२॥

प्राणापानौ त्रीहियवावनडवान् प्रागा उच्यते। यवे ह प्रारा माहितोऽपानो व्राहिरुच्यते ॥१३॥ म्रवानित प्राणित पुरु गर्भे मन्तरा। यदा त्वं प्रागा जिन्वस्यथं स जायते पुनः ।।१४।। प्राणमाहुर्मातरिञ्वानं वातो ह प्राग् उच्यते । प्रागो ह भूतं भव्यं च प्रागो सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥१५॥ त्राथवंगीराङ्गिरसीर्देवीमंनुष्यजा **उत**। ग्रोषधयः प्र जायन्ते यदा त्व प्राण जिन्वसि ॥१६॥ यदा प्राणो ग्रभ्यवर्षीद् वर्षेण पृथिवीं महीम्। म्रोषधयः प्र जायन्तेऽयो याः कारच वीरुधः ॥१७॥ यस्ते प्रागोद वेद यस्मिश्चासि प्रतिष्ठितः । सर्वे तस्मै वलि हरानमुष्मिल्लोक उत्तमे ॥१८॥ यथा प्राण ब लहृतस् क्यं सर्वाः प्रजा इमाः । एवा तस्म विल हरान् यस्त्वा शुणवत् सुश्रवः ॥१६॥ श्रन्तगभंश्चरति देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पुनः। स भूतो भव्यं भविष्यत पिता पुत्र प्र विवेशा शचीभिः ॥२०॥

प्राण् ही शरीर से निकल कर मृत्यु उपस्थित करता है। प्राण् ही जीवन को दुःख देने वाले ज्वरादि रूप तक्मा हैं। देह में वर्तमान उसी प्राण् की स्राराधना इन्द्रियां करती हैं। वही प्राण् सत्याचरण वाले को श्रेष्ठ लोक में स्थित करता है।।११।। प्राण् ही विराट है, वही देष्ट्री है, ऐसे प्राण् की सभी सेवा करते हैं। वही सबको प्रेर्णा देने वाला सूर्य है, वही सोम है, ज्ञानीजन उस प्राण् को ही प्रज्ञपित कहते हैं।।१२।। प्राण्याम प्राण् की ही वृत्ति है, वही वीहि से र जो है। वृत्तिमान प्राण् स्वन्वान् कहाता है। स्रष्टा ने जो में प्राण्यवृत्ति स्रोर व्रीहि में स्रपानवृत्ति वाला प्राण् स्थापित किया है। इन दोनों से ही सब प्राण्यी स्रपना कार्य चलाते हैं। इसलिये व्रीह, जो स्रीर स्रनड्वान् रूप से प्राण्य ही

को कहते हैं ।।१३।। हे प्राण ! बारीर घारण करने वाला मनुष्य स्त्री 🔻 के गभ में तुम्हारे प्रवेश से ही **श्रपान व्या**पार श्रीर प्रारान व्यापार का करता है। तुम गर्भस्थ थिशु को माता द्वारा भोजन किये आहार से ही पुष्ट करते हो। फिर वह पुरुष पुण्य पाप का फल भोगने के लिये भूमि पर जन्म लेता है ।। १८।। मातरिश्वा वायु को प्राण कहते हैं। संसार का ग्राघारभूत वायु ही प्राण है। संसार के ग्रावारभूत प्राण में भूतकाल में उत्पन्न संसार श्रीर भविष्य में उत्पन्न होने वाला ससार श्राश्रय रूप में रहता है। रुम्पूर्ण, विश्व ही इस प्रारा में प्रतिष्ठित ह ॥१५॥ हे प्राण ! जब तुम वर्षी हारा तृप्त-करते हो, तब अथर्वा, अगरागोत्र वालों श्रीर देवता होरा की गई तथा मनुष्यों द्वारा प्रकट की जाने वाली सब ग्रीपिधया दुत्पर्छ होती हैं ।।१६॥ जब प्राग्त वर्षा के रूप में पृथिवा पर वरसता है, असे के पश्चात् ही ब्रीहि, जी तथा लता रूप ग्रीपिधयां उत्पन्न होती है 🏋 ६। हे प्रागा ! तू जिस विद्वान में प्रविष्ट होता है , श्रीर जो तेरी उक्त महिमा को जानता है, सब देवता उस. विद्वान को श्रेष्ठ स्वर्ग में ग्रम्तत्व प्रदान करते है ॥१८॥ हे प्रार्ण ! देवता, मनुष्यादि जैसे तुम्हारे उपभोग के योग्य ग्रन्न को लाते हैं, लैंमे ही तुम्हारे महिमा जानते वाले विद्वान के लिये भी वे लावें ।।१६।। मनुष्यों मे ही नही. देवाताचों में भी प्रारा गर्भ रूप से धूमता है। सब ग्रोर व्याप्त होकर वही उत्पन्न होता है। इस नित्य वर्तमान प्राण के भूतकाल की ग्रीर भविष्य की वस्तुओं में भी पिता का पुत्र में ग्रपने अवयवों से प्रविष्ट होने क समान, ग्रपनी शक्ति से प्रवेश कर किया है ॥२०॥ एक पाद नोत्विदति सलिलाद्धंस उचरन। यदंग स तमुत्खिदेन्नवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री नाहः स्यान्न व्युच्छत् कदा चन ॥२१॥ ग्रप्टाचक्र वर्तत एकनेमि सहस्राक्षर प्र पुरो नि पश्चा । ग्रर्धेन विद्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कतमः स केतुः ॥२२॥ यो ग्रस्य विश्वजन्मन ईशे विश्वस्य चेप्टतः।

श्चन्येषु क्षित्रधन्वने तस्मै प्राण् नमोऽस्तु ते ॥२३॥ यो श्चस्य सर्वजन्मन इंशे सर्वस्य चेष्टतः । श्चतन्द्रो ब्रह्मणा घीरः प्राणो मानु तिष्ठतु ॥२४॥ ऊध्वः सुप्तेषु जागार ननु तिर्यङ् नि पद्मते । न सुप्तमस्य सुप्तेष्वनु कश्चन ॥२५॥ प्राण् मा मत् पर्यावृतो न मदन्यो भिवष्यसि । श्चपां गर्भमित्र जीवसे प्राण् बध्नामि त्वा मिय ॥२६॥

शरीर में व्याप्त प्राण को हंस वहते हैं। वह पंच भूतात्मक देह से प्रारावृत्ति द्वारा कपर उठता हुग्रा ग्रपानवृत्ति व ले एक पाद को नहीं उठाता। यदि वह ग्रपानवृत्ति वाले पाद को उठा ले तो शरीर से प्रारा निकल जाने पर शरीर का काल विभाग न हो । ग्रन्धकार भी दूर न हो । इस लिए संसार को प्राण युक्त रखने के लिए वे ग्रपने एक पाद को स्थिर रखते हैं ॥२१।। श्रष्ट धातु रूप जो चक्र है, उनसे युक्त शरीर प्राग्। रूप एक नेमी वाला कहा जाता है। यह चक्र अनेक अक्षों से युत्त है। ऐमे रथात्मक शरीर को पहले पूर्व भाग में, फिर ऊपर भाग में व्याप होकर वर्तना है। वह प्राग् भ्राधे भ्रश से प्राग्गियों को उत्पन्न करता हैं भ्रीर उसके द्सरे भाग का रूप निर्धारित शक्ति से परे है ॥२२॥ जो प्रारा जन्म <mark>घार</mark>ग करने वाला सचराचर विश्व का ग्रघिपति है, वह देहवारियों के देह में शीघ्रत। से प्रतिष्ठित होता है। ऐसी महिमा वाले हे प्राराः! तुम्हें नमस्कार है ॥२३ जो प्रारा संसार का ग्रघिपति है, वह प्रमाद रहित होकर सर्वत्र चेष्टाबान रहता है। वह प्राग्। ग्रनविछिन्न रूप से मेरे शरीर में वर्तमान रहे। २४। हे प्रांगा ! निद्रा से पराधीन हुए प्राग्तियों में उनके रक्षार्थ तुम चैतन्य रहो । प्रागी सोता है परन्तु प्राग का सोना किसी ने नहीं सुना । २५॥ हे प्रारा ! तुम मुक्तसे मुख मत फिराभ्रो । मुभसे अन्यत्र न होग्रो। मैं जीवन के निमित्त तुम्हें भ्रपने शरीर मैं रोकता हूँ। बैश्वानर अपन को जैसे देह में धारण करते हैं, बैसे ही मैं तुम्हें देह धारमा करता हूँ ॥२६॥

#### ५ स्कत (तोसरा अनुवाक)

(ऋषि — ब्रह्मा, देवता — ब्रह्मचारी । छन्द — विष्दुः, जनवरी, वृहती; जगती, श्रनुष्टुष, उष्णिक्)

बहाचारीज्याश्चरित रोदसी उमे तिस्मिन् देवाः समनसो भवन्ति ।
स दाघार पृथिवी दिवं च स आचार्य तपसा पिपित ॥१॥
बहाचारिण नितरो देवजनाः पृथम् देवा अनुसंयन्ति सर्वे ।
गन्यवां एनमन्वायन् वयस्त्रिशत् तिशताः षटसहस्राः
सर्वान्तस दवांस्तपसा पिपित ॥२॥
श्राचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणते गर्भमन्तः ।
त रात्रोस्तिव उदरे विश्वति त जात द्रष्टुमिससयन्ति देवाः ॥३॥
इयं समित् पृथिवी द्यौद्वितीयोताः तरिक्षं समिधा पृणाति ।
बह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपमा पिपित ॥४॥
पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी धमं वसानस्तपसोदतिष्ठत् ।
तस्माज्जातं बाह्मणा ब्रह्म ज्येष्ठ देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम

用夹用

ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्ध कार्ग्णं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रु। स सद्य एति पूर्वं स्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्त्संगृभ्य मुहुरावरिक्रत्।

बह्मचारी जनयन ब्रह्मापी लोकं प्रजापित परमेष्टिनं विराजम् ।
गर्भी भूत्वामृतस्य यौनाविन्द्रो ह भूत्वामुरास्ततह ।।७।।
ग्राचायं स्ततक्ष नभसी उभे इमे उवीं गम्भीरं पृथ्वी दिवं च ।
ते रक्षति तपसा बह्मचारी तिस्मन् देवाः समनसो भवन्ति ।।६।।
इमां भूमि पृथिवी ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार प्रथमो दिवं च ।
ते कृत्वा सिच्याबुपास्ते तयोरापिता भुवनानि विश्वा ।।६।।
ग्रवागन्यः परो ग्रन्थो दिवस्पृष्ठाद् गृहा निधी निहितौ ब्राह्मणस्य ।
ती रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत् केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान्
।। १०।।

म्राकाश-पृथिवी दोनों लोकों को तप से व्याप्त करने वाले ब्रह्मचारी को सब देवता समान मन वाले होते हैं। वह अपने तप से आकाश का पोषण करता और अपने गुरु का भी धोषण करता है ।।१।। ब्रह्मचारी के रक्षार्थ पितर, देवता ग्रोर इन्द्रादि जसके श्रनुगत होते हैं । विश्वावसु ग्रादि भी इसके पीछे, चलते हैं। तैतीस, देवना इनकी विभूति रूप तीन सौ तीन देवता श्रौर छै: सहस्र देवता, इन सब का ब्रह्मचारी श्रपने तप द्वारा पोषगा करता है ॥२।। उपनयन करने वाला ग्राचार्य, विद्यामय शरीर के गर्भ में उसे स्थापित करता हुआ, तीन रात तक ब्रह्मचारी को अपने उदर में रखता है, चौथे दिन देवगरा उस विद्या देह से उत्पन्न ब्रह्मचारी के सम्मुख श्राते हैं।।३।। पृथिवी इस ब्रह्मचारी की प्रथम समिधा है श्रीर श्राकाश दितीय समिधा है। आकाश पृथिवी के मध्य अपन में स्थापति हुई समिधा से ब्रह्मचारी ससार को सतुष्ट करता है। इस प्रकार समिधा, मेखला, मौञ्जी, श्रम, इन्द्रियनिग्रहात्मक खेद और देह को संताप देने वाले श्रन्य नियमों को पालता हुन्रा, पृथिव्यादि लोकों का पोषरा करता है ॥४॥ ब्रह्मचारी ब्रह्म से भी पहले प्रकट हुआ, वह तेजोमय रूप धाररा कर तप से युक्त हुआ, उस ब्रह्मचारी रूप से तपते हुये ब्रह्मा द्वारा श्रेष्ठ वेदात्मक ब्रह्म प्रकट हुआ श्रौर उसके द्वारा प्रतिपादित ग्राग्नि श्रीदि देवता भी ग्रपन ग्रम्तत्व ग्रादि गुर्गों के सहित प्रकट हुये ।। १।। प्रातः साय ग्रग्नि में रखी समिधा ग्रीर उससे उत्पन्न हुए तेज से तेजस्वी, मगचर्म धारी जो ब्रह्मचारी ग्रपने भिक्षादि नियमों का पालन करता है, वह शीघ्र ही पूर्व समुद्र से उत्तर समुद्र पर पहुँचता है और सब लोकों को अपने समक्ष करता है ॥६॥ ब्रह्मचर्य से महिमायुक्त ब्रह्मचारी बाह्मण जाति को उत्पन्न करता है। वही गंगा ग्रादि नदियों को प्रकट करता है, स्वगं, प्रजापित, परमेष्ठी पौर विराट् को उत्पन्न करता है। यह श्रमरण्शील बहा की सत्-रज-तम गुणों से युक्त प्रकृति में गर्भ रूप होकर सब वर्णन किये हुये प्राणियों को प्रकट करता श्लीर इन्द्र होकर राक्षसों का नाश करता है।।७।। यह आकाश और पृथिवी विशाल है। इन पृथिवी ग्रीर ग्राकाश के उत्पादक ग्राचार्य की भी ब्रह्मचारी रक्षा

करता है। सब देवता ऐसे ब्रह्मचारी पर कृपा रखते हैं।। दा। पृथिबी और याकाश को ब्रह्मचारी ने भिक्षा रूप में ग्रहण किया, फिर उसने उन ग्राकश पृथिबी को समिधा बना कर शिन की ग्राराधना की। ससार के सब प्राणी उन्हीं ग्राकाश-पृथिबी के ग्राप्त्रय में रहते हैं।। ६।। पृथिबी लोक में ग्राचार्य के हृदय रूप गुहा में एक वेदात्मक निधि है। दूसरी देवात्मक निधि उपरि स्थान में है। ब्रह्मचारी इन निधियों की प्रपने तप से रक्षा करता है। वेद बिद ब्राह्मण शब्द श्रीर उसके ग्रथं से सम्बन्धित दोनों निधियों को ब्रह्म रूप करता है। १०।। श्रवंगन्यः इतो ग्रन्यः पृथिच्या ग्रग्नी समेतो नमसी ग्रन्तरेमे। तयोः श्रयन्ते रश्मयोऽधि हढ़ास्ताना तिष्ठति त्पसा ब्रह्मचानी

श्रभिक्रन्दन् स्तनयन्नरुगः शितिगो वृहच्छेपोऽन् भूमी जभार । व्रह्मचारी सिश्चति सानौ रेतः पृथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिशश्च-तस्त्रः ॥१२॥

श्रानी सूर्ये चन्द्रमिस मातिरिश्वन् व्रह्मचर्यप्सु सिमधमा दर्धात । तासामचींपि पृथगभ्रे चरिन्त तासामाज्यं पृष्पे। वर्षमापः ॥१३॥ श्राचार्यो मृत्युवंष्णः सोम श्रोपधयः पयः । जीमूता श्रासन्त्सत्वानस्तैरिद स्वराभृतम् ॥१४॥ श्रमा घृतं कृणुते केवलमाचार्यो भृत्वा वरुणो यद्यदेच्छत् प्रजापती । तद् ब्रह्मचारी प्रायच्छत् स्वान्मित्रो श्रध्यात्मनः ॥१५॥ श्राचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । प्रजापतिवि राजित विराडिन्द्रोऽभवद् वशी ॥१६॥ ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति । श्राचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्येण व्रह्मचरिणामिच्छते ॥१७॥ ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् । श्रनड्वान् ब्रह्मचर्येणादवो घसं जिगीपति ॥१६॥ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाद्यत ।

का ११ य ३ सू० ५ )

इन्द्रों ह ब्रह्मचर्येंग देवेभ्यः स्वराभरत् ११६॥ श्रोषधयो भूतभव्यमहोरात्रे वनस्पतिः । सवत्सरः सहत्रभस्ते जाता ब्रह्मचारिगाः ॥२०॥

उदय न हुम्रा सूर्य रूप म्राग्नि पृथिवी से नीचे रहते हैं। पार्थिव अग्नि पृथिवी पर रहते हैं । सुर्योदय होने पर ग्राकाश-पृथिवी के मध्य यह दोनों ग्रग्नियाँ प्रयुक्त होती हैं.। दोनो की किरर्गो सयुक्त होकर दृढ़ होती हुई ग्राकाश-पृथिवी की ग्राश्रित होती हैं। इन दोनों ग्राग्नियों से सम्पन्न ब्रह्मचारी अपने तेज से अभिदेवता होता है ।।११।। जल पूर्ण मेघ को प्राप्त हुये वरुएादेव अपने वीर्य को पृथिवी में सींचते हैं। ब्रह्मचारी भ्रपने तेज से उस वरुएात्मक वीर्य को ऊ चे प्रदेश में सीचते है। उससे चारों दिशाए समृद्ध होती हैं ॥१२॥ ब्रह्मचारी, पार्थिव ग्रानि में, चन्द्रमा, सूर्य, वायु ग्रौर जल में सिमधाएं डालता है। इन ग्रीन ग्रादि का तेज पृथक-पृथक रूप से ग्रन्तरिक्ष में रहता है। ब्रह्मचारी द्वारा समृद्ध भ्रग्नि वर्षा, जल, घृत, प्रजा आदि कारं को करते हैं ।।१३।। भ्राचार्य ही मृत्यु है, वही वस्सा है, वही सोम हैं। दुग्ध, न्नीहि, यव श्रीर श्रीषिधयाँ ग्राचायं की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। श्रथवा यह स्वयं ही ग्राचार्य हो गये हैं ।।१४।। ग्राचार्य रूप से वरुए। ने जिस जल को पास रखा, दही वरुण प्रजापित से जो फल चाहते थे, वहीं मित्र ने ब्रह्मचारी होकर ग्राचार्य को दक्षिणा रूप में दिया ।।१४।। विद्या का उपदेश देकर ग्राचार्य ब्रह्मचारी रूप से प्रकट हुये हैं। वही तप से महिमावान हुए प्रजापित बने। प्रजापित से विराट होते हुए वही विश्व के स्नष्टा परमात्मा हो गये ।।१६।। वेद को ब्रह्म कहते हैं। वेदाध्ययन के लिये ग्राचरणीय कर्म ब्रह्म है। उसी ब्रह्मचर्य के तप से राजा अपने राज्य को पुष्ट करता है और आवार्य भी ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्मचारी को अपना शिष्य बनाने की इच्छा करता है।।१७॥ जिसका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी स्त्री बहाचर्य से ही श्रेण्टा पति प्राप्त करती है। श्रनडवान श्रादि भी बहाचर्य से ही श्रेष्ट स्वामी को प्राप्त करता है। प्रश्व ब्रह्मचर्य से ही भक्षण योग्य तृणों की इच्छा करता है।।१८।। ग्रस्ति ग्रादि देवताग्रों ने ब्रह्मचर्य से ही मृत्यु को दूर किया। ब्रह्मचर्य में ही इन्द्र ने देवताओं को स्वर्ग प्राप्त कराया।।११।। ब्रीहि, जी आदि श्रीपिधयाँ, वनीपिधयाँ, दिन-रात्रि, चराचरात्मक विश्व, पट ऋतु श्रीर द्वादश मास वाला वर्ष ब्रह्मचर्य की महिमा से ही गातिमान हैं।।२०।।

पार्थिवा दिव्याः पशवः ग्रारण्या ग्राम्याश्च ये । ग्रपक्षाः पक्षणिश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥२१॥ पृथक् सर्वे प्रजापत्याः प्राणानात्मसु विभ्रति । तान्त्सर्वान् ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्यामृतम् ॥२२॥ देवानामेतत परिषूतमनम्यारूढ चरित रोचमानम् । तस्माज्जातं ब्राह्मण् ब्रह्म ज्येष्ठ देवाश्च सर्वे ग्रमृतेन सावम्

बह्मचारी बह्म भ्राजद् विभात तस्मिन् देवा अधि विश्वे समोताः। प्राणापानी जनयन्नाद व्यान वाचं माटो हृदयं बह्म मेधाम्।।

चक्षु श्रोत्रं यशो ग्रस्मासु घेह्यत्रं रेतो लोहितमुदरम् ॥२५॥
तानि कल्पद् ब्रह्मचारी सिललस्य पृष्ठे तपोर्थतिष्ठता तप्यमान
समुद्रे।

स स्नातो ब्रभ्रु पिंगलः पृथिव्यां वहु रोचते ॥२६॥

श्राकाश के प्राग्ती, पृथिवी के देहवारी पशु श्रादि, पङ्क वाले श्रीर विना पङ्क वाले यह सभी बह वयं के प्रभाव से ही उत्पन्न हुये हैं ।।२१। प्रजापित के बनाये हुए देवता मनुष्य श्रादि सब प्राग्तों को घारण-पोपण करते हैं। श्रवायं के मुझ से निकला वेदात्मक ब्रह्म ही ब्रह्मचारी में स्थित होता हुश्रा सब प्राग्तियों की रक्षा करता है।।२२।। यह परब्रह्म देवताश्रों से परोक्ष नहीं है। वह श्रपने सिच्चितान्द रूप से दीतिवान् रहता है, उन्हीं से ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ धन वेद प्रवट्ट हुश्रा है श्रीर उससे प्रतिपाद्य देवता भी श्रमृतत्व सहित प्रकट हुए हें ।।२३।। ब्रह्मचारी वेदात्मक ब्रह्म को घारण करता श्रीर सब प्राण्यों के प्राग्नापनों को प्रकट करता है। फिर व्यान नामक वायु की, शब्दातिमका

वाणी को अन्तः करण और उसके आवास रूप हृदय को, वेदात्मक ब्रह्म और विद्यात्मिक बुद्धि को वही ब्रह्मचारी उत्पन्न करता है। २४॥ हे ब्रह्मचारिन्! तुम हम स्तुति करने वालों में रूप-ग्राहक नेत्र, शब्द ग्राहक श्रोत्र यश और कीर्ति की स्थापना करो। ग्रन्न, वीर्य, रक्त, उदर ग्रादि की कल्पना करता हुआ ब्रह्मचारी तप में लीन रहता और स्थान से सदा पवित्र रहता है ग्रीर वह ग्रपने तेज से दमकता है।।२४-२६॥

#### , ६ सूक्त

(ऋषि सन्तातिः । देवता — प्रान्यादयो मंत्रो का । छन्द — अनुष्टुष् ।)

खरिन व मो वनस्पतीनोषधीरुत वीरुधः । इन्द्र वृहस्पतिं सूर्यं ते नो मुञ्चन्त्वहंसः' ॥१ंग न्रूमो राजन वरुगा मित्र विष्णुमधो भगम्। श्रज विवस्वन्त बू मस्त नो मु चन्त्वहसः ॥२॥ च मा देव मिततार धातारमृत पूषणम । स्वव्टारमग्रिय व मस्ते नो मुजचन्त्वंह्सः ११३॥ गन्धर्वाष्म ग्सो वूमो अधिवना ब्रह्मसम्पतिम्। अर्धमा नाम यो देवस्ते नो मुत्रचत्वंहसः ॥४१।.. अहोरात्रे इद क्रमः सूर्याचन्द्रमसावु भा । विश्वानादित्यान् व्रमस्ते नो मुञाचन्त्वाहसः ॥५॥ वातं व मः पजन्यमन्तरिक्षमयो दिशः। श्राशाश्च सर्वा नू मस्ते नो मुञ्चचन्त्वंहसः ११६॥ मुजचन्तु मा शपथ्या दहोरात्रे ग्रंथो उषाः। सोमो मा देवोमुजचन्तु यमाहुरचन्द्रमा इति ॥७॥ पाथिवा दिव्याः पशव ग्रारंण्या उत ये मगाः। शकुन्तान् पक्षिण व मस्ते नो मुञचन्त्वांहसः ॥५॥

भवाशवांविद बूमी रुद्रं पशुपतिश्च यः । इपूर्या एपां सविद्य ता नः सन्तु सदा शिवाः ॥६॥ दिवां बूमो नक्षत्राणि भूमि यक्षाणि पर्वतान् । समुद्रा नद्यो वेशन्तास्ते नो मुजचन्त्वं हसः ॥१०॥

हम अस्तिदेव की स्तुति करते हुये अभीष्ट फलं माँगते हैं। हम महावृक्षों की, ब्रीहि. यव, वनौपिध ग्रादि की स्तुति करते हैं। इन्द्र, वृहस्पति ग्रोर ग्रादित्य की भी हम स्तुति करते हैं वे पाप से रक्षा करं ॥१॥ वरुण देवता की, मित्र, विष्णु, भग हंस श्रीर विवस्वान् की हम स्तुति करते हैं, वे हमें पाप से छुड़ावें ।।२।। सर्वप्रेरक सूर्य, धाता, पूपा श्रीर त्वष्टादेव की स्तुति करते हैं । वे हमें पाप से छुड़ावे । ३।। हम गन्धर्व ग्रीर अप्तराग्रों की न्तुति करते हैं। ग्रश्चिद्वय, वेदपति ब्रह्मा ग्रीर श्रयंमा की स्तुति करते हैं, वे देवता हमको पाप से छुड़ावें ॥४। दिन ग्रीर रात्रि के प्रधिष्ठात्र देवता सूर्य-चन्द्र श्रौर श्रदिति के सब पुत्रों की हम रतुति करते हैं, वे हर पाप से छुड़ावें ॥५॥ वायु, पर्जन्य दिशा-विदिशा के देवनाग्रों की भी हम स्नुति करते हैं, वे हमें पाप से छुड़ावें ! ६॥ दिन भीर राजि के अभिमानी देवता मुक्ते अपथात्मक पाप से मुक्त करें, उपाकाल के ग्रभिमानी देवता, चन्द्रमा रूप सीम मुभे शपथ के काररा लगे पाप मे छुड़ावें ॥७॥ ग्राकाण के प्राणी पृथिवी के देहघारी, मनुष्य, पशु पत्नी अ।दि की नी हम स्तुनि करते हैं, वे हमको पाप से छुड़ावें ।। भय ग्रीर शब् की ग्रीर देखते हुये हम यह कहते हैं। रुद्र श्रीर पशुपतिदेव की हम स्नुति करते हैं। इनके जिन वागों के हम जाता हैं, वे वामा हमारे निये सुख देने वाले हों ।। हम श्राकाश. नक्षत्र, पृथिवी, पुण्य क्षेत्र, पर्वत समुद्र, नदी, मरीवर ग्रांदि की स्तुति करते हैं वे हनको पाप से छुड़ावें ॥१०॥

सप्तऋषीन वा इद ब्रूमोज्यो देवीः प्रजापतिम् । पितृन् यमश्रेष्ठान ब्रूमस्ते नो मृञ्चन्त्वंहसः ॥११॥ ये देवा दिविषदे ग्रन्तिरक्षसदश्च रं । पृथिन्यां शका ये श्रितास्ते नो मुख्जचन्त्वंहसः ॥१२॥ ग्रादित्या रुद्रा वसवो दिवि देवा ग्रथवाणः । ग्रगिरसो भनोषिणस्ते नो मुजचन्त्वंहसः ॥१३॥

यज्ञ ब्रूमो यजमानमृचः सामानि भेषजा ।
यज् षि होत्रा ब्रूमस्ते नो मुञ्चनत्वहसः ॥१४॥
पञ्च राज्यानि वोरुधां सोमश्रेष्ठानि ब्रूमः ।
दभौं भङ्गो यवः सहस्ते नो मुञ्चनत्वहसः ॥१४॥
ग्ररायान् ब्रूमो रक्षांसि सर्पान् पुण्यजनान् पितृन् ।
मृत्युनेकशतं ब्रूमस्ते नो मुञ्चनत्वहसः ॥१६॥
ऋतुत् ब्रूमऋतुपतीनार्तवानुत हायनान् ।
समाः संवत्सरान् मासांस्ते नो मुञ्चनत्वहसः ॥१७॥

एत देवा दक्षिएातः प्राञ्चात् प्राञ्च उदेत । पुरम्तादुत्तराच्छका विश्वे देवाः समेत्य ते नो मुञ्चन्त्वहसः ॥१८॥ विश्वान् देवानिदं बूमः सस्य भ्धानृतावृधः । विश्वाभिः पत्नीभिः सह ते नो मुञ्चन्त्वहसः ॥१६॥

सर्वान् देवानिद न्रूमः सत्यसंघानृतावृधः । सर्वाभिः पत्नोभि सह ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥२०॥

भूत बूमो भूतपित भूतानामृत यो वशी। भूतानि सर्वा संगत्य ते नो मुञ्चन्त्वहसः ॥२१॥ वा देवीः पञ्च प्रदिशो ये देवा द्वःदशर्तवः। सत्रत्सरस्य ये दंष्ट्रास्ते न सन्तु सदा शिवाः॥२२॥

यन्मातली रथक्रीममृत वेद भेषजम् । तदिन्द्रो ग्रप्सु प्रावेशयत् तदापो दत्त भेषजम् ॥२३॥

हम इस स्तुति को सप्तिषियों से कहते हैं। हमे जल देवता की,

प्रजापति की ग्रौर पितरों की स्तृति करते हैं, वे हमको पाप से छुड़ वें ।।११।। श्राकाश के देवता, श्रन्तरिक्ष के देवता और पृथिवी के जो शक्ति-शाली देवता हैं, वे हमें पाप से मुक्त करें ।। १२।। द्वादश मादित्य, एकादश रुद्र, ग्रष्टावसु यह चुलोक के देवना, ग्रथवं के द्रष्टा महर्षि ग्रथवर ग्रांगि रस ग्रादि मनीपी हमारी स्तुनि से संतुष्ट होकर हमें पाप से छुड़ावें ।१३। हम यज्ञों की स्तुति करते हैं, उनके फल प्राप्त करने वाले यजमान की स्तुति करते हैं, यज्ञ में विनियुक्त ऋचायों की स्तुति करते हैं। स्तीत्रों को सम्पन्न करने वाले सामों की श्रीपधियों की, श्रीर होवों की हम स्तुति करते हैं, वे हमें पाप से छुड़ावें ।।१४।। पत्र, कांण्ड, फल पुष्प ग्रीर मूल इन पाँच राज्य वाली ग्रीपिघयों में श्रेष्ठ सोमं लता है, उसकी दर्भ भग, यव ग्रीर महरेवी ग्रादि ग्रीपिधयों की हम स्तुति करते हैं, यह हमको पापों से छुड़। वें ।।१५।। दान में वाघा देने वाले हिंसकों की, पीडक राक्षसों की, पिञाचों की, संपों की ग्रौर पितरों की तथा एक सौ एक मृत्गुओं की अधिष्टात्र देवताओं की हम स्तुति करते हैं ॥१६॥ वसंतादि ऋतुक्रों की, ऋतुपति देवता वसु रुद्र, आदित्य, ऋभु श्रीर मरुतों की तथा ऋतृष्रों में उत्पन्न पदार्थों की, चन्द्र सवत्सरों की श्रीर सीर संवत्मरों की स्रौर चैत्रादि मामों की हम स्तुति करते हैं यह हमको पाप मे छुड़ावे ।।१७।। हे देवगरा । तुम दक्षिरा दिका में स्थित, उत्तर पूर्व या पश्चिम दिशायों में स्थित हो । अपेनी-अपनी दिशायों मे शीझ आकर हमको पाप से छुड़ाश्रो ।।१८॥ हम पत्नियों सहित विद्वेदेवाश्रों की स्तुति करते हुये याचना करते हैं कि वे हमें पार से छुड़ायें।।१६। हम यज्ञ की वृद्धि करने व ले देवताओं की, उनकी पत्नियों महित म्तुति करते हुए पाप से मुक्त करते की याचना करते हैं ।।२०।। भूत भूतों के ईश्वर और भनों के नियामक देवना की स्नुति करते हैं। मब एकत्रिय होकर् यहाँ ब्रावें और हमें पान से छुड़ावें गरशा पाँच दिशायें बारह मास और संबत्मर तथा दुष्ट हिमात्मक दाहाँ की हम स्तुति करते हैं वे हमारे निये सुख देने वाले हों ।।२२।। इन्द्र का सारिथ म तेलि जिस भ्रमृतत्व शाली भ्रौपीय को जानता है. उसे रथ के स्वामी इन्द्र ने जल म

डाल दिया था । हे जलो ! तुम मातलि इ।रा प्राप्त शीर इन्द्र होरा जीत में पतित भेषज को हमें प्रदान करो ।

### ७ सुक्त (चौथा अनुवाक)

(ऋषि-म्रथवि । देवना:-उच्छिष्ट:. भ्रष्यातमम् । छन्द-म्रनुष्टुप्: उध्यिक्;

रिच्छा नाम रूपं चोच्छा है लोक आहितः। उच्छिष्ट इन्द्रश्चारिनश्च विश्वमन्तः समाहित्म् ॥१॥ उच्छिष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूत समाहितम् । श्रापः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात ग्राहितः ॥२॥ सन्तुच्छिष्टे ग्रसंइचोभौ मृत्युर्वाजः प्रजापतिः । लीक्या उच्छिष्ट ग्रायत्ता ब्रश्च द्रश्चापि श्रीमंयि ॥३॥. हढो ह हिस्थरो नयो ब्रह्म विश्वसूजी दश । नाभिमिव सर्वतश्चक्रमुच्छिष्टे देवताः श्रिताः ॥४॥ ऋक् साम यजुरुच्छिष्ट उद्गीथः प्रम्तृत स्तुत्म् । हिङकार उच्छिष्टे स्वरः साम्नो मेडिञ्च तन्मयि ॥ ४॥ ऐन्द्राग्नं पावमानं मतानामनीमंबतम् । उच्छि टे यज्ञस्याङ्गा यन्तर्गभेडवः मातरि ॥६॥ 🖰 साजसूय वाजपेय मिनव्टोमग्दध्वरः। ग्रक्रीश्वमेया बुन्छिष्टे जीववहिमदिन्तमः ॥७॥ श्रग्न्यावेयमथो दीक्षा कामप्रश्छन्द सा सह। उत्सन्ना यज्ञाः सत्त्राण्युच्छिष्टेऽधि समाहिताः ॥=॥ अन्तिहोत्रं च श्रद्धा च वषट्कारी वत तपः। दिणिएोध्ट पूर्वं चोच्छिष्टेऽघि ससाहिताः ॥६॥ एकरात्रो द्विरात्रः सद्यः क्री प्रकी स्वथ्यः । श्रोतं निह्तिमुच्छिष्टे यज्ञस्यारगृनि विद्यया ॥१०॥

(हवन के पश्चात् बचा हुआ, प्राशन के लिए रखा ग्रोदन उच्छिष्ट कहलाता है) उस उच्छिष्ट में पृथिन्यादि लोक समाये हुए हैं, उसी में स्वर्गपति इन्द्र ग्रीर पृथिवी के स्वामी ग्रग्नि स्थित हैं, ग्रीर उसी उच्छिष्ट के मध्य ईश्वर द्वारा ग्रखिल जगत् ही स्थापित किया हुम्रा है ॥१॥ श्राकाश, पृथिवी उस उच्छिष्ट में श्राहित हैं, उनमें वास करने वाले जीव भी उसी उच्छिष्ट में समाये हुए हैं। जल, समुद्र, चन्द्रमा श्रीर वायु-यह सभी देवता उसी उच्छिष्ट रूप ब्रह्म में समाहित हैं ॥२॥ सत् श्रीर श्रसत् उसी उच्छिष्ट में हैं। सत्-श्रसत् से सम्बन्धित मारक मृत्यु, देवता उनका बल ग्रीर उनके रचियता प्रजापति, लोकों की प्रजाएं वरुएदेवता श्रीर ग्रमृतत्व से युक्त सोर्म यह सभी उन श्रोदन के ग्राश्रित हैं। उसी के प्रभाव से सम्पत्ति मेरे ब्राश्रित हो ॥३॥ दृढ़देह वाला देवता, स्थिर किया गया लो ह ग्रीर वहाँ के प्राणी विश्व के कारणारूप ब्रह्म विश्व रचयिता नवम ब्रह्म ग्रीर उनका भी रर्वायता दशम ब्रह्म जैसे रथ चक्र की नाभि सब ग्रोर से ग्राश्रय बनती है, वैसे ही इस उच्छिष्ट के ग्राश्रित रहते हैं ।।४।। उद्गीय (गाया जाने वाला भाग), प्रस्तुत (स्तुति का जिससे प्रारम्म होता है), स्तृत (स्तात्र कर्म) ग्रीर हिकार गुक्त ऋक्, साम, यजुर्वेद के मन्त्र उच्छिष्ठमारा ब्रह्म में समाहित हैं।।५॥ इन्द्राग्नि की स्तुति वाला स्तोत्र, पवमान सोम का स्तोत्र पावमान, महानाम्नी ऋचाएै, महाइन यज्ञ के यह श्रङ्क माता के गर्भ में स्थित जीव के समान उच्छिण्ट में रहने हैं ।।६।। राजसूर्य, वाजपेय, ग्रग्निष्टोस, ग्रब्वर, धर्क श्रौर ग्रश्व-मेघ ग्रौर जीववित वह सभी प्रकार के यज्ञ उच्छिष्ट में ही समाहित हैं ।।६॥ ग्रन्याधेय, दीला, उत्सन्न यज्ञ ग्रीर सोमयागात्मक सत्र यह सव श्रीदन में सम हित हैं। । धानिहोत्र, श्रद्धा, वपट्कार, व्रत, तप, दक्षिगा ग्रीद ग्रभीव्टपूर्ति यह सभी उस उच्छिव्ट में समाहित हैं ॥६॥ एक रात्रि और दो रात्रियों में होने वाले सोमयाग, सद्याक्री, प्रकी श्रीर उक्य यह सभी उच्छिष्ट में बंधे हुये यज्ञ के सूक्ष्म रूपों सहित ब्रह्म के ग्राधित रहते हैं ॥१०॥

चतूरात्रः पञरात्रः पड्रात्रश्चोभयः सह ।

षोडशी सप्तरात्रक्वोच्छिष्टाजितरे सर्वे ये यज्ञा अमृते हिताः ॥११॥ प्रतीहारो निधन विक्वजिञ्चाभिजिच्च यः ।

मृाह्मातिरात्रात्रुच्छिष्टे द्वादशाहोऽपि तन्मयि ।।१२॥ सून्ता सनितः क्षेमः स्वधोर्जामृतं सहः । उच्छिष्टे सर्वे प्रत्यश्वः कामा कामेन तग्नृपुः ॥१३॥

नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टेऽघि श्रिता दिवि । स्रा सूर्यो भात्युच्छिष्टेऽह।रात्रे ग्रिप तन्मयि ॥१४॥

उपहच्य विष्वन्त ये च यज्ञा गुहा हिताः। बिर्भात भर्ता विश्वस्योच्छिष्टो जनितुः पिता ॥१५॥

पिता जनितरुच्छिष्टाऽसोः पौत्रः पितामह स क्षियति विश्वस्येशानो वृषा भूम्यामतिष्टन्य ॥१६॥

ऋत सत्य तपो राष्ट्रं श्रमो घमश्च कमं च। भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्यं लक्ष्मीबंल बले ॥१७॥ समृद्धिरोज ग्राक्रंतः क्षत्र राष्ट्र षडुःयः। संवत्सरोऽध्युच्छिष्ट इडा प्रैषा ग्रहा हविः ॥१८॥

चतुर्शेनार त्राप्रियश्चातुर्भास्यानि नीविदः। उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः पशुउन्धाम्तविष्टयः ॥१६॥

ग्रर्धमासारच मासारचानंत्रा ऋतभि सह । उच्छिष्टे घोषिगाीरापः स्तनयित्नु श्रृतिर्मही ॥२०॥

चतुरात्र पंचरात्र, षडरात्र और इनके दूने दिनों वाले पोडगी श्रीर सप्तरात्र यज्ञ पौर अन्य सभी अमृतम्य फल प्रदान करने वाले यज्ञ इस उच्छिष्ट से ही प्रकट हुए हैं ॥११॥ प्रतिहार, निधन, विश्वजित, श्रभिजित् साह्न ग्रनिरात्र द्वादशाह यह सभी यज्ञ उमी उच्छिष्ट रूप ब्रह्म के श्राश्रित हैं। यह सब यज्ञ मुक्त में स्थित हों।१२ सून्ता मनति, क्षेम, स्वधा,

ऊर्जा, ग्रमृत, सह सभी कामना योग्य फल ब्रह्माश्रित हैं। यह सभी काम्य फल सहित यजमान की तृष्टि करने वाले हैं ॥१३॥ नौखण्ड वाली पृथिवी, सप्त समुद्र ग्रौर ग्राकाश उस उच्छिष्ट रूप ब्रह्म में समाहित हैं। सूर्य भी उसी ब्रह्म के श्राश्रित हुऐ दमकते हैं दिन रात भी उसी के श्राश्रय में हैं। यह सब मुभमें हों।।१४। उपहव्य, विपवान् ग्रीर ग्रज्ञात यज्ञों को भी यह उच्छिष्ट रूप ब्रह्म घारण करते हैं। वही श्रोदन संसार का पोपक ग्रीर ग्रनुष्ठता का जनक है ॥१५। यह उच्छिष्ट ग्रपने उत्पा-दनकर्ता को अन्य लोक में दिव्य शरीर दिलाने वाला होने से उसका जनक है। यही भ्रोदन प्रारा का पीत्र रूप है, परन्तु भ्रन्य लोक में प्रारा का णितामह है। ग्रतः वह उच्छिष्ट सव का ईश्वर है ग्रीर ग्रभीष्ट देता हुम्रा पृथिवी में रहता है ॥१६॥ ऋत, सत्य, तप, राष्ट्र, श्रम, धर्म, कर्म, भून, भविष्य वीयं, लक्ष्मी वल ग्रीर यह सब टिच्छ्प्टात्मक ब्रह्म के श्राश्रित हैं।१७।। समृद्धि ग्रोज ग्राकृति, क्षात्र तेज राष्ट्र सवत्सर ग्रीर छै उवियां यह सभी मेरे रक्षक हों। इडा, प्रैप, ग्रह हिव यह सभी उस उच्छिष्ट में समाहित हैं । १८॥ चतुर्हीता ग्राप्रिय, चतुर्मासात्मक वैश्वदेव यह सभी उच्चित्रष्टमामा ब्रह्म में समाहित हैं ॥१६॥ श्राघा महीना, महीने, ऋंतुऐं. म्र तंत्र धोपयुक्त जल, गर्जनशील मेघ, पवित्र पृथिवी यह उच्छिष्टमारम ब्रह्म में समाहित हैं ।।२०॥ शकराः सिकता ग्रश्मान ग्रोपधयो वीस्थस्तृणा । ग्रभ्राणि विद्युतो वर्षमुच्छिप्टे संश्रिता श्रिता ॥२१॥ राद्धिः प्राप्तिः समाप्तिः यां प्तिमह एधतुः । ग्रत्याप्तिरुच्छिप्टं भूतिरुचाहिता निहिता हिता ॥२२॥ यच्च प्राग्गति प्राग्गेन यच्च पश्यात चक्षुपा। उच्छिप्टाज्जिज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥२३॥ ऋचः सामानि च्छन्दांसि पुरागा यजुपा सह। उच्चिप्टा बिनरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥२४॥

प्रागौपानी चसुः श्रोत्रमक्षितिश्च य।।

उच्छिष्टाजजितरे सर्वे दिवि देवा दिविधितः ।।२४।। ग्रानन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदमुदश्च ये । उच्छिष्टाजजित्तरे सर्वे दिवि देवा दिविधितः । २६।। देवा पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसञ्च ये । उच्छिष्टाजजित्तरे सर्वे दिवि देवा दिविधितः ।।२०।

सर्करा, रेत, पाषाण श्रीषि, लता, तृगा, मेघ, ि द्युन श्रीर सभी समवेत पदार्थ उसी उच्छिष्यमागा ब्रह्म में श्राश्रित हैं।।२१।। राद्धि प्राप्ति समाप्ति, व्याप्ति, तेज, श्रीभवृद्धि, समृद्धि, श्रत्याप्ति यह सभी उच्छिष्मागा ब्रह्म में श्राश्रित हैं।।२२।। प्राणान व्यापार वाले जीव नेत्रेन्द्रिय से देखने वाले प्राणा, स्वर्ग में स्थित देवता, पृथ्वि के देवता यह सभी उस उच्छिष्यमाण ब्रह्म से ही उत्पन्न हुये।।२३।। ऋक्, साम, छन्द, पुराणा, यजुर्वेद, श्राकाश के देवता यह सभी उच्छिष्ट से उत्पन्न हुए।।२४। प्राणा, श्रपान, चसु, कान, श्रक्षय श्रीर दिव्यन्तेक के सभी देवता उच्छिष्ट से ही प्रारुभूत हुये।।२५।। श्रानन्द, मोद, प्रमोद श्रीभमोदमुद श्रीर स्वर्ग के निवासी देवता यह सभी उच्छिष्ट में प्रारुभूत हुए।।२६।। देवता, पितर, मनुष्म, गन्धवं, ग्रप्सरा श्रीर सव द्युनोक के देवता इस उच्छिष्ट से ही उत्पन्न हुये।।२७।।

## दं सूबत

(ऋषि — कोरुपथि: । देवता — मन्युः ग्रह्यात्मम् । छुन्द — ग्रनुष्टुत्; पंक्ति)
यन्मन्युजियामावहत संकल्पस्य गृहाद्धि ।
क श्रासं जन्याः के वराः क उ ज्येष्ठवरोऽभवत् ॥१॥
तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महत्यग्वि ।
त श्रासं जन्वास्ते वरा ब्रह्म ज्येष्ठवरोऽभवत् ॥२॥
दश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।
यो व तान् विद्यात् प्रत्यक्षं स वा श्रद्य महद् वदेत् ॥३॥

प्राणापानी चक्षुः श्रोत्रमक्षितिञ्च क्षितिञ्च या।
व्यानोदानी नाङ् मनस्ते वा ग्राकृतिमावहन् ।।४।।
ग्राणाता ग्रासन्नृतवोऽश्रो धाता वृहस्पतिः।
इन्द्राप्नी ग्रिश्वना तर्हि क ते ज्येष्ठमुपासत ।।४।।
तपश्चै वास्तां कर्म चान्तमंहत्यण्वे।
तपो ह जज्ञे कर्णण्यत्त् ते ज्येष्ठमुपासत ।।६।।
येत ग्रासीद् भूमिः पूर्वा यामद्वातय इद् विदुः।
यो वै तां विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणविज् ।।७।।
कुतः इन्द्रः कुतः सोमः कुतो ग्रानिर्जायत ।
कुतस्त्वष्टा समभवत् कुतो धाताजायत ।।६।।
इन्द्रादिन्द्रः सोमात् सीमो ग्रग्नेरग्निरजायत
त्वष्टा ह जज्ञे त्वष्ट्रधी ध्राताजायत ।।६।।
ये त ग्रासन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा।
पुत्रेभ्यो लोके दत्त्वा करिमस्ते लोक ग्रासते ।।१०।।

मन्यु ने जाया को संकल्प के घर से विवाहा। उससे पहले सृष्टि न होने से घर पक्ष कौन हुग्रा श्रीर कन्या पक्ष कौन हुग्रा? कन्या के वरण कराने वाले वराती कौन थे ग्रीर उद्दाहक कौन था? ।।१।। तप ग्रीर कर्म ही वरपक्ष ग्रीर कन्यापक्ष वाले थे, यही वरानी थे ग्रीर उद्दाहक स्वयं ब्रह्म था।।२।। पहले दश देवता उत्पन्न हुए। जिसने इन देवताग्रों को प्रत्यक्ष रूप से जान लिया वही ब्रह्म का उपदेश करने में समर्थ है ।।२।। प्राण, ग्रपान नामक वृत्तियां, चक्षु, कान, ग्रिक्षित, व्यान, उदान, वाणी, मन, श्राकृति—यह सभी कामनाग्रों को ग्रिभमुख करते हुये उन्हें पूर्ण कराते हैं ।।४।। सृष्टिकाल में ऋतुऐं उत्पन्न नहीं हुई थीं। घाता, वृहस्पति, इन्द्र, ग्रीर श्रविवनीकुमार भी उत्पन्न नहीं हुए थे। तब इन, घाता ग्रादि ने किस बड़े कारणभूत उत्पादक की ग्रम्यथंना की ।।४॥ ता भीर कर्म ही

उपकरण रूप थे। कर्म से तप उत्पन्न हुआ था इसिनये वे धाता आदि अपने द्वारा किये हुये महान् कर्म की ही अपने उत्पादन के लिये प्रार्थना करते हैं 11511 वर्तमान पृथिवी से पूर्व विगत युग की जो पृथिवी थी, उसे तप द्वारा सर्वज्ञ होने व ले महिंच ही जानते हैं। जो विद्वान् विगत युग की पृथिवी में स्थित वस्तुओं क नाम को जानने वाला है, वहीं इस वर्तमान पृथिवी को जानने में समर्थ है। ७। इन्द्र किस कारण से उत्पन्न हुआ, सोम, अग्नि, त्वष्टा और घाता किस-किस कारण से उत्पन्न हुये? ।।।।। विगत युग में जैसा इन्द्र था वैसा ही इस युग में हुआ है। जैसे सोम, अग्नि, त्वष्टा और घाता पुरातन युग में थे, वैसे ही इस युग में भी हुये।।।।।। जिन अग्नि आदि देवताओं से प्राम्तपान रूप दश देवता उत्पन्न हुये, वे अपने पुत्रों को अपना स्थान देकर किस लोक में निवास करते हैं ?।।१०।।

यदा केशानस्थि स्नाव मांसं मञ्जानमाभरत ।
शरीरं कृत्वा पादवत्क लोकमनु प्राविशत ॥११॥
कृतः केशान् कृतः स्नाव कृतो अस्थीन्याभरत ।
श्रङ्गा पर्वाणि मञ्जानं को मांसं कृत ग्राभरत ॥१२॥
सक्ति नाम ते देवा ये संभारान्त्समभरन् ।
सर्व सिक्य मर्त्यं दवाः पुरुषमाविशन् ॥१३॥
ऊरू पादावष्ठीवन्तौ शिरो हस्तावथो मुखम् ।
पृष्टी बंजह्ये पाश्वें कस्तत् समदधाहिषः ॥१४॥
शिरो हस्तावथो मुखं जिह्ना ग्रीवाश्च कीकसाः ।
त्वचा प्रावृत्य सर्वा तत् संधा समदधान्मही ॥१५॥
तत्तच्छरीरमशयत सँधया सहितं महत् ।
येनेदमद्य रोचते को ग्रस्मिन वर्गामाभरत ॥१६॥
सर्वे देवा उपाशिक्षन् तदजानाद बधः सती ।
ईशा वशस्य या जाया सास्मिन् वर्गामाभरत ॥१७॥

तस्माद वै विद्वन् पुरुषिमद ब्रह्मे ति मन्यते । सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठइवासते गइरा। प्रथमेन प्रमारेगा त्रेथा विष्व वि गच्छति । स्रद्राप्तेन गच्छत्यद एकेन गच्छतिहैकेन नि पेक्ते गइरा। स्रद्रपुरुतीमान वृद्धासु शरीरमन्तरा हितम् । तस्मिच्छवोऽध्यक्तरा तस्माच्छवोऽध्युच्यते ॥३४॥

समृद्धि श्रसमृद्धि, शत्रु, मित्र, भूख, प्यास श्रादि सव इम मेनुग्र देह में घुस गये ।।२१।। निन्दा, श्रनिन्दा, हर्षीत्पादक वस्तु श्रहर्षीत्पादक, श्रद्धा, बन समृद्धि, दक्षिणा, अश्रद्धा स्रादि भी पुरुष-देह में प्रविष्ट हुये ।।२२।। जान, ग्रज्ञान, उपदेश्य, ऋक्, साम, यजुर्वेद ग्रादि स्व ने इस मनुष्य देह मे प्रवेश विया । २३। श्रानन्द, मीट, प्रमीट, हाग्य, शब्द, स्पर्श, विष, नर्तन यह सब मनुष्य देह में प्रविष्ट हुयै ॥२४॥ ग्रालाप, प्रलाप, श्रभिलाप, श्रायोजन, प्रयोजन, योजन, इन सभी ने पुरप देह में प्रवेश किया ॥२४॥ प्रासा, ग्रणन नेत्र, कान, ग्रक्षिति, क्षिति, व्यान,मन उदान, वागी यह सभी पुरुप देह में प्रविष्ट होते ग्रीर ग्रपने-ग्रपने कमी में लगते हैं ॥२६॥ आशिष, प्राशिष, शासन तथा मन की सब वृत्तियों ने पूरुप दें में प्रवेश किया ॥२७॥ स्नान-जल, प्राग्य-स्थिर रखने वाले जल, त्वरराजल, भ्रत्य जल, गुहास्थित जल, वीर्यरूपी जल, स्थूल जल ग्रीर सर्व व्यवहारास्पद जल सभी अपने कर्म सहित करीर में प्रकिट हुये ॥२५॥ प्रारिएयों की हड्डियों को सिमन्धन-साधन बन कर ग्राठ जलों ने शरीर में प्रवेश किया श्रीर उसमें वीर्यरूप घृत को बनाया । इस प्रकार इन्द्रियों ग्रीर उसके ग्रिधिकात्र देवताग्रों ने पुरुष देह में प्रवेश किया ।२६। पूर्वोक्त जल, इन्द्राभिमानी देवता, विराट् संज्ञक, देवता, ब्रह्मतेज वाले देवता शरीर में प्रविष्ट हुये। फिर संसार के कारएाभूत ब्रह्म भी म्रलक्षित रूप से प्रविष्ट हुये । उस गरीर में पुत्रादि का उत्पादक जीव स्थित रहता है ॥३०॥ सूर्यं ने नेत्रेन्द्रिय को स्वीकार किया, वायु ने घ्रागोिन्द्रिय को ग्रहण किया ग्रीर इसके छै कोश वाले शरीर को

सब देवता श्रंग्नि का भाग रूप में प्रदान करने हैं। ३१॥ इस ग्यं ज्ञानी पुरुष शरीर को भीतर बाहर व्याप्त होकर ब्रह्म ही मानता है क्यों कि गौग्रों के गोष्ठ में रहने के समान सब देवता इस शरीर में रहते हैं। ३२॥ पहले उत्पन्न देह के श्रवसान पर वह त्यक्त देह आतमा तीन प्रकार से नियमों में बँब जाता है। पुण्य से स्वर्ग को प्राप्त करता श्रोर पाप से नरक को पाता है श्रीर पुण्य पाप दोनों के योग से इस पृथिवी में उत्पन्न हीकर सुख दुःख रूप भो तें को भोगता है ॥३३॥ जुष्क ससार को गीला करने वाले प्रवृद्ध जलों में ब्रह्माण्ड सम्बन्धी देह स्थित है। उसके भीतर श्रीर कार परमेश्वर है। वह देह से श्रधिक होने के कारण सुत्रात्मा कहाता है।।३४॥

## e स्कत (पाँचवां ऋनुवाक) -

ऋषि-काङ्कायनः । देवता - अर्बु दि: । छन्दः - शक्वरी, अनुष्टुप्, जिल्हुप्, जगती, पंक्ति, त्रिष्टुप्, गायत्री)

ये बाहवो या इषवो घन्वना वीर्याणि च ।
श्रमीन् परश्नायुव चित्ताकृत च यदधृदि ।
सर्वं तदर्बु दे त्वमिमत्रेभ्यो शे कुरुदाराञ्च प्र दर्शय ॥१॥
उत्तिष्ठत सं नह्याघ्वं मित्रा देवजना यूयम् ।
संदृष्टा गुप्ता वः सन्तु या नो मित्राण्यर्बु दे ॥२॥
उतिष्ठतमा रभेथामादानसंदानाभ्याम् ।
ग्राभित्राणां सेना ग्राभ घत्तमर्बु दे ॥३॥
यर्बु दिर्भाभ यो देव ईशानश्च न्यर्बु दिः
याभ्यामन्तरिक्षमावृतिमयं च पृथिवी मही ।
ताभ्यामिन्द्रमेदिभ्यामहं जितमन्वीम सेनया ॥४॥
उत्तिष्ठ त्वं देवजनावु दे सेनया सह ।

भक्जचन्निमत्राणां सेनां भोगेभिः परि वारय १४।
सप्त जातान् न्यबुंद उदारणां समीक्षयन् ।
तेभिष्ट् वमाज्ये हुते सर्वेशित्ष्ठ सेनया ॥६॥
प्रितद्दानाश्रुमुक्षी कृषुकर्णी च कोशतु ।
विकेशी पुरुष हते रिदते अर्थुंद तव ७॥
सकपन्ती कसकर मनसा पुत्रमिच्छन्ती ।
पित श्रातरमात् स्वान् रिदते अर्थुंद तव ॥६॥
श्रालक्लवा जाष्कमदा गृष्ट्याः श्येनाः पतित्रणः ।
ध्वाड्क्षाः शकुनयस्तृष्यन्त्वामत्रेषु समीक्षयन् रिदते अर्थुंदे तव ॥६॥
स्रथो सर्वं श्वापद मिक्षका तृष्यतु क्रिमिः ।
पौरुषेयेऽधि कुरुषे रिदते अर्थुंदे तत्र ॥१०॥

शस्त्रों को उठाने में समर्थ हमारे वीरों के जो हाथ हैं, वे खड्ग, फरसा, धनुप-वाण श्रादि धारण किये हुए हैं। हे अर्बुद ! तू उन्हें हमारे शत्रुग्रों, को दिखा, जिससे वे भयभीत हो जावें ।।१॥ हे देवताग्रों ! तुम हमारी विजय में प्रवृत्त होने वाले हो । श्रव संग्राम को तैयार होग्रो । तुम्हारे द्वारा हमारे बीर भले प्रकार रक्षा को प्राप्त हों ॥२॥ हे अर्बु दे!तुम ग्रीर न्यर्वु दि दोनों ग्रपने स्थान से उठकर संग्राम करो ग्रीर ग्रादानन्सदास नामक रस्सियों से शत्रुसेना को वशीभूत करो ।।३।। ग्रर्वु दि श्रीर न्यर्वु दि नामक जो सर्प देवता हैं, उनमे समस्त संसार घिरा हुमा है:उन्होने ग्रपने शरीर के सम्पूर्ण विश्व को श्रीर भूमि को भी वांघ रखा है। यह दोनों देवता युद्ध विजय के कार्य में सदा लगे रहते हैं ॥४॥ इन श्रेष्ठ श्रवुंदि ग्रीर न्यवुंदि द्वारा विजित् शत्रु के वल पर में श्रपनी सेना सहित ब्राक्रमरा करूँगा। हे अर्बुंदे ! तुम धपनी सेना सहित उठो बीर शत्रुवीं की सेना का संहार करते हुये अपने सर्प देह से उसे घेर लो ॥५॥ है न्यर्बु दि नामक सर्प देव ! तुम हिष्ट की निर्वल करने वाले उत्पातों की राष्ट्र पर करते हुए हविदित के भ्रनन्तर हमारी सेना के सहित उठ पड़ो ।।६।। हे ग्रर्वुदि ! ग्रव तुम मेरे शत्रु को इस कर मार डालो तव उसकी

प्रीर मुख करके उसकी स्त्री अपने वक्ष को कूटे और अश्रुपात करती हुई, आधुपण उतार कर बालों को खोलती हुई रुदन करे।।७।। हे अर्बु दे ! उसने के पश्चात् विष का श्रावेग होने पर अत्रु की स्त्री हाथ-पैर के जोड़ों की हुडियों को दबाकर करुणामय शब्द कहे। किर विष का प्रतिकार करने के लिए पुत्र भाई ग्रादि किससे कहे, इस प्रकार कर्त्तव्य-ज्ञान से रहित हो जाय।।दा। हे अर्बु दे ! तेरे द्वारा उसे जाने पर हमारे अत्रु के मरण की प्रतीक्षा करने वाले गिद्ध, स्थेन, काक ग्रादि पक्षी उमके के पर अरुग दोरा हो।।६। हे अर्बु दे ! गीदड़, ब्याघ्र, मक्खी श्रीर मास पड़ने पर उत्पन्न होने वाले कीड़े अत्रु को तेरे द्वारा काट लेने पर उसके शव पर पहुँचते हुए तृप्ति को प्राप्त करें।।१०।।

स्रागृत्तीत सं वृहतं प्राणापानान् न्यबुंदे ।
निवाशा घोषाः सं यन्त्विमित्रेषु समीक्षयन् रिवतं स्रबुंदे तत्र ॥११॥
उद् वेषय सं विजन्तां भियामित्रान्त्सं सृज ।
उक्त्राहैर्वाह्वङ्कै विघ्यामित्रान् न्युबुंदे ॥१०॥
स्थान्त्वेषां वाह्यिद्वत्ताकृत यद्षृदि ।
मैषामुच्छेषि कि चन रिदते स्रबुंदे तव ॥१३॥
प्रतिध्नानाः सं धावन्तूरः पटूरावाध्नानाः ।
स्रघारिणीविकेश्यो रुदत्यः पुरुषे हते रिदते स्रबुंदे तव ॥१४॥
व्वन्वतीरप्सरसो रूपका उताबुंदे ।
सन्तःपात्रे रेरिहतीं रिशां दुणिहितंषिणीम् ।
सर्वास्ता स्रबुंदे त्वमिन्तेभ्यो हशे कुरूदारांश्च प्र दर्शय ॥१४॥
खडरेऽधिचङ्कमां खावकां खवंवासिनीम् ।
य उदारा स्रन्तिहता गन्धर्वाप्सरसञ्च ये। सर्पा इत्रजना रक्षांसि ॥१६॥

चतुर्देष्ट्राञ्छयावदतः कुम्भमुष्कां ग्रसृङ् भुखान् । स्वभ्यसा ये चोद्भ्यसाः ॥१७॥ उद् वेपय त्वमवुं देऽमित्राणाममूः सिचः । जयांश्च जिल्लाश्चामित्राञ्जयतामिन्द्रमेदिनौ ॥१६॥ प्रव्लोनो मृदितः शयां हतोमित्रो न्यबुं दे । श्राप्तिज्ञा धूमशिखा जयन्तीयंन्तु सेनया ॥१६॥ तयावुं दे प्रणत्तानामिन्द्रो हन्तु वरवरम् । श्रमित्राणां शचीपतिमामीषां मोचि कश्चन ॥२०॥

हेन्युर्वुदे ! ग्रर्युदे ! तुम दोनों शृत्रु के प्रारहों को ग्रन्स कर उसे समूल उखाड़ डालों। तेरे द्वारा दिशत होने पर शत्रु फंदन करने लगे ।।११।। हे न्यृदुंदे ! तुम हमारे जनुत्रों को कम्पित करो । वे अपने स्थान से भ्रष्ट होते हुये व्यथित हों। उनको भयभीत करते हुये उन्हें हाथ-प'वों की क्रियाश्रों से भी हीन कर दो ॥१२॥ हे इर्यु दे ! तुम्हारे द्वारा दिशत होने पर शत्रु की भुजाएं विष के कारण निर्वीर्य हो जा में। शत्रुष्टों की इच्छ।ऐं विस्मृत हो जायँ । उनके पास रथ, ग्रदव, गज कुछ भी दोप न रहे ।। १३।। हे भ्रवुँ दे ! तुम्हारे द्वारा दंशित होने पर कात्रु की स्त्रियाँ वक्ष कूटती हुई वालों को खोलकर पति के वियोग से रोती हुई अपने पति की ग्रोर जायें ।।१४।। हे ग्रर्युंदे, तुम क्रीडार्थ दवानों को साथ में रखने · वाली ग्रप्सराग्रों को माया रूपी सेनाग्रों को शत्रुग्रों को दिखाग्रो, उल्कापात भीर विकृत दिखाई पड़ने वाले दैत्यों को हमारे शहुआें को दिखाओ। १४। द्युलोक में दूर घूमने वाली माया रूपिग्री का शत्रुश्रों को दिग्दर्शन कराश्रो । श्रपनी माया से अलिहित यक्ष, राक्षस, गन्थर्वीको शत्रुश्रींको दिखायर भगभीत करो ।।१६। सर्व हप देवता, इतरजन, काले दाँत वाले देंग्य, घट ण्डकोश वाले, रक्त से सने मुख वाले राक्षनों को भी ग्रपनी मध्या हारा झट्टुओं को टिखाओ ।!१७॥ ऋर्युं दे, तुम झडु-सेनाओं को विप क वेग मे शोक करने वाली बन:श्रो श्रीर उसे कम्पायमान करो। तुम दोनों इन्द्र के मित्र हो। हमारे सहुत्रों की हराते हुये हगकी विजय प्राप्त कराम्रो ।।१८।। हे न्युर्वृदि, भय से कम्मित हुम्रा हमारा शत्रु अङ्गो के हुटने पर गर कर मो जाय । श्रम्नि की धूमिशिखा युक्त सेनाऐ हमारी

सेना के साथ गमन करें। १६।। हे अर्जु दे, हमारे शत्रुओं में जो श्रेष्ठ हों उन्हें चुन-दुन कर इन्द्र िस्ति कर डालें। उनने से कोई भी शेष न रहे।।२०।।

उत्कसन्तु हृदयान्यूर्ध्वः प्राण उदीषत् ।

शौष्काश्यमनु वर्ततामिमशान् मोत् मित्रिणः । २१॥

ये च धीरा ये चाधीराः पराञ्चो बधिरादच ये ।

तमसा ये च तूपरा ग्रथो वस्ताभिवासिनः ॥२२॥

ग्रवुं दिश्च त्रिषिध्द्रचामित्रान नो वि विद्यताम् ।

यथेषामिन्द्र दृत्रहन् हनाम श्चीपतेऽमित्राणां सहस्रशः ॥२३॥

वनस्पतीन् वानस्पत्यानोषधीरुत चीरुधः ।

गन्धवाप्सरसः सपनि देवान् पुण्यजनान् पितृन् ।

सर्वांतां ग्रर्बुं दे त्वममित्रेभ्यो हशे कुरूदारांश्च प्रदशंय ॥२४॥

ईशां वो मस्तो देव ग्रुं।दित्यो ब्रह्मणस्पतिः ।

ईशां व इन्द्रश्चाग्निश्च धाता मित्रः प्रजापतिः ।

ईशां व ऋषयश्चक्रु रिभत्रेषु समीक्षयन रिदते ग्रर्बुं दे तव ॥२४॥

तेषा सर्वेषामीशाना उत्तिप्टत सं नह्यस्व मित्रा देवजना यूयम् ।

इम सग्राम संजित्य यथालोकं वि तिष्ठध्वम् ॥२६॥

शतुशों के देह से अन्तःकरण और प्राण वागु पृथक हों। भय के कारण वे सूख जाँव। हमारे मिन्नों को यह भय जिनत सूखा प्राप्त न हो ।११॥ वीर, कायर, युद्ध में पीठ दिखाने वाले, भीत कर्त्त व्य विमूढ़ जो योद्धा हमारें पक्ष में हैं, उन्हें हे अर्बुदे! अपनी माया से शतुश्रों को पराजय दिलाने में सामने करो ।।२२॥ हे इन्द्र! हमारे शतुश्रों को जिन सहसों प्रकार से नव्ट कर सकी, उन्हीं विधियों से उसे नव्ट करो त्रिसंधि नामक देवता और अर्बुदे हमारे शतुश्रों को अनेक प्रकार से नव्ट करें ।।२३। हे अर्बुदे ! वृष्ट, वृक्षों से निमित वरतु कीहि, जी, लता,

गन्य, ग्रप्सराएँ ग्रीर पूर्व पुरुषों को हमारे शतुओं को दिखाओ ग्रीर उन्हें श्रन्तरिक्ष के उत्पातों को दिखाते हुये भयभीत करो ॥२४॥ हे शत्रुग्री ! महद्गगा तुम्हें दण्ड दें, इन्द्राग्नी नियन्त्रित करें, ब्राह्मणस्पति, श्राता, मित्र, प्रजापति, ग्रथबाँ, ग्राङ्गिरा ग्रादि तुम्हें शिक्षा दें। तुम्हारे द्वारा दंपित होने पर इन्द्रादि भी शत्रु को दण्ड देने वाले हों ॥२१॥ हे देवगण ! तुम हमारे मित्र रूप हो। हमारे शत्रुग्रों को शिक्षा देने को तैयार होग्रो श्रीर तुम इस युद्ध को जीतकर ग्रपने-ग्रपने स्थान को लीट जाग्रो ॥२६॥

#### १० सूबत

(ऋषि—भृग्विङ्गरा: । देवता — त्रिपन्धिः । छन्दः — त्रृहती, जगती, पंक्ति, ग्रनुग्टुप्, शक्वरी; गायत्री)

वित्यत स नहाव्यमुदाराः केतुभिः सह ।
सर्पा इतरजना रक्षास्यमित्राननु घावत ॥१॥
ईशां वो वेदराज्य त्रिपन्थे ग्रह्णाः केतुभिः सह ।
ये ग्रन्तिरक्षे ये दिवि पृथिव्या ये च मानवाः ।
त्रिपन्थेस्ते चेतिस दुर्णामान उपासताम् ॥२॥
ग्रयोमुखाः सूचीमुखा ग्रयो विकञ्जतीनुखाः ।
क्रव्यादो वातरहस ग्रा सजन्त्वमित्रान् वज्येण विपन्थिना ॥३॥
ग्रन्तर्थेहि जातवेद ग्रादित्य कुराप बहु ।
त्रिपन्थेरियं सेन्स् मुहितास्तु मे वशे ॥४॥
चित्रप्ट त्वप्ट्रिक्तं स्त्रुं दे सेनया सह ।
ग्रय चित्रवं स्त्रुं ग्रं देव्ययं चतुष्पदी ।
ग्रातिपदी संग्रानुं ग्रं देव्ययं चतुष्पदी ।
ग्रत्येश्मित्रक्योभिनं विपन्थे सहस्तित्वा ॥६॥

धूमाक्षी स पततु कृधुकर्णी व क्रोशतु । त्रिषन्धेः सेनया जिते श्रव्णाः सन्तु केतवः ।।७ श्रवायन्तां पिक्षणो ये वयांस्यन्तिरक्षे दिवि ये चरन्ति । व्वापदो मिक्षकाः सं रभन्तामामादो गृधाः कुरण्पे रदन्ताम् ॥दा। यामिन्द्रेण सधां समधत्था ब्रह्मगा च बृहस्पते । तयाहमिन्द्रसघया सर्वान् देवानिह हुव इतो जयत मामुतः ॥६॥ वृहस्पतिराङ्गिरस ऋषयो ब्रह्ममस्थिताः । श्रमुरक्षयणं वध त्रिषन्धि दिव्याश्रयन् ॥१०॥

हे सेनानायको ! तुम ग्रप्नी व्वजाग्रों सहित इस संग्राम के लिये कटिबद्ध होग्रो। कवचादि धारण कर रणश्रेत्र के लिये कूच करो। हे देवताद्यो, हे राक्षमो ! तुम हमारे शत्रुचों को खदेड़ते हुये दौड़ो ।।१।। हें शत्रुको ! त्रिसंधि नामक वज्ज का अभिमानी देवता तुम्हारे राज्य को दण्डनीय माने । हे त्रिसंधे ! तुम अपनी अरुगा ध्वजाय्रों सहित उठो श्रीर अन्तरिक्ष, आकाश स्त्रीर पृथिवी में जो केतु उत्पात रूप वाले हैं, उनके महित उठो ।।२।। हे त्रिसंधि ! तुम्हारे मन में जो दुष्ट जीवों का दल है वह हमारे जन्तु की कामना करे। वे जीव लौह-चौंच, सुई समान नोक वाली चौंच, काँटेदार मुख वाले होते हैं। वे माँस भक्षी पक्षी तुम्हारे प्रेरगा से वायु के से वेग से अधुत्रों पर छा जाँय मा३॥ है श्रग्ने ! स्रादित्य को अच्छ दित करो। त्रिसधि देवता की सेना भली प्रकार मेरे वशीभूत हो। हम अपने शत्रुधों पर उस सेना के द्वारा महान् विजय प्राप्त करें । ४॥ हे अर्बुंद देव ! अपनी सेना सहित चठों। यह ग्राहुति तम्हें तृप्त करने वाली हो। त्रिस धि देव की सेना भी हमारी म्राहुति से तृप्त होती हुई हमारे शत्रुम्रों को नष्ट कर डाले ।।५।। यह चार पाँव वाली गौ बागा रूप होकर शत्रुग्रों पर गिरे। हे कृत्या रूप वाली रवेत पदी धेनु ! शत्रुग्रों के निम्ति तू साधात कृत्या वन ग्रीर त्रिसंधि देवता की सेना भी तेरे इस कार्य में पूर्ण रूप से सहायक हो। <sup>।।६</sup>।। मायामय घुएँ से शत्रु की सेना के नेत्र<sup>्</sup>ग्राच्छादित हो जाँय ग्रौर

फिर वह गिरने लगे। उसकी श्रवण शक्ति नगाड़ों के घोषों से नाश को प्राप्त हो। जब त्रिसंघि देवता शत्रु विजय की इच्छा से ग्रामे केतु को रक्त वर्गा का करे तब शत्रु रोने लगे ।।७।। शत्रु दल के मरकर गिरने पर ग्राकाश में उड़ने वाले पक्षी उनके माँस भक्षणार्थ नीचे हों। शृंगाल ग्रीर मनिखयां उन पर श्राक्रमण करें। कच्चा मांस खाने वाले गिछ उन्हें ग्रपनी चोंचों ग्रीर पंजों से कुरेद डालें ॥ ।। हे वृहस्पते ! तुमने इन्द्र और उनके उत्पत्तिकत्ती ब्रह्मा से जो संधान क्रिया ली है. उससे में इन्द्रादि देवताओं को इस युद्ध में छाहूत करता हूँ। हे देवतायो ! ह्मारी सेनाओं को जिलाओ और शत्रु सेना को हराओ । १० ग्रागरा-पुत्र वृहस्पति ग्रीर ग्रयने मंत्र से तेज को प्राप्त हुये ग्रथ महर्षि भी, राक्षसों का नाश करने वाले हिंसा-साधन वज्र की सहायता लेते हैं 12011 येनासौ गुप्त ग्रादित्य उभाविन्द्रश्च तिष्ठतः। त्रिपन्धिदेवा ग्रभजन्तौजसे च वलाय च ॥११॥ सर्वाल्लोकान्त्समजयन् देवा ग्राहुत्यानया। वृहस्पतिरांगिरसो वज्जं यमसिद्धतासुरक्षयणं वधम् ॥१२॥ वृहस्पतिरांगिरसो वर्ज्ञं यमसिक्षतासुरक्षयगा वद्यम् । ·तेनाहममू सेनां नि लिम्पाभि वृहस्पतेऽमित्रान् हन्म्योजसा ॥१३॥ श्रथं देवा ग्रःयायन्ति ये प्रश्ननित वपट्कृतम्। इमांजुपच्वमाहुतिमितो जयत मामुतः ॥१४॥ मर्वे देवा ग्रस्यायन्तु विपन्धेराहृतिः प्रिया । संघा महतों रक्षत ययाग्रे ग्रसुरा जिताः ॥१५॥ वायूरमित्रागामिष्त्रग्राण्याश्चतु । इन्द्र एपां वाहून् प्रति भनवन् म शक् र् प्रतिधासिपुम्। न्नादित्य एपामस्त्र वि नागयत् चन्द्रमा यतामगतस्य पन्थाम् ॥१६॥ यदि प्रयुर्वेच गुरा ब्रह्म वर्गागा चिकरे। तत्वान परिपाण कृण्वाना यहुपीचिके सर्व तदरस सवि ॥१०॥

क्रव्यादानुवर्तयन् मृत्युना च पुरोहितम् । विषन्धे प्रेहि सेनया जयामित्रान् प्र पद्यश्व ॥१६॥ विषन्धे तमसा त्वमामित्रान् परि वारय । पृषदाज्यप्रणुतानां मामीषां मोचि कश्चन ॥१६॥ शितिपदी सं पतत्वमित्राणाममूः सिचः । मृह्यन्त्वद्यामूः सेना ग्रमित्राणा न्यर्बु दे ॥२०॥

त्रिसधि देवताग्रों ने राक्षसों के उत्पातों को मिटाकर जिस ग्रादित्य की रक्षा की, वह आदित्य और इन्द्र उन्हीं त्रिसंधि के बल से स्वर्ग में निर्भय रहते हैं। देवगरा, राक्षसों के संसार-साधन त्रिसंधि की ग्रोज श्रीर वल की प्राप्ति के निमित्त सेवा करते हैं ।।११।। ग्रिङ्गरा पुत्र वृहस्पति ने जिस सहार साधन को सीच कर बनाया था, इन्द्रादि देवतास्रों ने उस पपदाज्यं यज्ञ द्वारा राक्षसों का संहार कर, सब लोकों को पाया था।१२। र क्षसों के हनन साधन जिस बद्ध को ग्रङ्किंग पुत्र वृहस्पति ने बनाया था, हे वृह्स्पति ! मैं शत्रु की सेना का मन्त्र बल से युक्त उसी वज्ज द्वारा संतुर करता हूँ ॥१३॥ हवियों को भोगने वाले इन्द्रादि देवता शत्रुश्रों पर विजय प्राप्त कर हमारे पास ग्रा रहे हैं। ऐसे देवताग्रो ! शत्रु को हराश्रो, ग्रौर हमको जिता हो ॥१४॥ हमारी ग्रह हवि त्रिसंधि देव को तृप्त करे। शत्रुक्षों को लांघ कर इन्द्रादि सब देवता हमारी क्रोर त्रावें । हे देवरगा ! हमारी विजय प्रतिज्ञा को पूर्ण करो । तुमनें डमी प्रारम से राक्षमों पर विजय प्राप्त की थी ।। १५।। इन्द्र इन शबुग्रों की भुजाश्रों को शस्त्र ग्रहमा करने में ग्रममर्थ करें। वायु इन शहुश्रों के बारगों के अगले भाग पर पहुँच कर उन्हें निवीं यं करें और वे अपने बारगों को पुन: न चढ़ा पावें। सूर्य इन्हें अिक्तरीन- करे, चन्द्रमा शत्रु के हमारी ग्रोर ग्राने वाले मार्गको छुपा दें।।१६।। हे दवगगा ! शत्रुग्रों ने यदि पहले ही मन्त्रमय ६वच बना लिये हों तो तुम, उन्होंने जो मृत्र कहा हो उसे व्वर्थ कर दो ॥१७। हे त्रिसंघि देव ! मन्मने खडे इम शत्रु को मांस भक्षक दैत्य के सामने करो । तुम उस पर ग्रपनी सेना सहित ग्राक्रमरा करते हुये शत्रु के मध्य में घुस जाग्रो ।।१८।। हे

त्रिसंथे ! ग्रानी माया से पकट प्रत्यकार द्वारा उन्हें सब ग्रोर में घेर लो ग्रीर पृपदाज्य के द्वारा इन्हें खरेडो । इन शत्रुशों में से एक भी शेष न बचे ।।१६ । हमारे शस्त्रों से पीड़ित हुई शत्रु सेना में श्वेत पाद बाली गौ कूद पड़े । हे न्युर्वुदे ! दूर पर दिखाई पड़ने वाली शत्रु सेना मोह में पड़ कर कर्ता व्य ज्ञान से रहित हो ॥२०॥

मूढा ग्रामित्रा न्युर्वु दे जहाँ षां वरंवरम । ग्रन्या जिह सेनया । ११॥
यश्च कवची यश्चाकवचामित्रो यश्चाजमित ।
ज्यापार्शः कवचपार्शरजमनाभिहतः शयाम् ॥२२॥
ये विमिणो येऽवर्माणो ग्रमित्रा ये च विमिणः ।
सर्वास्तां ग्रवुं दे हतञ्छवानोऽदन्तु भूम्याम् ॥२३॥
ये रियनो ये ग्ररथा ग्रसादा ये च सादिनः ।
सर्वानदन्तु तान् हतान् गृश्राः श्येनाः पतित्रणः ॥२४॥
सहस्रकुणपा शेतामामित्री सेना समरे वधानाम् ।
विविद्धा ककजाकृता ॥२४॥
मर्गाविध रोख्वतं मुपर्णेरदन्तु दुश्चितं मृदितं शयानम् ।
य इमां प्रतीचीमादृतिमिम्यो नो युयुरसित ॥२६॥
यां देवा ग्रनुतिष्ठित यस्या नारित विराधनम् ।
तयेन्द्रो हन्तु वृत्रहा वज्रेण त्रियन्थिना ॥२७॥

हे न्युर्युदे ! तुम हमारे शत्रुग्रों को अपनी माया द्वारा कर्त्वय ज्ञान से यून्य करो । शत्रुग्रों में जो श्रेष्ठ हों, उन्हें ढूंढ़-ढूंढ़ कर मारो । हमारी, सेना द्वारा भी उनका नाश कराग्रो ॥२१॥ कवचघारी, कवच्हीन, नग्न, रथादि पर चढ़ा हुग्रा जो भी शत्रु हो वह पार्थों द्वारा वाँचा जाकर निश्चेष्ट सो जाय ॥२२॥ हे श्रृत्रुंदे ! कवचघारण किये हुये, कवच रहित, श्रनेक रक्षा-साधनों से युक्त जो शत्रु हैं. वे तुम्हारे द्वारा नाथ को श्राप्त हों ग्रीर किर उन्हें स्वान ग्रीर श्रृंगाल भक्षण कर डालें

11२३। हे अर्बुदे ! स्थाह् ह ही. रथ रहित, ग्रइवारोही, ग्रइव रहित जो शत्रु हैं, वे सब तुम्हारी कृपा से मृत्यु को प्राप्त हों और गिछ ग्रादि नोंच-नोंच कर खा डालें 11२४।। हमारी सेना के निकट ग्राने वाली शत्रु-सेना बुरी तरह ग्राहत हो ग्रीर मृत्यु को प्राप्त होती हुई कुत्सित जन्म को प्राप्त करे 11२४।। हमारी पृषदाज्य ग्राहूर्ति को लौटा कर शत्रु हमसे संग्राम करने की इच्छा करता है, हमारे वाएों से उसका मर्म स्थान द्वक द्वक हो। वह रोता हुग्रा घराशायी हो ग्रीर इवान, प्र्याल उसे भक्षण कर डालें 11२६।। जिस पृषदाज्य हिव को दिज्ञ की उत्पत्ति के लिये देवगण करते हैं और जो हिव कभी व्यर्थ नही होती, उन हिव के द्वारा उत्पन्न हुये वज्र से देवाविषति इन्द्र हमारे शत्रुग्नों का सहार करें 11२७॥

## ।। एकादशं काण्डं सलाप्तम् ।।

### द्वादश कागड

## १ सूक्त (प्रथम अनुवाक)

(ऋषि-अथर्वा। देवता:-भिमः। छन्द-त्रिष्टुप, जगती, पंक्ति, अष्टि, शनवरी, बृहती, अनुष्टुप्, गायत्री)

सत्यं बृहद्तमुग्रं दीक्षा तपो बहा यज्ञः पृथि वी धारायन्ति । स नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरु लोकं पृथिवी न कृगोतु ॥१॥ श्रसंबाध मध्यतो मानवानां यस्या उद्धतः प्रवतः समं बहु । नानावीर्या ग्रोषधीर्या बिर्भात पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः ॥२॥ यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्न कृष्टयः सबभूवः ।

यस्यामिद जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमि: पूर्वपेये दवातु ॥३॥ यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्न' कृष्टयः संवभ्वः । या विभित्त बहुधा प्राग्पदेजत् सा नो भूमिर्गोव्वप्यन्ने दधातु ॥४॥ यस्यां पूर्वे पूर्व जना विचक्रिरे यस्यां देवा ग्रस्रानभ्यवतं यन्। गवामश्वाना दयसञ्च विष्ठा भग वर्चः पृथिवी नो दघातु ॥५॥ विद्वंभरा वसुधानो प्रतिष्ठा हरण्यवक्षा जगतो निवेशनी । वैंश्वानर विभ्रती भूंमिरन्निमिग्द्रऋषभा दविरो नो दधातु ॥६॥ यां रक्षन्त्यस्वप्ना विशवदानी देवा भूमि पृथिवींमप्रमादम्। सा नो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु वर्च सा ॥७॥ यार्णवेऽधि सलिलमग्र ग्रासीद यां भावाभिरन्वचग्न् मनीपिराः। यस्यां ह्रदय परमे व्योमन्त्सत्येनावृतममृत पृथिव्याः। स नो भूमिस्त्विप वल राष्ट्रे दधातूत्तमे ॥६॥ यस्यामापः परिचराः समानी२होरात्र श्रप्रमादं क्षरन्ति । सा नो भिमभू रिधारा पयो दुहामयो उक्षतु वर्च सा ॥६॥ यामश्विनाविममातां विष्णुयंस्यां विक्रमे । इन्द्रो यां चक्रं ग्रात्मनेऽनमित्रा शचीपतिः। सा नो भूमिवि स्जतां माता पुत्राय मे पयः ॥१०॥

ब्रह्म, तप. सत्य, यज्ञ, दीक्षा श्रीर वृहत् जल पृथिवी के धारण करने वाले हैं, ऐसी यह भूत श्रीर भिवतव्य जीवों की पालनकर्शी पृथिवी हमको स्थान दे ॥१॥ जिस पृथिवी में चढ़ाई, उतराई श्रीर समतल स्थान हैं, जो श्रनेक सामर्थ्यों से श्रीपिधियों को धारण करती है वह पृथिवी हमको भले प्रकार प्राप्त हो श्रीर हमारी कामनाश्रों को सफल करें ॥२॥ समुद्र, निदयों श्रीर जल से सम्पन्न पृथिवी, जिसमें कृषि श्रीर श्रम होता है, जिससे यह प्राण्वान संसार तृष्त रहता है वह पृथिवी हमको फल हप रस, उपलब्ब होने वाले प्रदेश में प्रतिष्ठित करे ॥३॥ जिस पृथिवी

में चार दिशायें हैं, जिसमें कृषि ग्रीर ग्रन्न होता है, जो प्रासावान् संसार की ग्राक्षय ह्य है वह पृथिवी हम को गौ ग्रौर ग्रन्न से युक्त करे।।४।। पूर्व पुरुषों ने जिस पृथिवी में अनेक काम किये, पृथिवी में देवताचीं ने देत्यों से संग्राम किया, जो गौ, घौड़े ग्रौर पक्षियों के ग्राश्रम रूप हैं, वह पृथिवी वर्च (तेज) ग्रौर ऐक्वर्य दे ॥५॥ जो पृथिवी घनों की धारगाकत्री, संसार की भरगाकर्ती, सुवर्ण को वज में धारगा करने वाली श्रीर विश्व की स्राश्रय रूपा है, वह वैश्वानर स्रग्नि की धाररा करते वाली पृथिवी हमकी द्रव्य दे ।।६।। जिस पृथिवी 'की रक्षा देवता जगत रहते हुये करते हैं, वह पृथिवी हमको प्रिय एवं मधुर धनों से ग्रीर वर्च से युक्त करे ॥७॥ जो पृथिवी समुद्र से थी विद्वान् जिस पृथिवी पर श्रम करते हुये विचर्ते हैं, जिसका हृदय आकाश में स्थित है, वह अमृतमयी पृथिवी हमको श्रेष्ठ राष्ट्र, बल श्रोर दीप्ति में प्रतिष्ठित करे ॥ = ॥ जिस पृथिवी में प्रवाहमान जल समान गति से दिन स्त्रीर रात्रि में भी गमन करते हैं, ऐसी भूमि धारा पृथिवी हमको द्ध के समान सार रूप फल ग्रौर वर्च से युक्त करे ॥ १।। जिस पृथिवी को ग्राहिवनी कुमारों ने बनाया, विष्णु ने जिस पर विकमणा किया, इन्द्र ने जिसे अपने आधीन कर शत्रुपों से ही न किया, वह, पृथिवी, माला द्वारा पुत्र को द्ध पिलाने के समान दूध के समान सार रूप जल मुक्ते प्रदान करे।।१०॥ गिरयस्ते पर्वता हिम बन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योतमस्त् । वभुं कृष्णां रोहिसीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमि पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम् । अजीतोऽहतोम्रक्षतोऽघ्यष्ठां पृथिवीमहम् ॥११॥ यत् ते मध्यं पृथिवी यच्च नभ्यं यास्त ऊर्ज तन्वः संबभूवु:। तासु नो तेहाभि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो ब्रह पृथिन्याः । पर्जन्यः पिता स उ नः पिपतु ॥१२॥ यस्या वेदि परि गृरिंगन्ति भूम्या यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्मांग । यस्यां मीयन्ते स्वरवः पृथिव्यामूर्घ्वा शुक्रा श्राहुत्याः पुरस्तात् । सा नो भूमिर्वर्धयद् वर्धमाना ॥१३॥

कन्यायां वर्ची यद् भूमे तेनास्मां ग्रिप स सृज मा नो द्विक्षत करचन ॥२५॥ शिला भूमिरश्मा पासुः सा भूमिः सध्ता घृता । तस्ये हिरण्यलक्षसे पृथिव्या ग्रकर नमः ॥२६॥ यस्यां वृक्षा वानस्पत्या घृवास्तिष्ठन्ति विश्वहा । पृथिवी विश्वधायस घृतामच्छावदामसि ॥२७॥ उदोराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रकामन्तः । पद्म्या दक्षिणसच्याम्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम् । २६॥ विमृग्वरीं पृथिवीमा वदामि क्षमां भूमि ब्रह्मणा वावृधानाम् । ऊर्ज पृष्ट विभ्रतीमन्नभाग घृतं त्वाभि नि पीरेम भूमे ॥२६॥ शुद्धा न ग्रापस्तन्वे क्षरन्त यो नः सेंदुरिप्रये त निद्यमः ।

पवित्रेण पृथिवी मोत् पुनामि ।।३०।।

जिस बूम में ग्रीन का वास है, उस पूम को ज नने वाली पृथिवी मुफे तेजस्वी बनावे ।।११॥ पृथिवी पर सुशोभित यज्ञों में देवताग्रों के लिए हिंब दी जाती है, इसी पृथिवी पर मरण्यमं वाले जीव ग्रन्न जल से जीवन व्यतीत करते हैं। यह पृथिवी हमको प्राग् ग्रीर श्रायु प्रदान करती हुई वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला बनावे ।।२२॥ हे पृथिवी! तेरे जिस गन्य को ग्रीपिय ग्रीर जल घारण् किये हुथे हैं, जिसको गन्थवं ग्रीर ग्रप्सराऐं सेवन करते हैं, मुफे उसी गन्य से मुरिभत बना। कोई मेरा वैरी न हो ।।२३॥ हे पृथिवी! तुम्हारी जो गन्य कमल में है, जिस गन्य को सूर्य के विवाहोत्सव में मरण् धर्म वाले जीवों ने घारण् किया था, उसी गन्य से मुफे सुरिभत कर। मुफसे हैप करने वाला कोई न रहे ।।२४॥ हे पृथिवी! तुम्हारी जो गन्य स्त्री पुरुषों में. ग्रद्वों में, बीरों में, मृग, हाथी ग्रीर कन्या में है, उस सब से मुफे सम्पन्न करो। मुफ से हैप करने वाला कोई न हो ।।२५॥ जो पृथिवी शिला, भूमि, पत्थर ग्रीर

धूल के रूपों को घारण वरती है। ऐसी पृथिवी हिरण्वक्षा है, मैं उसे नमस्कर करता हूँ ।।२६।। वनस्पति उत्पन्न करने वाले वृक्ष जिस भूमि पर ग्राडिंग रूप से खड़े रहते हैं, वे वृक्ष ग्रीपधादि के रूप में सब की सेवा करते हैं। ऐसी धर्म-ग्राश्चिता पृथिवी का हम स्तवन करते हैं।।२७।। हम ग्रपने विधे या वाँगे पाँव से चलते हुगे, बैठते या खड़े होते हुगे कभी व्यथित न हों।।२६।। क्षमा रूपिगी, परमपितत्र, मन्त्र हारा प्रवृद्ध पृथिवी का स्तवन करता हूं। हे पृथिवी ! तू पोषक ग्रन्न ग्रीर बल को धारण करने वाली है। मैं तुम पर घृताहुति देता हूँ।।२६।। पितत्र जल हमारे देह को सीचे। हमारे शरीर पर होकर जाने वाले जल शत्रु को प्राप्त हों। हे पृथिवी ! मैं ग्र ने देह को पित्र होरा पित्र करता हूँ।।३०।।

यास्ते प्राचीः प्रदिशो या उदीचीर्याग्ते भूभे अधराद् याश्च पहचात् स्योनास्ता मह्य चरते भवन्तु मा नि पप्त अवने शिश्रियागाः ॥३१॥ मा नः पश्चान्मा पुरेस्तान्नुदिष्ठा मोत्तरादधरादुत । स्वास्ति भूमि नो भव मा विदन् परिपन्थनों वरीयो याचया वधम् ॥३२॥

यावत् तेऽभि विषश्यामि भूमे सूर्येगा मेदिना ।
तावन्मे चक्षुमा मेव्टोत्तरामुक्तरा समाम् ॥३३॥
यच्छ्यानः पर्यावर्ते दक्षिगा सन्यमिभ भूमे पार्क्षम् ।
उत्तानास्त्वा प्रतीचीं यत् पृष्टीमिरिधरोमहे ।
मा हिसीस्तत्र नो भूमे सर्वत्य प्रतिशीवरि ॥३४॥
यत् ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तद्धि रोहतु ।
मा ते मम विमुग्वरि मा ते हृदयमिष्यम् ॥३४॥
ग्रीष्ठमस्ते भूमे वर्षा शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः ।
ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोरान्ने पृथिवि नो दुहाताम् ॥३६॥
याप सर्पं विजमाना विमुग्वरी यस्यामासन्नग्यो ये ग्रप्थवन्तः ।
परा दस्यून् ददती देवपीयूनिन्द्र वृग्णाना पृथिवी न वृत्रम् ।

शकाय दझ वृषभाय वृष्णे ।।३७।।
यस्यां सदोहविधनि यूपो यस्यां निमीयते ।
ब्रह्माणो यस्यामच्यन्त्यृग्भिः साम्ना यजुविदः ।
युज्यन्ते यस्यामृत्विजः सोमिमन्द्राय पातवे ।।३६।।
यस्यां पूर्वे भूतकृत ऋषयो गा उदान्धः ।
सप्त सन्त्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥३६॥
सा नो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे ।
भगो अनुप्रयुङ्क्तामिन्द्र एतु पुरोगवः ।।४०॥

हे पृथिवी ! तुम्हारी पूर्व, पिवम, उतर, दक्षिण रूप चारों दिशाऐं मुफे विचरण-शक्ति दें। में इस लोक में रहता हुया गिरने न पाऊँ ॥३१॥ हे पृथिवी ! मेरे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों स्रोर खड़ी रहे । मुक्के दस्यु प्राप्त न करें, विकराल हिंसा से मुक्के वचाती हुई मगल करने वाली हो ।।३२।। मैं जब तक तुभे सूर्य के समक्ष देखता रहूँ तब तक मेरी दर्शन शक्ति नष्ट न हो ॥ ३ ३॥ हे पृथिवी ! शयन करता हुम्रा में करवट लूं या सीवा होकर सोऊँ, उस समय में हिसित न होऊँ ।।३४।। हे पृथिवी ! मैं तेरे जिस स्थल को खोद्ं वह जी झही यथावत् हो जाय। में तेरे मर्म को पर्ण करने में समर्थ नहीं हूं ॥३४॥ हे पृथिवी ! ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर श्रीर वसंत यह छैश्रों ऋतु तथा दिन-रात, वर्ष यह सब हमको फल देने वाले हों ॥३६॥ जो पृथिबी सर्प के हिलने पर कम्पायमान होती है, विद्युत रूप से जल में रहने वाला ग्राग्न जिस पृथिवी में भी निवास करता है जिसने वृत्रासुर को त्याग कर इन्द्र का बरण किया था, जो देवहिंसकों के लिये फल-दायनी नहीं होती श्रीर जो सुपुष्ट वीर्यवान् पुरुष के श्राचीन रहती है ।।३७।। जिस पृथिवी पर यज्ञ मंडप की रचना होती है, जिसमें यूप खड़े होते हैं, जिस पृथिवी पर ऋक्, साम, यजु के मन्त्रों द्वारा देव-पूजन ग्रीर इन्द्र को सोम-पान कराने का कार्य होता है ॥३८॥ जिस पृथिवी पर भूत के रचयिता ऋषियों ने सात मूत्र वाले ब्रह्मयोग ग्रीर स्तुति रूप वागि्गयों से देव-पूजन किया था ।।३६॥

वह भूमि हमारा ग्रभीष्ट घन दे । भाग्य हमको प्रेरणाप्रद हो श्रीर इन्द्र हमारे ग्रग्रगण्य हों । ४०॥

यन्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मत्या व्येलबाः । युध्यन्ते यस्यामाक्रन्द। यस्यां वदति दुन्दुभिः। सा ना भूमिः प्र गुदता सप्तनानसपत्न मा पृथिवी कृगोतु ॥४१॥ यस्यामन्न ब्रीहियवौ यस्या इमाः पञ्च कृष्टयः। भूम्यै पजन्यपत्न्य नमोऽत्तु वर्षमेदसे ॥४२॥ यस्याः पुरो देवकृताः क्षेत्रे यस्या विकुर्वते । प्रजापतिः पृथिवो विद्वगर्भामाशामाशां रण्यां नः कृगोतु ॥४३॥ निधि बिभ्रती बहुधा गुहा वसु मिंग हिरण्य पृथिवी ददातु मे । षसूनि नो वसुदा रासमानः देवी दधातु सुमनस्यमाना ॥४४॥ जन ब्रिभ्रती वहुधा विवाचसं नानाधर्माग् पृथिवी यथौकसम्। सहस्रं धारा द्रविगास्य मे दुहां घ्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥४५॥ यस्ते सर्पो वृश्चिकः तृष्टदश्मा हेम्न्तजब्धो भृमलो गुहा शये। क्रिमिजिन्वत् पृथिवि यद्यदेजति प्रावृषि तन्नः सर्पनमोप सृपद् यन्छिवं तेन नो मृड ॥४६॥ ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य वत्मनिसश्च यातवे। य संचरन्त्तुभये भद्र पापास्त पन्थान जयेमानमित्रमतस्करं यिच्छिव नेन ना मृड ॥४७॥

मत्वं विभ्रती गुरुभृद् भद्रपापस्य निधनं तितिक्षः। वराहेगा पृथिवी सविदाना सूकराय वि जिहीते मृगाय ॥४६॥ ये त ग्रारण्याः पश्चो मृगा वने हिताः सिहा

व्याद्याः पुरुषादश्चरन्ति ।

उलं वृकं पृथिवि दुच्छुनामित ऋक्षीकां रक्षो ग्रप बाधयास्मत्।।४६।।

ये गन्धर्वा ग्रप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः । पिशाचान्त्सर्वा रक्षांसि तानस्मद भूमे यावय ॥५०॥

जिस पृथिची पर मनुष्य नाचते गाते हैं जिस पृथिवी पर सग्राम होते हैं, जिस पर रुदन होता और दुंदुभि भी बजती है, वह पृथिवी मुफे शत्रु हीन बरे ।।४१।। जिस पृथिवी की पाँच कृषियाँ हैं, जिस पृथिवी पर धान्यादि ग्रम्न होते हैं, उस वर्षा रूप मेघ द्वारा पुष्ट की जाने वाली पृथिवो को नमस्कार है ॥४२॥ देवताग्रों द्वारा रचे गये हिंसक पशु निस पृथिभी में ग्रनेक क्रीड़ा करते हैं. जो सम्पूर्ण ससार को ग्रपने में स्थित करती है उस पृथिवी की दिशाओं को प्रजापति हमारे लिए मंगलमय कर ।।४३।। निधियों को धारमा करने बाली पृथिवी निवास, किम सुवर्ण ग्रादि दे। वह वन प्रदान करने वाली हम पर प्रसन्न होती हुई वरदायिनी बने ।।४४।। अनेक धर्म और अनेक भाषा वाले मनुष्यों को धारण करने वाली पृथिवी, ब्राडिंग धेनु के समान मेरे लिये धन की सहर में बाराबों का दोहन करे ।। ४५।। हे पृथिवी! तुम में जी सर्व वास करते है उन सर्वी का दश प्यास लगाने वाला है, जो विच्छू है यह है मन्त में इक नीचे किये गुफ में मोता रहता है, वर्षा ऋतु में यह प्रसन्नता में वितरने वाले प्राणी मेरे पास न ग्रावें। कत्यागकारी जीव ही मुक्ते प्राप्त हों, उनसे मुक्ते सुख दो ।।४६।। हे पृथिवी ! मनुष्यों के चलने के स्थादि के चनने के जो म गं हैं उन मार्गो पर बर्मात्मा श्रीर पापातमा दोनों ही चलते हैं। जो चोर श्रीर बाबुधों से पहित मार्ग है, वही कल्यागाबद मार्ग हा बात हो उसी के हारा तुम हमें सुबी करो ॥४७॥ पूण्य ग्रीर पाप कर्म वालों के शबों को तथा शत्रुको भी घारणा करने वाली जिस पृथिबीको बराह दूंढ रहे थे वह उन वराह को ही प्राप्त हुई ॥४=। जो हिंसक पशु ध्याघ्र ग्रादि घूमते है उनकी उल, वृक, ऋधीका ग्रीर राक्षसों को हम से दूर करके वाघा दो ॥४६॥ हे पृथिवी! गन्वमं, ग्रन्सरा, राक्षम, किमिदिन, विशास ग्रादि को हमसे दूर कर ॥५०॥

या द्विगदः पक्षिणः सपतन्ति हंसा सुपरागे शकुना वयांसि ।

यस्यां वातो माति रिश्वेयते रजांसि कृष्वंश्च्यावयंश्व वृक्षान् । वातस्य प्रवामुग्वामनु वार्त्याचः ॥ १ १ ॥ यस्यां कृष्णमरुण च सहिते ग्रहोर।त्रे विहिते भूम्यामधि । वर्षण भूमिः पृथिवी वृतावृता सा नो दधातु भद्रया प्रिये धामनिधामनि ॥ १२॥

द्योध्य म इद पृथिवी चान्तिरक्ष च मे ब्यचः ।

ग्राग्नः सूयं ग्रापो मेघा विश्वे देवाश्य स ददुः ॥१३॥

ग्राहमिम सहमान उत्तरो नाम भूम्याम ।

ग्राभीषाडिस्म विश्वाषाडाशामाशां विषासिहः । १४॥

ग्रादो यद् देवि प्रथमाना पुरस्ताद् देवैष्ठक्ता व्यसपी महित्वम् ।

ग्रात्वा सुभूतमिवशत तदानीमकल्पयथाः प्रदिशश्चतस्रः ॥१५॥

ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा ग्रीध भूम्याम् ।

ये सग्रामाः सिमत्य तेषु चाष्ठ वदेम ते ॥१६॥

ग्राश्चव रजो दुधुवे वि तान् जनान् य ग्राक्षियन ।

पृथिवीं यादजायत् ।

मन्द्राग्रे त्वरी भुवनस्य गोपा वन पतीनां गृभिरोषधीनाम् ॥५७॥

यद वदामि मधुमत् तद् वदामि यदीक्षे तद् वनन्ति मा । त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान हन्मि दोधतः ॥५॥।

चान्तिवा सुरिम स्योना कीलालोध्नी पयन्वती । भूमिरिध वत्रीतु मे पृथिवी पयसा सह ॥५६॥

यामन्बंच्छद्धविषा विश्वकर्मान्तरगांवे रजसि प्रविष्टाम् । भुजिष्यं पात्रं निहित गुहा यदाविभोगे अभव ातृमद्भ्यः ॥६०

त्वमस्यावपनो जनानामदितिः कामदुघा पप्रथाना । यत् त ऊनं तत् त ग्रा पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतं य ॥६१॥ उपस्थास्ते ग्रनमोवा ग्रयक्ष्मा ग्रस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः । दीर्घं न ग्रायुः प्रतिबुद्यमाना वयं तुम्यं विलहृतः स्याम ॥६२॥ भूमे मार्तान घेहि मा भद्रया सुप्रातिष्ठतम् । संविदाना दिवा कवे श्रियां मा घेहि भ्तयाम् ॥६३॥

जिस पृथिवी पर दो पाँच के पक्षी हंस, कौए, गिद्ध ग्राटि घ्मते हैं, जिस पृथिवी पर वायु घूल उड़ात ग्रीर वृक्षों को पतिन करते हैं ग्रीर वायु के तीक्ष्ण होने पर श्रग्नि भी उनके साथ चलते हैं ॥५१॥ जिस पृथिवी पर काले ग्रीर लाल दिन-रात्रि मिले रहते हैं, जो पृथिवी वर्षा से श्राव्त होती है, वह पृथिवी सुन्दर चित्तवृत्ति से हमारे पिय स्थान को प्राप्त करावे ॥५२॥ आकाज, पृथिवी, अन्तरिक्ष, अग्नि, सूर्य, जल, मेघा तथा सब देवतात्रों ने मुक्ते गमन-सामध्यं प्रदान की है ॥५३॥ मैं शत्रु-तिरस्कार बाला श्रेष्ठ रूप में पृथिवी पर प्रसिद्ध हूँ, मैं अत्रुग्नों को सामने जाकर दवाऊँ। मैं हर दिया में रहने वाले शत्रु को भले प्रकार वश में करलूँ । १४।। हे पृथिवी ! तुम्हारे विस्तृत होने से पहले देवनाओं ने तुम से विस्तार युक्त होने को कहा था, उस समय तुम में भूतों ने प्रवेश किया तभी चार दिशाएं बनाई गई ॥५५॥ पृथिवी पर जो गाँव, जगल श्रीर सभाऐं हैं, जो युद्ध की मत्रणाऐं तथा युद्ध होते हैं उन सब में हम, हे भूमि, तेरी वन्दना करते हैं ।।५६॥ पृथिवी में उत्पन्न हमे पदार्थ पृथिवी पर ही रहते हैं, उन पर ग्रस्व के समानृंत्रिय उड़ाते हैं। यह भूमि मद्रा ग्रौर इत्वरी है तथा वनस्पित ग्रौर ग्रौपिध्यों के ग्रभय से लोक का पालन करने वाली है।।५७॥ मैं जो कुछ कहूँ वह मिष्ट हो, जिसे देखूँ वहीं मेरा प्रिय हो । मैं यशस्वी श्रीर वेग वाला होऊँ, दूसरों का रक्षक होना हवा, जो मभे कम्पित करें, उनका सहार कर डालूँ ॥५८॥ सुख शान्ति देने वाली, अन्त ग्रीर दूध वाली पृथिवी दूध के समान सार पदार्थ वारी होती हुई मेरे पक्ष में रहे ॥५६॥ जिस पृथिबी को राक्षसों के चदरुर से हवि द्वारा निकालने की विद्वकर्मा ने इच्छा की तो गुप्त रहने वःला भुजिष्य पात्र (ग्रन्न) उपभोग के समय दिखाई पड़ने लगा ॥६०॥

हे पृथिवी ! तू कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, इस विश्व की क्षेत्र-रूपी एव विस्तार वाली है। तेरे कम होने वाले भाग को प्रजापित पूरा करते हैं ॥६१॥ तेरे द्वीप भी हमारे लिये यहमा रोग से रहित रहे। हम अपनी दीघ आयु से युक्त हुये तुभे हिव देने व ले बने ॥६२॥ हे पृथिवी माता ! मुभे मंगलमय प्रतिष्ठा में रखो । हे विज्ञ ! मुभे लक्ष्मी और विभूति में स्थित रखते हुये स्वगं की प्राप्ति कराओ ॥६३॥

# २ सूक्त (दूसरा अनुवाक)

(ऋषि-भृगु: । देवता-ग्रग्निः, मन्त्रोक्ताः; मृत्युः । छन्द-त्रिष्टुप, ग्रमुष्टुप षङ्क्तिः, जगती, बृह्ती, गायत्री)

नडमा रोह न ते अत्र लोक इद सीस भागवेय त एहि। यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेष यक्ष्मस्तेन त्व साकमधराङ परेहि।।१।। अध्या दुः शसाभ्यां करेगानुकरेगा च। यक्ष्म च सर्व तेनेता मृत्युं च निरजामसि।।२।। निरितो मृत्युं निऋंति निररातिमजामसि। यो नो द्वेष्टि तमदध्याने अक्रव्याद् यमु द्विष्मस्तमु ते । सुवामसि

यद्यग्निः ऋग्याद् यदि वा त्याधि इम गोष्ठ प्रविवेशान्योकाः ।
त माषाज्यं कृत्वा प्र हिणोमि दूर स गच्छतः प्सुषदं प्रत्यानीन् ॥४॥
यत् त्वा ऋृद्धाः प्रचक्र मृन्युना पुरुषे मृते ।
स्कल्पम्गने तत् त्वया पुनस्त्वोद्दीपयामसि ॥४॥
पुनस्त्वादित्या रुद्धा वसवः पुनर्ज्ञ द्धा वसुनीति गने ।
पुनस्त्वा ब्रह्मणस्पतिराधाद दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥६॥
यो अग्निः ऋग्यात् प्रविवेश नो गृहमिम पश्यित्वतर जातवेदसम् ।
तं हर्गमि पितृयज्ञाय दूरं स धर्मामन्यां परमे सधस्थे ॥७॥
कृष्ट्यादम्भिन प्र हिर्गोमि दूर यमराज्ञा गुन्तर जिल्ला

इहायमितरो जातवेदा देवो देवेभ्यो हव्य वहतु प्रजानन् ॥६॥ ऋव्यादमन्निमिषितो हरामि जनान् दृह्ग्त वच्चे एा मृत्युम् । नि त शास्म गाहंपत्येन विद्वान् पितृणां लोके ग्रपि भागो ग्रस्तु ॥ ६॥

क्रव्यादमिन शशमानमुक्थ्यं प्र हिस्सोमिः पथिभिः पितृयासीः । मा देवयानैः पुनरा गा ग्रत्रंबैधि गितृष् जागृहि त्वम् ॥१०॥

हे क्रव्याद् ग्रग्ते ! तूनड पर ग्रारोह्न करा जो यक्ष्मा मनुष्यों में या जो यक्ष्मा गौ में है तू उनके साथ ही यहाँ से दूर जा। तू भ्रपने भाग्य सीम। पर ग्रा ।।१।। पाप ग्रीर दुर्भावनाश्चों का न श करने वाले कर ग्रीर श्रनुकर से यक्ष्मा को पृथक करता हूँ और मृत्यु को भी दूर भगाता हूं ।। ना हे प्रक्रव्याद् अपने ! हम पाप देवता निर्ऋतु भीर मृत्यु को दूर करते हैं। ग्राने शत्रुग्रों को भी दूर करते हैं। जो हमारे बैरी हैं, उन्हें तुम्हारी स्रोर भेजते हैं. तुम उनका भक्षण करो ।।३।। यदि क्रव्याद् स्राग्न ने या व्यान्त्र ने हमारे गोष्ठ में प्रवेश किया है तो भैं उसे माप ग्राज्य द्वारा दूर करता हूं, वह जल में वास करने वाली ग्रग्नियों को प्राप्त हो ॥४॥ पुरुष की मृत्यु के कारण क्रोधित हुये प्राणियों ने तुम्हें प्रनीयन किया, वह कार्य पूर्ण हो गया इसलिये तुम्हें तुम से ही प्रशीत करते हैं ।।५। हे ग्रग्ने!वसु ब्रह्मणस्पति, ब्रह्म, रुद्र सूर्य, ग्रीर वसुनीति ने तुम्हें भी वर्ष का जीवन प्राप्त करने के लिये पुन: प्रदीप्त किया था ग६। भ्रन्थ ग्रग्नियों के टेस्वने के लिये यदि क्रव्यादि भ्रग्नि हमारे घर में प्रदिष्ः हुजाहै तो पितृयज्ञ करने के लिये मैं उमे दूर करना हूं यह परम म्राकाश में स्थिति होकर घर्म की बढावे ।।७।१ मैं फ्रव्याद ग्रग्नि को दूर करता हूँ, वह पाप को साथ लेता हुप्रायम स्थान को प्राप्त हो । जात-वेटा ग्रग्नि यहाँ प्रतिष्ठित होकर देवताग्रों के लिये हवि बहन करे ॥६॥ मैं ग्रपन मन्त्र रूप बज्ज से क्रव्याद् ग्रप्ति को दूर करता हूं। गाहंपत्र ग्रग्निक द्वारा में इस ग्रग्निका शासन करता हूं, यह पितरों का भाग होता हुग्रा उनके लोक में स्थित हुग्रा उनके लोक में स्थित हो । ६॥ उक्थ के प्रशसक क्रव्याद् अग्नि को पितृयान मार्ग से भेजता हूं। ह

कव्याद ! तू पितरो में ही प्रवृद्ध हो ग्रौर वही जागता रहे देवपान मार्ग द्वारा पुनः यहाँ मत त्रा । १०।।

समिन्धते संकसुक स्व तये शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः। जहाति रिप्रमत्येन एति समिद्धो अग्निः सुपुना पुनाति ॥११॥ देवो ग्रग्नि: संकसुको दिवस्पृष्ठान्यारुहत । मुच्यमानो निरेणसोऽमोगस्माँ ग्रशस्त्याः ॥१२॥ ग्रस्मिन् वय संकसुकें ग्रग्नौ रिप्राग्ति मृज्पहे । श्रभूम यज्ञियाः शुद्धाः प्रशा श्रायू वि तारिषन् ॥१३॥ संकसूको विकसुको निर्ऋथो यक्च निस्वरः। ते ते यक्ष्म सवेदसो दूराद् दूरमनीनशन ॥१४॥ यो नो ग्रक्वेष बीरेषु योनो गोष्वज विषु। क्रव्यादं निर्णुदामसि यो ग्रग्निजनयोपनः ॥१४॥ श्रन्येम्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोभ्यो श्रक्वेभ्य त्वा । निः ऋव्यादं नुदामसि यो ग्रन्निर्जीवितयोपनः ॥१६॥ यस्मिन् देवा ग्रमृजत यस्मिन् मनुष्या उत । तस्मिन् घृतस्तावी मृष्टवा त्वमाने दिवं रुह ॥१७॥ समिद्धो अग्न आहुत स नो माभ्यापक्रमोः। म्रत्रैव दीदिहि द्यवि ज्योक न सूर्य हशे ॥१८॥ 🕟 सीसे मृड्ढव नडे मृडढवमग्नौ सकसुके च यत्। 🗥 त्रथो ग्रन्यां रामायां शीषक्तिमृषवहंगा ॥१६॥ सीसे मलं सादयित्वा शीवंक्तिमुपबहर्गे। ग्रन्यामसिक्त्यां मृष्ट्वा शुद्ध । भवत यज्ञियाः ॥२०॥

पवित्रताप्रद ग्रग्निदेव शुद्ध होने के लिये शवभक्षक ग्रन्ति को प्रदीप्त करते हैं, तब वह ग्रपने पाप का त्याग करता हुग्रा जाता है। उसे यह

पवित्र ग्रग्नि जुद्ध करते हैं।।११।। शवभक्षक ग्रग्नि स्वयं पापं से मुक्त होते और ग्रमङ्गल से हमारी रक्षा करते हुवे स्वर्ग पर चड़ते हैं ॥१२॥ इम शवभक्षक ग्रनि में हम ग्रपने पापों को शोधते हैं। हम शुद्ध हो गए, ग्रव यह ग्राप्ति हमको पूर्ण ग्रायु बनावें ।।१३।। यक्ष्मा के ज्ञाता सवसुत, विकर्सुक, निऋ थ ग्रीर निस्वर ग्राग्नि यक्ष्मा के माथ ही सुदूर चले गये भ्रौर वहाँ जाकर नाग को प्राप्त हुए । १४०। जो कव्याद हमारे ग्रस्व, गौ, वकरी ग्रादि पशुग्रों ग्रीर पुत्र-पौत्रादि में प्रविष्ट हुग्रा है उसे हम भगाते हैं 1:१५।। जो अव्याद् जीवन के क्रम को विगाड़ने वाला है उसे हम मत्र बल से भगाते है। हे क्रव्याद् ग्रग्ने ! हम तुभी मनुष्यों, गीन्नीं ग्रीर श्रक्वों से दूर करते हैं।।१६।। हे ग्रक्ते ! जिसमें देवता ग्रीर मनुष्य शुद्ध होते है, उनमें शुद्ध होवर तू भी स्वर्गारोहण कर ।।१७।। हे गाई-पत्य अपने ! तुम हमारा त्याग न करो तुम भले प्रकार प्रधीप्त हो रहे हो, तुम में ऋाहुतियां दी जा रही हैं, तुम सूर्य के चिरकाल तक दशंन कराने के लिये प्रनीत होग्रो ॥१८॥ हे पुरुषों ! जिर रोग को मीसे में, नड नामक घास में, संक्सुक में और भेड़ तथा स्वी में भी शुद्ध करो ॥१६ । हे पुरुषो ! शिर के रोग को तिकये में स्थापित करो मल को सीसे में थ्रीर काली भेड़ में शुद्ध करके स्वय शुद्ध होश्री ॥२०॥ परं मृत्यो ग्रनु परेहि पन्थां यस्त एष इतरो देवयानत्। चक्षुष्मते श्रण्वते ते व्रवीमीहेमे वीरा वहवी भवन्तु ॥२१॥ इमे जीवा वि मृतंराववृत्रसभूद भद्रा देवहूतिनों ग्रद्य। प्राञ्चो ग्रगाम नृतये हैं साब सुवीरासो विदयमा व म ॥२२॥ हमं जीवेश्यः पारिध दधामि मैषां नृ गदापरी ऋथंमेतम् । शत जीवःताः शरदः पुरुचीन्तिरो मत्युं दधतां पर्वर्वन ॥२२॥ ग्रा रोहतायुजंरसं वर्गाना ग्रनृपूर्वं यतमाना यदि स्थ । तान् व त्वब्टा सुङनिमा सुजोपाः सर्वमायुर्नयत् जीवनाय ॥२४॥ यथाहान्यनृपूर्व भवन्ति यथत्व ऋतुभियन्ति साकम्। यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा घातरायू पि कल्पयेपाम् ॥२५॥

ग्रहम वती रीयते सं रभध्वं त्रीरयध्वं प्रतरता सखायः।
ग्रित्रा जहात ये ग्रसन् दुरेवा ग्रनमीवानुत्तरेमाभि वाजान् ॥२६॥
उत्तिष्ठिता प्रतरता सखायोऽहमन्त्रती नदी स्यन्दत इयम्।
ग्रित्रा जहीत ये ग्रसन्निशिवाः शिवान्त्स्योनानृत्तरेमाभि वाजान् ।२७॥
वैश्वदेवीं वर्नसम्रा रभध्वं शुद्धा भन्वतः शुच्यः पावकाः।
ग्रितिकामन्तः दुरिता पदानि शत हिमाः सर्वेवीरा मदेम ॥२४॥
उदीचीनः पथाभवांग्रमद्भिरतिकामन्तोऽवरान् परे भः।
निः सप्त कृत्व ऋषयः परेना मृत्युं प्रत्यौहन् पदयोपनेन ॥२६॥
मृत्यौः पद योपयन्त एत द्राधीय ग्रायुः प्रतर दधानाः।
ग्रसीना मृत्युं नुदता सधस्थेऽथ जीवासो विदथमा वदेम ॥३०॥

हे मृत्यो ! तू देवयान से भिन्न मतां में जा। तू दर्शन ग्रौर श्रोत्र शक्तियों युक्त है तो सुनले कि यहाँ हमारे बहुत से वीर पुत्रादि रहेंगे ।।२१।। यह प्राराी मृत्यु को दूर करने वाली शक्ति से युवत हो गये । हम सुन्दर वीरों से सम्पन्न होकर नृत्य, गान, हास्य में रत हैं। हम यज्ञ की प्रशंसा करते हुये करते हैं कि देवताओं को श्राहुति देना ग्राज कल्याग-कारी हो गया ।। २२।। हे मनुष्यों ! तुम पत्थर से अवनी मृत्यु को दवाभ्रो। मैं तुम्हें जो यन्त्र रूप कवच देता हूँ उसे कोई भ्रन्य न प्राप्त करे । तुम सौ वर्ष तक जीवित रहो ।।२३।। हे मनुष्यो ! तुम वृद्धावस्था की दीर्घ त्रायुका वरण करो। तुम सुन्दर जन्म वाले ग्रीर सम न प्रीति वाले हो । तुम्हें दीर्घ जीवन के लिये त्वष्टा पूर्ण ग्रायु प्रदान करें ।।२४।। जैसे ऋतुयें एक के पीछे दूसरी ग्राती हैं जैसे दिन एक के पीछे दूसरे श्राते हैं, जैसे नया पहले का त्याग नहीं करता, वैसे ही हे धाता ! इन्हें त्रायुष्मान करो ।।२**५।। हे** मित्रो ! यह पाषाग्ग-युक्त नदी सुनाई पड़ रही है। वीरता पूर्वक इससे पार होश्रो। अपने पापों को इसी में डाल दों। फिर हम रोग-निवारक वेगों को पार करें गरदा कियों ! वह पापासा नदी जब्द कर रही है. उठ कर तैरो अप्रीर पापों को इसमें प्रवाहित करो । हम इसके कल्यागाप्रद ग्रीर सुख देने वाले वेगों से पार हों ॥२७॥

है पिवाहताप्रद ग्रिग्नियों ! शुद्ध होने के समय सब देवताश्रों का स्तवन करों। ऋग्वेद के पदों से पापों को लांग्रते हुये हम सौ हेमन्तों तक पुत्रादि सिहत ग्रानिदित हों।।२०। परलोक गमन में वायु से पूर्ण उत्तरायण मार्ग में जाने वाले ऋषियों ने निख्य मनुष्यों को लांधा था उन्होंने मृत्यु को भी इनकीस बार पदयोपन द्वारापार किया था।।२६।। मृत्यु के लक्ष्य को भ्रिमित करने वाले ऋषि ग्रायु से पिरपूर्ण हैं। तुम भी इस मृत्यु को भगाश्री। फिर हम जीदन लोक में यज्ञ की स्तुति करें।।२०।।

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम् । ग्रमध्यवो ग्रनमीवाः सुरत्ना ग्रा रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥३१॥ व्याकरोमि हविषाहमेतौ तौ ब्रह्मणा व्यह करुपयामि । स्वधां पितृभ्यो ग्रजरां कृणोभि दोघँणायुषा समिमान्त्सृजामि ॥३२॥ यो नो ग्रग्निः पितरो हृत्स्वन्तराविवेशामृतो मत्येष् । मय्यह त परि गृह्णामि देव मा सो ग्र मान् द्विक्षत मा वयं तम्

11 \$3 11

स्रपावृत्य गार्हपत्यात् क्रव्यादा प्रते दक्षिणा ।
प्रियं पितृभ्य स्रात्मने ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम् ।।३४॥
द्विभ गधनमादाय प्र क्षिणात्यवत्या ।
स्रानः पुत्रस्य ज्येष्ठस्य यः क्रव्यादिनराहितः ।।३४॥
यत् कृषते यद् वनुते यच्च वम्नेन विन्दते ।
सर्व मर्त्यस्य तन्नात्ति क्रव्याच्चेदिनराहितः ।।३६॥
स्रयज्ञियो हतवर्चा भवति नंनेन हिवरत्तवे ।
स्रिनित्त कृष्या गोर्धनाद य क्रव्यादनुवत्तते ।।३७॥
मुहुर्गु ध्यैः प्र वदत्याति मर्त्यो नीत्य ।
क्रव्याद् यानिनरन्तिकादनुविद्वान् वितावति ।।६६॥
स्राह्मा गृहाः स सृज्यन्ते स्त्रिया यन्स्रियते पतिः ।
इह्में व विद्वानेष्योय क्रव्याद निरादधत् ।।३६॥

यद् रिप्र शमल चक्म यच्च दुष्कृतम्। ग्रापो मा तस्माच्छुम्भस्त्वग्नेः सकसुकाञ्च यत् ॥४०॥

यह स्त्रियां सुन्दर पति से युक्त रहें, विधवा न हो। यह पश्रुग्रों से रहित और घृत से युक्त हों। यह सुन्दर अलंकारों को धारण करने वाली हो ग्रीर सतानोत्पति के लिये मनुष्य योनि में ही रही आवें। ३१।। मैं इन दोनों को मंत्र शिवत से साकर्थ्यवान करता हूँ। पितरों की स्वधा को जीर्ग्गतारहति करता हुम्रा इन्हें दीर्घ ग्रायु वाला बनाता हूँ ।।३२।। हे पितरों ! हम।रे हृदय में नष्ट न होने वाले फल को देने वाला ग्रन्नि व्याप्त है वह हम सब से द्वेष करने वाला नं हो । हम भी उसके प्रति द्वेप न करें ॥३३॥ हे प्राणियों ! मन्त्रो द्वारा गाईपत्य ग्राग्न से दूर हटो ग्रीर क्रव्याद् ग्रग्नि से दक्षिण दिशा को प्राप्त होग्रो। वहाँ ग्रपने ग्रीर पितरों के लिये जो प्रिय हो, वही कार्य करो ॥३४॥ जो पुरुष कव्याद् ग्रांग्न को नहीं छोड़ता वह ग्रापने ज्येष्ठ पुत्र के तथा ग्रापने घन को लेता हुम्राक्षय को प्राप्त हाता है।। ६५।। जो पुरुष क्रम्याद् ग्रन्ति का सेवन न छोड़े, उसकी वृषि, सेवनीय, वस्तु, समूत्य वस्तु ग्रादि जो उसके पास हों वे शून्य के समान रह जाते हैं ।।३६।। जो पुरुष क्रव्यादि र्श्वान्न को नहीं छोड़ता वह यज्ञ करने का श्रिधकारी नहीं रहता, उसका तेज नष्ट हो जाता है ग्रीर ग्राहुत देवता उसके पास नहीं ग्राते । क्रव्यार्द् जिसका साथी रहता है, उसे कृषि, गौ श्रीर ऐश्वर्य से वियुक्त करता है ।।३७। व्याद् ग्राग्नि जिसके पास रहकर ताप देता है, वह पुरुष ग्रत्यन्त व्यथा को प्राप्त होता है। उसे आवर्यक वस्तुओं के लिए बारम्बार दीनः वचन कहने पड़ने हैं।।३८।। जो क्रव्याद् श्रग्नि को पूर्णतः ग्रहण करता है, उसके लिये घर कारागार रूप बन जाते हैं ग्रौर स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त होता है। उस समय विद्वान का ग्रांदेश मानना चाहिये।।३६॥ जो पाप कर चुके हैं उस पाप से ग्रीर शव भक्षक ग्रग्नि के स्पर्श-दोष से मुक्ते जल पवित्र करे ।।४०।।

ता ग्रघरांदुदीचीरावट्टत्रन् प्रजानतीः पथिभिर्देवयानैः।

थवतस्य वृषभस्यादि पृष्ठे नवाश्चरन्ति सरिहः पुरागी: ॥४१॥ श्रग्ने श्रक्षव्यान्निष्कत्याद नुदा देवयजन वह ॥४२० इम क्रव्यादा ववेशाय क्रव्यादमन्वगात्। व्लाघ्री कृत्वा नानान त हरामि शिवापरम् ।४३॥ अन्तर्धिर्देवानां परिधिर्मनुष्यासामिक्नगहिपत्य । उभयानन्तरा श्रितः ॥४४॥ जीवानामायुः प्रतिर त्वमग्ने पितृगाां लोकमिय गच्छन्तु ये मृताः । सुगाहंपत्यो वितपन्नरातिमुतामुषां श्रेयसीं घेह्यस्मे ॥४५॥ सर्वानग्ने सहमानः सपत्नानेषामूर्ज रियमस्मासु धेहि ॥४६॥ इमिन्द्र वन्हि पिप्रमन्वारभध्व स वो निर्वेक्षद् दुरितादवद्यात् । तेनाप हत शरुमापतन्त तन रुद्रस्य परि पातान्ताम् । ४७ । ग्रनङ्वाहं प्लवमन्वारमध्वं स वो निर्वक्षद् दुरितादवद्यात् । ग्र। राहत सवितुनविमेतां षङ् भिक्जींभरसतिं तरेम ॥४८॥ ग्रहोरात्रे ग्रन्वेषि विभ्रत् क्षेम्यस्ष्ठिन प्रतर्गः सुवीरः । ग्रनातरान्त्सुमनसस्तल्प विभ्रज्जयोगेव नः पुरूषगन्धिरेधि ॥४**६॥** ते देवेभ्य ग्रावृश्चन्ते पापं जीवन्ति सर्वदा । क्रव्याद् यानग्निरन्तिकादश्वइवान्वपते नडम ॥५०॥

जो जल देवयान मार्गों से दक्षिण से उत्तर के स्थान पर छा जाते हैं ग्रीर नवीन होकर वर्षा रूप से पर्वत पर नदी रूप हो जाते हैं ।। पूरि।। हे ग्रक्तव्याद् गाहंपत्य ग्रम्ने! तुम क्रव्याद् को हमसे दूर करो । देव-पूजन की सामग्री को वहन करो ।। ४२।। इस पुरुष ने क्रव्याद् को प्रविष्ट कर लिया ग्रीर उसी का ग्रनुगामी हो गया है । मैं इन दोनों को व्याघ्र के समान मानता हूँ । इनकल्याग से भिन्न कत्याद् ग्राग्न को मैं पृथक करता हूँ।। ४३।। देवताग्रों की ग्रन्तिंव ग्रीर मनुष्य के लिए मध्यस्थ हैं ।। ४४।। हे ग्रग्ने! जीवितों की ग्रायु वृद्धि करो।

मृतकों को पितरलोक भेजो । गार्हेपत्य ग्रग्नि शत्रुग्रों को जलावे । हे ग हंपत्य ग्रग्ने ! मंगलमयी उषा को हम में प्रतिष्ठित करो ।।४४। हे ग्रग्ने ! सब जत्रुओं को वशीभूत करते हुये उनके बल श्रीर धन को हममें प्रतिष्ठित करो ।।४६॥ इन ऐश्वर्यवान् वह्नि का स्तवन करो । यह तुम्हें पाप से मुक्त करें। उसके द्वारा रुद्र के वारा को दूर हट ते हुये ग्रपनी रक्षा करो ॥४७॥ हवि रूप भार के वाहक नौका रूप बह्नि का स्तवन करो । वे पाप से तुम्हारी रक्षा करे । सविता की भौका पर बढ कर छै उवियों द्वारा ग्रमिति को पार करें।।४८॥ हे गाहंपत्य अग्ने! तृम दिन रात्रि के ग्राश्रय रूप होतें हुये प्राप्त होते हो । तुम करुयाराप्रद होते हुये पुत्र-गौत्रादि से युक्त करते हो । तुम्हारी आराधना सुगम है । लुम हमें निरोग रखते हुये और हर्ष युक्तमन से पर्यक पर चढ़ाने हुये, दीर्घ काल तक प्रदीप्त होते रहो।।४९।। जिनके पास ग्रश्व द्वारा घास को कुवलने के समान फ्रव्याद् अग्नि कुचलता हैं वे पाप से अपनी जीविकत चलाने व ले पुरुष देव-यज्ञों के घातक हैं।।५०॥ येऽश्रद्धा धनकाम्या क्रज्यादा समासते । ते वा अन्येषां कुम्भी पर्यादधति सर्वदा ॥५१॥ प्रव पिपनिषति मनसा महरा वर्तते पुनः । ऋव्याद् यानग्निरन्तिकादनुविद्वान् वितावति ।।५२॥ श्रावः कृष्णा भागधेय पश्नां सोसं क्रव्यादिम चन्द्रं त श्राहुः। भाषा पिष्टा भागधेय ते हव्यमरण्यान्या गह्नरं सचस्व ॥५३॥ इषीकां जरतीमिष्टवा तिल्पिञ्ज दण्डनं नडम् । तमिन्द्र इध्म कृत्वा यमस्यागिन निरादधी ॥५४॥ अत्यञ्चमकं प्रत्यपितवा प्रावद्वान् पन्धां वि ह्याविवेश । परामीषामसून दिदेश दीर्घेणायुषा समिमान्त्सजामि ॥११॥

लो भन की इच्छा से क्रव्याद ग्राम्न की सेवा करते हैं, वे पुरुष सदा ग्रन्थों के घटादि ही उठाया करते हैं ॥५१॥ जिस पुरुष के पास आकर क्रव्यादि ग्रस्नि तपता है वह बारम्बार ग्रावागमन के चक्र में पड़ा रहता है श्रीर अघोगित को प्राप्त होता है।।५२॥ हे कव्याद् अगे ! काली भेड़, सीमा और चन्द्रमा को विज्ञजन तेरा भाग बताते हैं श्रीर पिसे हुये उड़द भी तेरे हव्य रूप हैं। अतः तू घोर जंगल में पहुँच जा।।५३॥ पुरानी सींक, दडन, तिल्पिञ्ज और घास को इन्द्र ने ईंधन बनाया श्रीर उसके द्वारा यम की इस अगिन को पृथक कर दिया।।५४॥ विद्वान् गाई-पत्य अगिन सूर्य को अपित होकर देवयान मार्ग में प्रविष्ट हुये श्रीर जिनके प्राणों को दिया, मैं उन यजमानों को चिर-श्रायु से युक्त करता हूँ। ५५॥

## ३ स्कत (तीसरा अनुवाक)

(ऋषि-यमः । देवता-स्वर्गः, श्रोदनः, श्रीनः । छन्द-त्रिष्टुप्; जगती; पंक्तिः, बृहतीः, घृतिः)

पुमान् पुंसोऽधि तिष्ठ चर्मेहि नत्र ह्वयस्व यतमा प्रिया ते ।
यावन्तावग्रे प्रथम समेयथुस्तद वां वयो यमराज्जे समानम् ॥१॥
तावद वां चक्षुस्तित वीर्यागा तावत् तेजस्तिधा वाजिनानि ।
ग्रान्तः शरीरं सचते यदैधोऽधा पक्वान्मिथुना सं भवाथः ॥२॥
समस्मिँहोके समु देवयाने सं स्मा समेत यमराज्येषु ।
पूतौ पवित्रैरुप तद्ध्वयेथां यद्यद् रेतो ग्रधि वां सवभूव ॥३॥
ग्रापस्तुत्रासो ग्रभि सं विश्वध्वामिमं जीवं जीवध्न्याः समेत्य ।
तासां भजध्वममृतं यमाहृयंमोदनं पचित वां जानत्री ॥४॥
यं वां पिता पचित यं च माता रिप्रान्तिमुं क्तये शमलाच्च वाचः ।
स ग्रोदनः शतधारः स्वगं उभे व्याप नभसी महित्वा ॥५॥
उभे नभसी उभयांश्च लोकान् ये यज्वनामभिजिताः स्वर्गाः ।
तेषां ज्योतिष्मान् मधमान् यो ग्रग्ने तस्मिन् पुत्रैजंरिस सं
ग्रश्नेथाम् ॥६॥

प्राचींप्राचीं प्रदिशमा रभेथामेतं लोकं श्रद्धानाः सचन्ते । यद् वां पक्वं परिविष्टमग्नौ तुस्य गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाम् ॥७॥ दक्षिणां दिशमिभ नक्षमाणो पयिवर्तेथामिभ पात्रमेतत्।
तिस्मन् वां यमः पितृभि गंविदानः पक्त्राय शर्मा।
बहुल नि यच्छात्।।।।।
प्रताची दिशामियमिद वर यस्यां सोमो ग्रिधिपो मृडिता च।
तस्यां श्रयेथा सुकृतः सचेथामधा पववान्मिथुरा स भवाथः।।।।।
उत्तरं राष्ट्रं प्रजयोत्तरावद् दिशामुदीधी कृणवन्नो अग्रम।
पाङ्क्तं छन्दः पुरुषो बभूव विशवैदिवाङ्कः सह सं भवेम ।।१०।।

हे पु सत्ववान ! तू इस पशु-चर्म पर चढ़ श्रीर श्रपने प्रिय व्यक्तियों को भी बूनाले । पहिले जितने दम्पत्तियों ने इसे किया उनका ग्रौर तुम्हारा एक-सा फल हो ॥१॥ स्वर्ग में तुम्हारे शरीरों को यह ग्रंग्नि ही रचेगा, उस समय तुम पक्व ग्रीदन के प्रभाव से इसी रूप में स्वर्ग में होगे। तुम में उत्पन्न शिशु को भी दर्शन शक्ति और वैसा ही तेज होगां और शब्दात्मक यज्ञ को भी इसी प्रकार करने के योग्य होगे ।।२।। स्रोदन के प्रभाव से इस लोक में तुम दोनों साथ रहो, देवयान-मार्ग में तथा यम के राज्य में भी साथ ही रहो। इन पवित्र यज्ञों से तुम पवित्र हो चुके हो। तुमने जिस-जिस कार्य के लिये सिचन किया, उन-उन कार्यों के फलों को प्राप्त करो ।।३'। हे दम्पत्तियों वीर्य रूपी जल के ही तुम पुत्र हो । तुम इस जीवन में घन्य होते हुये प्रविष्ट होग्रो । तुम्हारा उत्पादक जल ही ग्रोदन को पकाला है, उसी जल के श्रमृत मय श्रंश का तुम सेवन करो ॥४॥ माता पिता यदि बाग्गी जन्य पाप से या ग्रन्य पाप से निवृत्त होने के निये ग्रोदन को पकाते हैं तो वह ग्रोदन श्रपनी महिमा से स्वर्ग ग्रीर चावा पृथिवी में व्याप्त होता है ॥५॥ हे पति-पत्नी ! ग्राकाश पृथिवी में यजमान जिन लोकों पर ग्रधिकार पाते हैं, उनमें जो प्रकाशित ग्रीर मधुमप लोक हैं, उस लोक या स्वगं ग्रौर पृथिवी दोनों लोकों में तुम सन्तान से सम्पन्न हुये वृद्धावस्था तक जीवित रही ॥६॥ हे दम्पत्ति !

तुमं पूर्व की श्रोर बढ़ों उस स्वर्ग पर श्रद्धावान ही चढ़ पाते हैं। तुमने जो पका हुआ श्रोदन श्रांन में रखा है उसकी रक्षा के नित्मित्त स्थित रहो ॥७॥ हे दम्पत्ति ! तुम दक्षिए। की श्रोर जाकर इस पात्र की प्रद-क्षिए। करते हुवे आश्रो। उस समय पितरों से सहमत हुय यमराज तुम्हारे श्रोदन के लिये अनेक प्रकार के कल्याए। प्रदान करें।।।।। पिइचम दिशा में स्वामी श्रोर सुख देने वाले सोम हैं इस लिये यह दिशा श्रेष्ठ है। इसमें तुम पक हुय श्रोदन को रख कर पुण्य कभों का फल प्राप्त करो। फिर इस पके हुय श्रोदन के प्रभ व से पृथिवी श्रोर स्वग में तुम दोनों प्रकट होश्रो।।।।।।। उत्तर दिशा प्रजाश्रों से युक्त है यह श्रेष्ठ दिशा हमको श्रेष्ठता प्रदान कर पिक छुट श्रोदन के रूप म प्रकट होता है। हम भी पृथिवी श्रोर स्वर्ग में अपने सभी श्रङ्गों साहत प्रकट होता है। हम भी पृथिवी श्रोर स्वर्ग में अपने सभी श्रङ्गों साहत प्रकट हो ॥१०।।

घ्रुवेय विराण्नमो अस्त्वस्यै शिवा पुत्रेभ्य उत मह्यमस्तु । सा ना देव्यदि विक्विते वार इयं इव गोपा श्रीभ रक्ष पववम् ॥११॥ पितेव पुत्रानाभि सं स्वजस्व नः शिवा नो वाता इह वान्तु भूमी । य्मोदन पचतो देवेते इह तनस्तप उत सत्यं च वनु ॥१३॥ यद्यत् कृष्णाः शकुन एह गत्वा त्सरन् विषवत विल ग्रासमाद। यद्वा दास्यादं हस्ता समङ्क्त उल्लालं मुसल शम्भतापः ॥१३॥ ग्रय ग्रावा पृथ्वुधनो वयोधाः पूतः पवित्ररप हन्तु रक्षः। मा रोह चमं महि शमं यच्छ मा दम्पती पौत्रमध नि गाताम् ॥१४॥ वनस्पतिः सह देवैन भ्रागन् रक्षः ।पशाचां भ्रपवाधमानः । स उच्छ्यातं प्र वदाति वाचं तेन लाकां श्रीम सर्वाञ्जयेम् ॥१४॥ सप्त मेथान् पशवः पयगृह्णन् य एषां ज्योतिष्मां उत यश्चकश । त्रयस्त्रिशद् देवतास्तान्त्सचन्ते स नः स्वगमभि नेष लोकम् ॥१६॥ स्वग लोकमिश नी नयासि स जायया सह पुत्र स्याम । गृह्णामि ह तमनु भेत्वत्र मा नस्तारोशिकः तिमी अरातिः ॥१७॥ ग्राहि पा मानमित ताँ ग्रयाम तमा व्यस्य प्र वदासि वल्गु । वानस्यत्य उद्यता मा जिहिंसीमा तण्हल वि शरीदेवयन्तम् ॥१८॥

विज्वव्यचा ध्तपृष्ठो भिवायन्त्सयोनिर्लीकम्प.याह्यतम् । वर्षशृद्धम्प यच्छ जूर्प तृष पलावानप् तद् विनवतु ॥१६॥ त्रयो लोकाः ममिना ब्रह्मगान द्यौरेवासौ पृथिव्यन्तरिक्षम् । स्रजून् गृभीत्वान्वारभेथामा प्यायन्ता पुनरा यन्तु जूर्पम ॥२०॥

यह वरस्मीय, ग्रखण्डनीया पृथिवी ग्रटल है, विराट् है, यह हमारे लिये सुख देने वाली हो। हमारे पुत्रों का मंगल करे श्रीर नियुक्त रक्षक के समान यह इस पके हुये ग्रोदन की रक्षा करे ।।११।। हे पृथिवी ! जैसे पिता ग्रपने पुत्रों का आलिंगन करता है. वैसे ही तुम इस ग्रोदन का म्रालिंगन करो। यहाँ मंगलम्य वायु प्रवाहित हो। तुम हमारे म्रोदन को तपाम्रो भीर हमारे यथार्थ सकल्प को जानो ।।१२। काक ने कपट पूर्वक इसमें विल बनाया हो ग्रथवा दासी ने भीगे हुये हाथ से मूसल उल्लखल का स्पर्श किया हो तो यह जल मंगल करने वाला हो ।।१३।। यह दृढ़ पापासा हिव धारक है, यह पिवते द्वारा शुद्ध होकुर राक्षसों को नष्ट करे । हे ग्रोदन ! तू चर्म पर ग्राता हुग्रा कल्याए है है डिन देग्पति को इनके पौत्र सहित पाप न छू पावे ।।१४।। वह राक्षसों ग्रौर पिकाचों को रोकता हुमा वनस्पति देवतामों सहित हमको प्राप्त हुम्रा। वह उच्च स्वर वाला हमको सब लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला बनावे ।।१५॥ इन घान्यों में जो पतला परन्तु अधिक दमकता हुन्ना है ऐसे सात चावलों को पशु के समान लोगों ने ग्रह्मा किया है। यह तेंतीस देवतास्रों द्वारा सेवनीय है यह श्रोदन हमको स्वर्ग में पहुँचावे ।।१६।। हे श्रोदन ! तू हमें स्वर्ग लिये जा रहा है, वहाँ हम स्त्री-पुरुषों सहित प्रकट हों। पाप देवता निर्ऋति ग्रीर शत्रु वहाँ हमको वर्शाभूत न करें इस लिये तू मेरा भ्रनुगमन कर मैं तेरे हाथ को पकड़ रहा हूँ ।।१७।। हे वसस्पते ! पाप से उत्पन्न शोक रूप तम को दूर करता हुआ तू मधुर शब्द कहता है। हम अपने पापों से पार हों। यह वानस्पत्य मेरी, और मुक्ते देवमार्ग प्राप्त कराने वाले चावल की भी हिंसा न करे ॥१८॥ हे ग्रोदन ! तू घृत पुष्ठ न श्रा परलोक में हमारे साथ प्रकट होने को हमारे पास श्रा श्रीर

वर्षा ऋति में प्रवृद्ध उपकरएा वाले सूप को प्राप्त हो। वह तुभ से तृष को पृथक करे। तू सबके द्वारा सत्कार करने योग्य है।।१६।। भ्राकाण, श्रन्तिरक्ष श्रौर पृथिवी इन तीनों लोकों को ब्राह्मएए प्राप्त कराता है। हे दम्पति ! तुम चावलों को फटकना प्रारम्भ करो। यह धान भी उछलते हुये सूप को प्राप्त हों।।२०।।

पृथ्यग् रूपाणि वहुवा पशूनामेकरूपो भवसि सं समृद्ध् या।
एतां त्वचं मोहिनीं तां नुदस्व ग्रावा शुम्भाति मलगइव वस्त्रा।।२१।।
पृथिवीं त्वा पृथिव्यामा वेशयामि तनः समानी विकृता त एषा।
यचद् द्युत्तं लिखितमपंग्गेन तेनमा सुस्रोर्क ह्यणापि तद् वपामि ॥२२।।
जनित्रोव प्रति ह्यांसि सूनुं सं त्वा दधामि पृथिवीं पृथिव्या।
उखा कुम्भो वेद्यां मा व्यथिष्ठा यज्ञायुर्धराज्येनातिषक्ता ।।२३।।
श्रग्निः पचन् रक्षतु त्वा पुर तादिन्द्रो रक्षतु दक्षिग्तो मक्वान्।
वरुगास्त्वा इहाद्धरुगो प्रत च्या उत्तरान् त्वा सोमः सं दवातं ।।२४।।
पूताः पवित्रः पवन्ते स्रभ्राद् दिवं च यन्ति पृथिवी च लोकान्।
ता जोवल जीवन्याः प्रतिष्ठाः पात्र स्रासिक्ताः पर्यग्निरिन्धाम्

स्रा यन्ति दिवः पृथिवी सचन्ते भूम्याः सचन्ते स्रध्यन्तिरक्षम् ।

शुद्धाः सतीस्ता उ शूम्भन्त एव तांनः स्वगंमभि लोक नयन्तु ॥२६॥

अतेव प्रभवीरुन संमितास उत शुकाः शुचयरचामृतासः ।

ता स्रोदन दपितम्या प्रशिष्टा स्रापःशिक्षन्तीःपचता सुनाथा ॥२७॥
संख्याता स्तोकाः पृथिवीं सचन्ते प्राणापनैः समिता स्रोषधीमि ।

स्रसख्याता स्रोप्यमानाः सुवर्णाः सर्वं व्यापुः शुचयःश्चित्वम् ॥२६॥

उद्योधन्त्यभि वल्गन्ति तप्ताः फेनमस्यन्ति वहुलांव्च विन्दून् ।

प्रोषेव हष्टवा पांतमृत्विमयैतैस्तण्डु लैभवता समापः ॥२६॥

उत्थापयः सीदतो बुद्वन एनानिद्भरात्मानमभि सं स्पृशन्ताम् ।

स्रमासि पात्रेष्दक यदेतिन्मतास्तण्डुलाः प्रदिशो यदोमाः ॥३०॥

पशु विभिन्न रूप वाले होते हैं, परन्तु तू एक ही रूप वाला है। तू पाषामा के द्वारा अपनी भूसी का त्याग कर ।। २१।। हे मूसल ! तू पृथिवी का बना है, इसलिये पृथिवी ही है। पृथिवी का श्रीर तेरा देह एक सा ही है। इसलिये मैं पृथिवी को ही पृथिवी पर मार रहा हूँ। हे श्रीदन! मुसल को प्राप्त होने से तेरे प्राङ्ग में जो पीड़ा हो रही है, उससे तू तुप से पृथक होकर छूट जा। मैं तुभे मंत्र द्वारा ग्रग्नि में ग्रर्पित करता हूँ ॥२२॥ माता जैसे अपने पुत्र को प्राप्त करती हैं वैसे ही मैं तुक्ते मूसल रूप पृथिवी को पृथिवी से फिलाता हूँ। वेदी में भी श्रोखली रूप कुम्भी है, इसलिये व्यथित न हो। तूयज्ञ के आयुधों द्वारा घृत से युक्त की जा चुकी है।।२३।। अग्नि पचन कर्म में तेरे रक्षक हों। इन्द्र पूर्व से, मरुद्गगा दक्षिण से, वरुगा पश्चिम से ग्रीर सोम उत्तर दिशा की ग्रीर से तेरी रक्षा करने वाले हों।।२४।। पुण्य कर्मों द्वारा शुद्ध हुये जल शुद्ध करने वाले हैं, वे मेघ द्वारा द्यों में जाते ग्रौर फिर पृथिवी में श्राकर मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। प्राणी को सुखी करने बाले पात्र में स्थित होते हैं। भ्राग्न इन ग्रसिक्त होने वाले जलों को सब ग्रोर दीप्त करे ।।२४।। द्यों से ग्राने वाले यह जल पृथिवी की सेवा करते हैं ग्रौर पृथिवी से पुनः ग्रन्तरिक्ष में पहुँचते हैं। यह पवित्र जल पवित्रताप्रद हैं, यह हमको भी स्वर्ग की प्राप्ति करावें ।। २६॥ यह श्वेत रंग वाले, दमकते हुये, श्रमृत के समान, प्रभू रूप हैं। हे जलो ! इस दम्पति द्वारा डाले जाने पर ग्रोदन को शोधते हुये पकाको ॥२७॥ प्राण पान समान स्वत्प श्रीषिधयों से युक्त पृथिवी का सेवन करते हैं श्रीर शोभन वर्ण वाले जीव में प्रविष्ट ग्रसंख्या जल शुद्धता देते हुये सब में व्याप्त होते हैं ॥२=॥ ताप देने पर यह जल शब्द करते फीन ग्रीर बूँदों को उड़ाते हुये युद्ध सा करते हैं। हे जलो ! जैसे पित को देखकर स्त्री उससे युक्त होती है, वैसे ही तुम ऋतु में होने वाले यज्ञ के निमित्त चावलों में मिश्रित होस्रों ॥२६।। हे स्रोदन की ग्रधिष्ठात्र देवी ! मूपल की जड़ में व्यथित होते इन चावलों को उठायो । यह जल से मिलें । हे यजमान ! तू जल को पात्रों द्वारा नाप रहा है इधर यह चावल भी नप गये हैं, इन्हें जल में डालने की म्रनुज्ञा प्रदान कर ।।३०॥

प्र यच्छ पर्यु त्वरया हरे वहिंसन्त ग्रोषघी वन्तु पर्वन्। यासां सोमः परि राज्यं बभूवामन्युता नो वीरुधो भवन्तु ॥१३॥ नगं विहरोदनाय स्तृणीत प्रियं हृदयश्चक्षुषो वल्ग्वतु । तस्मिन् देवाः सह दवीविशन्तिम प्राश्ननत्ववृतुभिनिषद्य ॥३२॥ वनस्पते स्त्रीर्णमा सीद बहिरानिष्टोमेः संमिती देवताभिः। त्वष्ट्रेव रूपं सुकृतं स्वधित्यैना एहाः परि पात्र दहश्राम् ॥३३॥ षष्ट्यां शरत्सु निधिपा अभीच्छात् स्वः पक्वेनाभ्यक्तवातै । उपैनं जीवान् पितश्च पुत्रा एत स्वर्ग गमया तमग्नेः ॥३४॥ धर्ता ध्रियस्व धरुरो पृथिन्या अन्युतं त्व देवताश्न्यावयन्तु । तं त्वा दम्पती जीवन्तों जीवपुत्रांबुद् वासयातः पर्यग्निगानात् ॥३५॥ सर्वान्त्समागा ग्रभिजित्य लोकान् यावन्तः कामाः समतोतृपस्तान् । वि गाहेथामायवनं च दींवरेकस्मिन् पात्रै ग्रध्युद्धरैनम् ॥३६॥ उप स्तृरगीहि प्रथय पुरस्ताद घृतेन पात्रमभि घारयेतत्। वाश्रे बोस्रा तरुएं स्तन युमिम देवासो ग्रभिहिङकुणीत ॥३७॥ उपास्तरीरकरो लोकमेतमुरु प्रथतामसमः स्वर्गः। तस्मिञ्छयातं महिष सुपर्णो देवा परि एनं देवताम्य प्रयच्छान् ।३८। यजञ्जाया पचिति त्वत् पुरः परः पतिर्वा जायेत्वत्व तिरः । 👵 सं तत् सृजेथां सह वां तदस्तु संपादयन्तौ सह लोकमेकम् ॥३६॥ यावन्तौः ग्रस्याः पृथिवीं सचन्ते ग्रस्मत् पुत्राः परि ये संवभूतः । सर्वास्तां उप पात्रे ह्वयेथां नाभि जानानाः शिशवः समाय न् ॥४०॥

कलुछ को चलाग्रो जो पक चुके हैं उन्हें ले लो। यह किसी का हिंसा न करते हुये प्रत्येक पर्व में ग्रीपधि रूप फल को करें। जिन लता श्रों का राजा सीम है, वे लतायें मोक्ष करने वाली न हों। ।।३१।। ग्रोदन के लिए नई कुशाएं फैला दो। वह कुशा का ग्रासन ह्रदय ग्रीर नेत्रों को सुन्दर लगे । देवता उस पर ग्रपनी पक्तियों सहित विराजमान होते हुये इस ग्रोदन का सेवन करें ॥३२।। हे वनस्पते ! कुशा विछा दी हैं, तुम वैंठो । देवताग्रों ने तुम्हें ग्रग्निष्टोम के सहश समक्ता है । स्वधिति ने त्वष्टा के समान इसे शोभन रूप दिया है, वह ग्रव पात्रों में दिखाई देता है। ३३।। इस निधि का रक्षक यजमान इस पक्व ग्रांदन भक्षण का फल स्वर्ग में साठ वर्ष पश्चात् पावे । हे यज्ञ के ऋषिमःनी देवता ! इस यज-मान को स्वर्ग प्राप्त कराते हुये इसके पितर, पुत्र ग्रादि को भी इसके पास रखो । ३४॥ हे ग्रोदन ! तूँ घारण करने वाला है इस लिये भूमि क धारक स्थान में प्रतिष्ठित हो । तुभ ग्रच्युत को देवता च्युत न करें । तुभे जीवित पुत्रों वाले जीवित दम्पति ग्रग्निधान के द्वारा पुष्ट करें।।३४।। तू सब लोकों पर विजय प्राप्त करता हुग्रा ग्रा। सभी इच्छाग्रों को भले प्रकार तृप्त कर। दम्पत्ति कलछी को घुमाते हुये ग्रोदन को निकाल कर पात्र में स्थित करें।।३६।। तुम इसे परस कर फैलाया-सा करो, इसमें घृत डाली । हे देवगरा ! दूघ पीने वाले बछड़े को देखकर पयम्वनी गौयें उसकी श्रोर शब्द करती हैं, वैसे ही इस तैयार श्रोदन की श्रोर शब्द करो ।।३७।। हे यजमान ! म्रोब्न परोस कर तूने इस लोक को फल युक्त कर लिया। इसके प्रभाव से स्वर्ग में यही ग्रीटन ग्रधिक वढ़ा हुग्रा प्राप्त हो हे दम्पति ! यह सुन्दर महिमा वाला गमनशील ग्रोदन तुम्हें स्त्रगें में वास दिलावें। देवता इस यजमान को देवताओं के पास पहुँचावे ।।३८। हे जाये ! तू इस स्रोदन को पकाती है। तू स्रपने पति से पहले चली जाय तो स्वगं में तुम दोनों मिल जाना। तुम एक लोक में रहो श्रीर वहाँ यह श्रोदन भी तुम्हारे साथ रहे। ३१। स्त्री के सब पुत्रों को इस पात्र के पास बुनावों वे बालक अनिनी नाभि को जानते हुँय यहाँ म्रावें ॥४०॥

वसोर्या धारा मधुना प्रपीना घृतेन मिश्रा ग्रमृतस्य नाभयः । सर्वास्ता ग्रव रुन्धे स्वर्गः षष्ट्यां शरत्सु निधिपा ग्रभीच्छात् ॥४१॥ निधि निधिपा ग्रम्येनमिच्छादनीश्वरा ग्रभितः सन्तु येन्ये । ग्रस्माभिदंत्तो निहिताः स्वर्ग स्त्रिभिः काण्डैस्त्रीन्त्स्वर्गानस्क्षत् ॥४२॥ श्रानी रक्षस्तपत् यद् विदेवं क्रव्यात् पिशाच इह मा प्र पास्त ।
नुदाम एनमप् रुघ्मो श्रस्मादित्या एनमङ्गिरमः सचन्ताम् ॥४३॥
श्रादित्येभ्यो शङ्गिरोभ्यो मध्वदं घृतेन मिश्रं प्रति वेदयामि ।
शृद्धहस्तौ ब्राह्मग्रस्यानिहत्यैतं स्वर्गं सुकृतावपीतम् ॥४४॥
इदं प्रापमुत्तमं वाण्डमस्य यस्माल्लोकात् परमेष्ठी समाप ।
या सिञ्च सिप्धृ तवत समङ्घ्येष भागो श्रङ्गिरसो नो श्रत्र ॥४४॥
सत्याय च तपसे देवताभ्यो निधि शेविध परि दद्म एतम् ।
मा नो द्यूनेऽत्र गान्मा सिमत्यां मार्स्मान्यस्मा उत्सृजता पुरा

श्रह पचाम्यह ददामि ममेदु कर्मन् करुगेऽधि जाया।
कोमारो लोको ग्रजनिष्ट पुत्रोन्वारभेयां वय उतरावत् ॥४७॥
न किल्विषमत्र नाधारो ग्रस्ति न यिन्मत्रैः समममान एति ।
श्रत्न पात्र निहितं न एतत् पक्तार पक्व पुनरा विशाति ॥ ६॥
प्रिय प्रियागां कृगावाम तमस्ते यन्तु यतमे द्विषन्ति ।
धेनुरनङ्वान् वयोवय ग्रायदेव पौरुषेयमप मृत्युं नुदन्तु ॥४६॥
समन्तयो विदुरन्यो श्रन्य य ग्रोषधीः सचते यश्च सिन्धून् ।
यावन्तो देवा दिव्यातपन्ति हिरण्यं ज्योतिः पचतो वभूव ॥५०॥

वासक ग्रोदन की मधु द्वारा मोटी हुई धारें घृत से भी युक्त हैं। वे ग्रमृन की थाती रूप हैं, स्वर्ण में वे रुकी रहती हैं निधि की रक्षक उमकी माठ वर्ष चश्चात् इच्छा करे। ४१॥ यजमान इस निधि की कामना करे। हमारे द्वारा प्रदत्त घरोहर रूप वाला ग्रोदन स्वर्गगामी होता हुग्रा ग्रपने तीनों काडों सहित स्वर्गरोही हो। १४॥ मेरे कर्म-फल में वाधक राक्षमों से ग्राग्नदेव व्यायित करें। कव्याद् श्रीर पिशाच हमको न चूसें। हम इम राक्षन को यहाँ ग्रोने से रोकते हुवे भागने हैं। ग्रांगिरस ग्रीर सूर्य इसे वश करें। ४३॥ ग्राङ्गिराग्रों ग्रीर ग्रादित्यों के लिये इस घृत युक्त मधु को प्रस्तुत करता हूँ। दाह्म स्वर्ग के पिश्व हण्य से जाने वाले

इसे स्वर्ग में पहुँचावें ।।४४।। प्रजापित ने जिस दृष्यमान काण्ड द्वारा फल प्राप्त किया था, मैंने भी उस उत्तम काण्ड को गालिया हैं। इसे घृत से सींचो, यह घृत युक्त भाग हम अङ्गिरा ऋषियों का ही है । ४४॥ सत्य के निमित्त इस स्रोदन रूप घरोहर को हम देवतास्रों को सौंपते हैं। परस्पर कर्म के श्रादान-प्रदान रूप द्यूत में ग्रौर सिर्मात्त में भी यह हमसे पृथक न हो। इमें झन्य पुरुषों के लिये मत करो ।।४६।। पाक क्रिया करने वाला में ही इसे दानादि रूप में कर रहा हूँ। हे यज्ञात्मक कर्म ! इस काय म मेरी पत्नी लगी है। हमारे यहाँ सुद्दर कुमारावस्था जाला पुत्र है। हम इस उत्तम यज्ञान्न का पाक ग्रौर दान ग्रादि कर्मों को करने हैं। ४७॥ इम कर्म में कोई हेर फेर नहीं है, इसका कोई ग्रन्य ग्राघ।र नहीं है, यह ग्रपने मित्रों सिहत नापता हुग्रा भी नहीं श्राता । यह जो पुर्ग पात्र रखा गया है, वही पकाने वाले को फिर मिल जाता हैं ॥४८ । है यजमान । प्रिय से भी प्रिय फल बाले कर्म को हम तेरे निमित्त करते हैं। तेरे होषी पुरुष नर्क रूप तम को पार्वे। गौ, वृष्भ, ग्रन्न, श्रायु ग्रीर पुरुषार्थ यह हमारे पास आते हुये, अपमृत्यु आदि को दूर भागवें । ४६॥ श्रीपिधयों का भक्षक ग्राग्नि ग्रीर जलों का सेवनकत्ती ग्रांग्न ग्रन्योन्य को जानने वाले हैं। यह ग्रौर ग्रन्य ग्रग्नि भी इस कर्म के ज्ञाता हैं। देव-ताश्रों के तप श्रौर सुवर्ण तथा श्रन्य चमचमाते हुये पदार्थ पाककत्ती को मिलते हैं। १०॥

एषा त्वचां पुरुषे सं वभूवानग्नाः सर्वे पश्चो ये ग्रन्ये ।
क्षत्रेगात्मान परि धापयाथोऽमोत वासो मुखमोदनस्य ।।५१॥
यदक्षेषु वदा यत् सिमत्यां यद्वा वदा ग्रनृत वित्तकाम्या ।
समान तन्तृमभि सवसानौ तिस्मन्त्सर्व शमल सादयाथः ।।५२॥
वर्षं वनुष्वापि गच्छ देवांस्त्वचो धूम पर्युत्पातयासि ।
विश्वव्याचा घृतपृष्ठो भष्यिन्त्सयोनिर्लोकमुन याह्यतम् ।।५३॥
त व स्वर्गो वहुधा वि चक्रे यथा विद ग्रात्मन्नन्यवर्गाम् ।
ग्रपाजैत् कृष्णां रुशतीं पुनानो य लोहिनी तां ते ग्रग्नौ जुहोोम

प्रच्यं त्वा दिशेग्नयेऽधिपतयेऽसिताय रक्षित्र ग्रादित्यायेषुमते । एतं परि पद्मस्त नो गोपायतास्माकमैतोः । दिष्टं नो ग्रत्र जरसे नि नेषज्जरा मृत्यवे परि गो ददात्वथ पक्वेन सह स भवेम् ॥५४॥

दक्षिणायं त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिश्चिराजये रक्षित्रे यमायेषुमते । एत परि दद्मस्त नो गोपायतास्माकमैतोः । दिष्टं नो अत्र जरसे नि नेषज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथ पक्वेन सह स भवेम ग्रह्मा

प्रतीच्यै त्वा दिशे वहरणयात् पत्ये पृदाकवे रक्षित्रेऽन्नायेषुमते । 'एत परि दद्यन्त नो गोपायतास्माकमंतः । दिप्ट नो स्रत्र जरसे नि नेषज्जरा मृत्यवे पार णो ददात्वथ पक्वेन सह स भवेम ॥५७॥

उदीच्यै स्वा दिशे सोमायाधिपतये स्वजाय रक्षित्रऽशस्या इषुमत्ये। एतं परि दद्यस्तं नो गोपायतास्माकर्मतोः। दिष्टं नो ग्रत्र जरसे ति नेषज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथ पक्षवेन सह सं भवेम ॥५८॥

ध्रुवार्यं त्वा दिशे विष्णवेऽधिपतये कत्माषग्रीवाय रक्षित्र ग्रोषधीम्य इषुमतीम्यः । एतं परि दद्यस्तं नो गोपायतास्माकमैतोः । दिष्टं नो ग्रत्र जरसे नि नेषज्जरा मृत्यवे परिणो ददात्वथ पक्वेन सह सं भवेम ॥५६॥

ऊर्घ्वाये त्वा दिशे वृहस्पततेऽधिपतये शिवत्राय रिवत्रो वर्षाये-पुमते। एतं परि दद्म त नो गोपायतास्माकमौतोः। दिष्ट नो ग्रत्र जत्से नि नेषज्जरा मृत्यवे परिणो ददात्वय पक्तवेन सह सं भवेम ॥६०॥

यह पशु चर्म में ग्राच्छादित दिखाई पड़ते हैं, इसकी त्वचा पहले पुरुष में थी। हे दम्पति ! क्षात्र शनित से तुम ग्रपने को सम्पन्न करो ग्रीर इस ग्रोदन के मुख को वस्त्र से ढक दो ।।५१।। द्यूत कर्म में श्रथवा युद्ध में घन की श्रभिलाषा से जो तुमने मिथ्या भाषरा किया है, ग्रतः समान तन्तुग्रों से निर्मित्त वस्त्र को ढकते हुये ग्रपने दोष को उसमें प्रविष्ट करो गप्रा तू फल की वर्ष करने वाला हो। तू देवतास्रों के पास जाकर भ्रपनी त्वचा को घुँए के समान उछ ल। तू घृतपृष्ट होता हुन्ना ग्रनेक प्रकार से पूजित होता हुग्रा, समान उत्पत्ति वाला वन कर इस पुरुष को स्वर्ग में प्राप्त हो ॥ ५३॥ यह ग्रोदन स्वर्ग में ग्रपने को श्रनेक ग्राकार का वना लेने में समर्थ होता है। जैसे भारमा ज्ञानी को ग्रनेक प्रकृति का वना लेता है और कृष्णा रुशती को शुद्ध करना जाता है वैसे ही मैं तेरे रूप का अग्नि में होन करता हूँ ॥ १४॥ हम मुभे पर्व, दिशा, अग्नि असित सर्प श्रीर श्रादित्य को देते हैं। तुम हमारे यहाँ से जाने तक इसकी रक्षा करो। इसे वृद्धावस्था तक हम को भान्य रूप में प्राप्त कराग्री। हमारी वृद्धावस्था ही इसे मृत्यु दे। हम इस पके हुये ग्रोदन सहित स्वगंवासी होते हुये ग्रानन्द को प्राप्त करें ॥ ५५॥ हम तुभे दक्षिण दिशा, इन्द्र तिरिंचसर्प ग्रीर यम को देते हैं। तुम हमारे यहाँ से जाने तक इस की रक्षा करो । इसे वृद्धावस्था तक भाग्य रूप में हमें प्राप्त कराग्रो । हमारी बृद्धावस्था ही इसे मृत्यु दे। इस पके हुये श्रोदन सहित हम स्वर्ग के म्रानन्द प्राप्त करें । पूर्व।। हम तुभे पिह्नम दिशा, वरुण, पृदाकु सर्प भीर मन को देते हैं। तुम हमारे यहाँ से प्रस्थान करने तक इसकी रक्षा करो। इसे वृद्धावस्था तक भाग्य रूप में हमें प्राप्त कराग्रो। हमारा बुढ़ापा ही इसे मृत्यु दे स्त्रीर मरने पर पके हुये इस ग्रोदन सहित स्वर्ग में जाकर हम ग्रानन्द प्राप्त करें ॥५७॥ हम तुभे उत्तर दिशा, सोम, स्वज नामक सर्प और अशनि को देते हैं। तुम हमारे यहाँ से प्रस्थान करने तक इसकी रक्षा करो। इसे वृद्धावस्था तक सौ भाग्य रूप में हमें प्राप्त कराग्रो। हमारा बुढ़ापा ही इसे मृत्यु दे । मरने पर हम इस पके हुये श्रोदन के माथ स्वर्ग में जाकर श्रानन्द प्राप्त करें ।।५८॥ हम तुभे ध्रुव विष्णु दिशा, कल्माष ग्रीव मर्प ग्रीर इषुमती श्रीपिधयों को देते हैं। तुम हमारे यहाँ से प्रस्थान करने तक इसकी रक्षा करो । इसे वृद्धावस्था तक सौभःग्य रूप में हमें प्राप्त कराशो हमारा बुढ़ापा इसे मृत्यु प्रदान करे । मरने पर हम इस सृग्व श्रोदन सहित स्वर्ग में पहुँच कर श्रानन्द प्राप्त करें ॥५६॥ हम तुभे ऊर्घ्य दिशा बृहम्पित, विवत्र सर्प ग्रीर इषुमान् वर्ष वो देते हैं । हमारे यहाँ से प्रस्थःन करने तक तुम इसकी रक्षा करो । इसे बृद्धान्वस्था तक सौभाग्य रूप मे प्राप्त कराशो । हमारी वृद्धावस्था ही इसे मृत्यु दे । मरने पर हम इस सुपक्व श्रोदन सिहत स्वर्गगामी हों ग्रीर वहाँ श्रानन्द भोगें ।।६०।।

#### ४ सूक्त (चौथा ग्रनुवाक)

(ऋपि-कश्यप: । देवता-वशा । छन्द-ग्रनुष्टुप्)

ददामीत्येव ब्र्यादनु चैनामभुत्सत ।
वशा ब्रह्मम्यो याचद्म्यस्तत् प्रजावदप्यवत् ॥१॥
प्रजया स वि क्रीणीते पश्मिश्चोप दस्यति ।
य ग्रार्षेयम्यो याचदम्यो देवानां गां न दित्सिति ॥२॥
क्रुट्यास्य सं शीयंन्ते श्लोग्गया काटमदंति ।
वण्डवां दह्यन्ते गृहाः काण्या दीयते स्वम् ॥३॥
विलोहितो ग्रिधण्ठानाच्छक्नो विन्दति गोपतिम् ।
तथा वशायाः संविद्यं दुरदम्ना ह्य च्यसे ॥४॥
पदोरस्या ग्रिधण्ठानाद् विविलन्दुनीभ विन्दति ।
ग्रनामनात् सं शीयंन्ते या मुखेनोपजिन्नति ॥१॥
ग्रो ग्रस्याः कर्णावास्कुनोत्या स देवेषु वृश्चते ।
लक्ष्त कुवं इति मन्यते कनीयः कृष्णुते स्वम् ॥६॥
यदस्याः कस्मै चिद् भोगाय वालान् कश्चित् प्रकृन्तिति ।

ततः किशारा श्रियन्ते वत्सांश्च धातुको वृक्रः ॥७॥
यदस्या गोपतौ सत्या लोम ध्वाङ्क्षो ग्रजीहिडत् ।
ततः कुमारा स्रियन्ते यक्ष्मो विन्दत्यनामनात् ॥६॥
यदस्याः पल्पूलन शकृद दासी समस्यति ।
ततोऽपरुप जायते तस्मादव्येष्यदेनसः ॥६॥
जायमानाभि जायते देवान्त्सन्नाह्मगान् वशा ।
तस्माद् ब्रह्मभ्यो देयैषा तदाहुः स्वस्य गोपनम् ॥१०॥

मांगने वाले ब्राह्मणों को देता हूं कह कर उत्तर दे, फिर वह व्राह्मण कहते हैं, कि यह कर्म यजमान को सन्त नादि से सम्पन्न करने वाला हो ।।१।। जो पुरुष ऋषि ग्रादि युक्त मांगने वाले ब्राह्मणों को देवताओं के निमित्त गोदान नहीं करता वह अपनी सन्तान का विक्रव करने वाला होता हुम्रा शु-रहित हो ताजा है । । २॥ वशा के कूटा (सींग रहित) नामक श्रङ्ग से अदानी के पदार्थ श्रशेप हो जाते हैं भ्रदानी क्लोग (लगड़ी) से 'काट' को पीड़ित करता है।वण्डा है (विकल) से इसके गृह का दाह होता श्रीर काए। (एक श्रांख वाला से धन चला जाता है ॥३॥ हे वशे। तू दुरदम्ना कहाती है गी के स्वामी को वशा के अधि-ष्ठान से विलोहित शक्त श्रीर सम्बद्ध मिलता है ॥४॥ गौ के स्वामी को वशा के पाँवों के श्रधिष्टान से विविलन्दु नाम की विपत्ति मिलती है उसके सूँघने मात्र से विना जाने ही इसके पदार्थ नष्ट हो जाते हैं ॥ १॥ इसके कानों का भाप्रवरा (दुख देना) करने वाला देवताश्रों में काटा जाता है। जो भ्रपने को लक्ष्म (चिह्न) करने वाला मानता है वह भ्रपने को छोटा बना लेता है ॥६।। किसी भोग के मिमित्त इसके बालो को काटता तो इसके युवा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं श्रोर श्रुंगाल इसके वत्सों का संहार करता है।।।।। गों के स्वामी की उपस्थिति में यदि गौ के लोम को कौग्रा श्रपमानित करता है तो इसके पुत्र नष्ट होते हैं ग्रीर क्षय रोग प्राप्त होता है ॥ । । यदि इसके गोवर भ्रादि को दासी फेंकती है नो पुरुष उस माप से नहीं छूटता श्रीर कुरूप होता है।। ।। वशा देवताश्रों श्रीर

ब्रह्माणों के लिए ही प्रकट होती है इसलिये ब्राह्माणों को दान देना ही अन्तरक्षण करना है ऐसा विद्विज्जन कहते है ॥१०॥

य एनां वनिमायन्ति तेषां देवकृता वशा । इह् ज्येय नदब बन् य एनां निप्रियायते ॥११॥ य श्रापेंयेभ्यो याच्द्रयो देवानां गा न दित्सति। ग्रा स देवेषु वृश्चते व्राह्मगानां च मन्यवे ॥१२॥ यो ग्रस्य स्याद् वशाभोगो ग्रन्यामिच्छेत तर्हि सः। हिंस्ते अदत्ता पुंरुष याचितां च न दित्सति ॥ १३॥ यथा शेवधिनिहितो बाह गानां तथा वशा। तामेतदच्छायति यस्मिन् कस्मिश्च जायते ॥१४॥ स्वमेतदच्छायन्ति यद् वशां ब्राह्मरागा भ्रभि । यथैनानान्यस्मिन् जिनीयादेवास्या निरोधनम् ॥१५॥ चरेदेवा त्रेहायणादिवज्ञातगदा सती। वज्ञां च विद्यान्नारद ब्राह्मगास्तर्ह्योच्याः ॥१६॥ य एतामवशामाह देवानां निहितं निधिम्। उभौ तस्मै भशवौं परिक्रम्येथुमस्यतः ॥१७॥ यो ग्रस्या ऊधौ न वेदाथो ग्रस्या स्तानानुत । उभयेनैवास्मै दुहे दातुं चेदशकद् वशाम् ॥१६॥ दुरदम्नैनमा शये याचितां च न दित्सति। नास्मै कामाः समृध्यन्ते यामदत्वा चिकीषंति ॥१६॥ देवा वजामयाचन् मृख कृत्वा बाह्यराम्। तेपां सर्वेषामददद्वेड न्योति मानुषः ॥२०॥

जो इसे परमित्रय समभने हुये इसकी सेवा करते हैं उनके लिए यह ब्रह्मज्या होती है, यह विद्वानों का कथन है ॥११॥ जो पुरुष देवतास्रों की

गाय को ऋषि प्रवर युषत् बाह्मणों को नहीं देना चाहता, वह ब्रह्म-क्रोप के कारण देवताओं द्वारा नाश की प्राप्त होता है ॥१२॥ यदि वशा इसके लिये उपभोग्य हो तो वह अन्य की कामना करे। जो पुरुष याचक को चशा नहीं देता तो यह अपदत्त वजा उसे नष्ट कर देती है।।१३॥ घरो-हर के समान ही बका बाह्यणों की होती है। यह चाहे जिसके घर प्रकट हो जाय, यह ब्राह्मण उसके सामने जाकर उसे माँगते हैं ॥१४॥ वका के सामने भाने वाले बाह्यण अपने ही धन के सामने आते हैं। इन्हें वर्जित करना श्रपने ही को हानि पहुँचाने चाला है ।।१५।। हे नारद ! यह भेनु ग्रविज्ञात गदा रूप में तीन वर्ष तक भक्षण करे फिर इम् भेनू को वशा मानता हुमा बाह्यगों की खोज करे ।।१६॥ इन देवतामों की घरोहर रूप बना को जो अवना कहता है, वह भव और नर्व के बाएगी का लक्ष्य होता है । ११७।। जो इसके स्तनों और ऐनों को जानता हुआ वशा का दान करता है तो यह उसे दोनों से फल देने वाली होती है ।।१८।। जो इसे माँगने पर भी नहीं देता है तो दुरदम्न, दशा उसे जकड़ती है। जो इसे अपने पास ही रखना चाहता है उसके अभीष्ट पूर्ण नहीं होते ।।१६॥ ब्राह्मण का मुख बनाकर, देवता बन्ना माँगते हैं, न देने वाला मनुष्य उनके कोच का लक्ष्य होता है ॥२०॥ हैड,पशुनां न्योति ब्राह्मग्रीभ्योऽददद् वशाम्। देवाना निहित भाग मृत्येश्चेशिप्रियायते ॥२१॥ यदन्ते शत याचेयुव्ह्यिगा गोपति वशाम्। अर्थनां देवा अब बन्नेव ह विदुषो वशा ॥२२॥ य एवं विद्षेऽदत्त्वाथान्ये म्यो ददद् वज्ञाम् । ्रदुर्गा तस्मा अधिष्ठाने पृथिवी सहदेवता ।।२३।। देवा वशामयाचन् यस्मिन्नग्रे यजायत । ्तामेतां विद्यान्नारदः सह देवैष्दाजत ।

अनपत्यमल्पशु वशा कृगोति पुरुषम् । बाह्यग्रीश्च याचितामथैनां निप्रियायते ॥२५॥ स्रानीषोमाभ्यां कामाय मित्राय वरुणाय च।
तेम्यो याचित्त ब्राह्मणास्तेष्वा वृश्चतेऽददत् ॥२६॥
यावदस्या गोपितर्नोपश्रणुयाहचः स्वयम् ।
चरेदस्य तावद् गोषु नास्य श्रुत्वा गृहे वसेत् ॥२७॥
यो स्रस्या ऋच उपश्रुत्याथ गोष्वीचीचरत् ।
स्रायुश्च तस्य भूति च देवा वृश्चित्त हीडिताः ॥२५॥
वशा चरन्ती वहुधा देवानां निहितो निधिः ।
स्राविष्कृणुष्व रूपाणि यदा स्थाम जिघांसित ॥२६॥
स्राविरात्मानं कृणुते यदा स्थाम जिघांसित ।
स्रथो ह ब्रह्मभ्यो वशा याच्य्वाय कृणुते मनः ॥३०॥

जो पुरुष देवताओं के घरोहर रूप भाग को ग्रपना ग्रत्यन्त प्रिय समक्तता है, वह ब्राह्मणों को वशादान न करने के कारण वशुस्रों का फ्रोध प्राप्त करता है ।।२१।। गौ के स्वामी से ग्रन्थ चाहे सैकड़ों ब्राह्मण वशा माँगे, परन्तु वशा विद्वान की होती है-ऐसी देवोक्ति है ॥२२॥ जो पुरुष विद्वान को गी न देता हुग्रा ग्रन्य को देता है उसके लिये पृथिवी देवताओं सहित दुगँम होती है।।२३।। जिसके सामने वशा प्रकट होती है, देवता उससे वशा मांगते हैं। यह जानकर नारद भी देवतास्रों सहित वहाँ पहुँच गये ॥२४॥ ब्राह्मणों द्वारा माँगी गई वज्ञा को जो पुरुष श्रत्यन्त प्रिय मानता हुग्रा नहीं देता, तो वही वशा उसे सन्तान-हीन ग्रीर म्रत्य पशुग्रों वाला कर देती है। २५॥ ब्राह्मण म्रग्नि के लिये सोन, काम भीर मित्रा-वरुए के लिये माँगते हैं। वशा न देने पर ये उसे ही काटते हैं ।। २६।। गौ का स्वामी जब तक गौ के सम्बन्ध में कोई संकल्प न करे तब तक उसकी गौस्रों में विचरे, फिर उसके घर में वास न करे।।२७॥ जो संकल्प रूप वार्गों के पश्चात् भी ग्रपनी गौग्रों में विवरण करता है, वह देवताओं का अपमान करने वाला उनके ही द्वारा अपनी आयु और अपने ऐदवर्य को नष्ट करता है ॥२८॥ देवताओं की निघि रूप वशा म्रनेक प्रकार विचरण करती हुई जब स्थान को नष्ट करना चाहती है तब विभिन्न रूपों को प्रकट करती है।।२६।। जब वह अपने स्थान का नाश करने की इच्छा करनी है तब वह ब्राह्मणों द्वारा माँगे जाने की इच्छा करती हुई अनेक रूप प्रकट करती है।।३०।।

मनसा सं कल्पयति तद् देवाँ ग्रपि गच्छति । ततो ह ब्रह्माणो वशामुपप्रयन्ति याचितुम् ॥३१॥ स्वधाकारंगा पितृम्यो यज्ञेन देवताभ्यः। दानेन राजन्यो वंशाया मातुर्हेडं न गच्छन्ति ना३२॥ वशा माता राजन्यस्य वथा संभूतमहर्णः। तस्या स्राहुरनपग्ां यद् ब्रह्मम्य: प्रदीयते ॥३३॥ यथाज्यं प्रगृहीतमालुम्पेत सु चो स्रग्नये। एवा ह ब्रह्मभ्य वशामग्नय स्ना वृश्चतेऽददत् ॥३४॥ युरोडाझवत्सा सुदुधा लोकेऽस्मा <mark>उप</mark> तिष्ठति । सारमं सर्वान् कामान् वशा प्रददुषे दुहे ॥३४॥ सर्वान् कामान् यमराज्ये वशा प्रददुषे दुहे । म्रथाहुनरिकं लोकं निरुन्धानस्य याचिताम**्।**।३६॥ प्रदोयमाना चरति कुद्धा गोपतये वशा । वेहतं मा मन्यमानो मृत्योः पाशेषु बध्यताम् ॥३७॥ यो वेहतं मन्यमानोऽमा च पचते वशाम्। अप्यस्य पुत्रान् पौत्रांश्च याचयते वृहसस्पतिः ॥३६॥ महदेषाव तपति चरन्ती गोषु गौरपि। भ्रथो ह गोपतये वशाददुषे विष दुहे ॥३६॥ प्रियं पशूनां भवति यद् ब्रह्मम्यः प्रदीयते । भ्रयो वशायास्तत् प्रियं यद् देवत्रा हविः स्यात् ।।४०।।

बह जब इच्छा करती है तो उसकी इच्छा देवताओं के पास जाती

है, तव ब्राह्मण वशा को माँगने के लिये उसके पास ब्राते हैं ।।३१।। पितरों के लिये स्वधा करने से, देवताओं के लिये यज्ञ करने से ग्रीर वशा दान से क्षत्रिय माता का क्रोब नहीं पाता ॥३२॥ राजन्य की माता वशा है, इनका समूह पहले प्रकट हुम्रा था। ब्राह्मणों को दान करने से पहले उसे भ्रनपंग कहते हैं ॥३३॥ ग्रहण किया घृत जैसे स्नुवा से ग्राग्न के लिए पृथक् होता है ॥३४॥ इस लोक में सुन्दरता से दुहाने वाली वशा इस यजमान के पास रहती है और दाता के सब अभी हों को प्रदान करती है।।३४।। यम के राज्य में यह वजा दाता की सब कामनाम्रों को देने वाली है श्रीर याचित वशा के न देने पर विदृञ्जन नरक प्राप्ति की बात कहते हैं ।।३६।। क्रोध में भरी हुई वका गोपित को खाती हुई-सी घूमती है। वह कहती है की मुक्त गर्भघातिनी को अपनी जानने वाला मूर्ख मृत्यु के वन्धनों में पड़े ।।३७।। जो गर्भवातिनी वशा को अपनी मानता या उसका पचन करता है, वृहस्पति उसके पुत्र, पीत्रादि को लेने की इच्छा करते हैं।।३८॥ यह वशा श्रन्य गौग्रों में तप बढ़ाती हुई घूमती है। यदि स्त्रामी इसका दान नहीं करता तो यह 'उसके लिये विष का दोहन करती है ।।३६॥ ब्राह्मगों को वशा दे देने पर पशुग्रों का प्रिय होता है। वशा का भी वह प्रिय होता है। वह देवताओं में हाव रूप से प्रदान की जाती है।।४०॥

वा वशा उदकल्पयन् देता यज्ञादुदैत्य ।
तासां लिलिप्त्यं भीमामुदाकुरुत नारदः ॥४१॥
तां देवा ग्रमीमांसन्त वशेयामवशेति ।
तामव्रवीक्षारद एपा वशानां वशतमेति ॥४२॥
कित नु वशा नारद यास्त्वं वेत्य मनुष्यजाः ।
तास्त्वा पृच्छासि विद्वासं कस्या नाश्नीयाद ब्राह्मणः ॥४३॥
विलिप्त्या वृहस्पते या च सूतवशा वशा ।
तस्या नाश्नीयाद ब्राह्मणो य ग्राशसेत भूत्याम् ॥४४॥

नमस्ते ग्रस्तु नारदानुष्ठु विदुषे वशा । कतमासां भीमतमा यामदत्त्वा पराभवेत् ॥४५॥ . विलिप्ती या बृहस्पतेऽथो सूतवशा वशाः। लस्या नाइनीयादबाह्मणी य आशसेत भूत्याम् ॥४६॥ त्रीणि वै वशाजातानि विलिप्ती सूतवशा वशा। ताः प्र यच्छेद् ब्रह्मम्यः सोऽनावस्कः प्रजापतौतारशा एतद् वो ब्राह्मणा हविनिति मन्वीतः याचितः। वशा चेदेन याचेयुर्या भीमाददुषो गृहे ॥४५॥ देवा वशा पर्यवदम् न नोऽदादिति हीडिताः । एताभिऋं ग्भिभेंदं तस्माद् वै स पराभवत् ।।४६॥ उतनां भेदो नाददाद वशामिन्द्रेश याचितः। तस्मात् त देवा ग्रागसोऽवृश्चन्नहमुत्तरे ॥५०॥ ये वंशाया भ्रदानाय वदन्ति परिरापिगाः। इन्द्रस्य मन्यवे जाल्मा आ वृश्चन्ते अचित्या ॥५१॥ ये गोपिंत पराग्गीयाथाहुमी ददा इति । मद्रस्यास्तां ते हेति परि यन्त्यचित्या ॥१२॥ यदि हुतां यद्यहुताममा च प्चते वशाम् । --देवान्त्सब्राह्मणानृत्वा जिह्यो लोकान्निऋ च्छति ॥५३॥

यज्ञ से आकर देवताओं ने वशा को वनाया । नारद ने तब बिलप्ती भीमा को स्वीकार किया । ४१।। उस समय देवताओं ने यह कहा कि यह वशा अवशा है । परन्तु नारद ने उसे वशाओं में परम वशा बताया । १४२।। हे नारद के तुम ऐमी कितनी वशाओं के ज्ञाता हो जो मनुष्यों में प्रकट होती है ? विद्वान होने के कारण ही तुमसे पूछता हूँ । अवाह्मण जिसके प्राशन से वचे ? । ४३।। हे तृहस्पति के अवाह्मण ऐश्वर्य चाहे वह विलिप्त, तूलवशा और वशा का प्राशन न करे । १४४।। हे नारद की

तुम्हें नमस्कार है । विद्वान् की स्तुति के ग्रनुकूल ही वशा है । इनमें भयं-कर वशा कीन-सी है। जिसका चान न करने पर पराजय प्राप्त होती है ।।४५।। हे वृहस्पति ! ऐश्वयं की प्रार्थना वाला स्रब्राह्मण विलिप्तो, मूर्यवशा श्रीर वशा का प्राशन न करे।४६॥ वशाश्रों के तीन भेद हैं विलिप्ती, सूतवशा ग्रौर वशा। इन्हें ब्राह्मगों को दे दे तो वह प्रजापित के लिये क्षोभजनक नहीं होता ॥४७॥ दान करने वाले के घर में यदि भीमा वशा है जो उस वशा की याचना करने पर यह मानें कि 'हे ब्राह्मगाो ! तुम्हारे लिये यह हिव रूप हैं, ॥४८॥ क्रोधित देवताग्रों ने वशा से कहा कि इसने हमको दान नहीं किया इसनिये यह दान न करने वाला पराजित होता है ॥४६॥ इन्द्र की प्रार्थना करने पर भी यदि वशा को न दे तो उससे इस पाप के कारगा देवता उसे ग्रहंकार में व्याप्त कर मिटा देते हैं ॥५०॥ जो वशा का दान न करने को कहते हैं वे मूर्ख इन्द्र के क्रोध से स्वय को नष्ट करते हैं।। ११।। जो लोग गौ के स्वामी से न देने को कहते हैं वे मूर्ख रुद्र के ग्रायुध के लक्ष्य होते हैं ।।५२।। हत या श्रहुत वशा कः पचन करने वाला देवता ग्रीर ब्राह्मणीं का ग्रपमान करने वाला होता है। वह इस लोक में बुरी गांत को पाता है।।५३।।

#### ५ /१) स्वत (पाँचवां ग्रनुवाक)

(ऋषि —कश्यपः । देवता-ब्रह्मगवी छन्द-प्रनुष्टुप्; पंक्तः; उष्णिक्)

श्रमेण तपमा सृष्टा बद्धाणा वितऋते श्रिता ॥१॥ सत्येनावृत्ता श्रिया प्रावृता यशसा परीवृता । २॥ स्वध्या परिहिता श्राद्धया पयूढा दोक्षया गुप्ता यक्षे-प्रतिष्ठिता लोको निधनम् ॥३॥ बह्म पदवायं बाह्मगोऽविपतिः ॥४॥ तामाददानस्य बाह्मगत्रीं जिनतो बाह्मण श्रवियस्य ॥५॥ ग्रा कामति सूनृता वोयं पुण्या लक्ष्मीः ॥६॥ तप के द्वारा रची हुई परब्रह्म में आश्रित इस धेनु को ब्राह्मण ने श्रम से प्राप्त किया।।१।। यह सत्य, सम्पत्ति, और यश से परिपूर्ण रहती है।।२।। यह श्रद्धा से 'पर्यू ढ़' स्वधा से परिहित, दीक्षा द्वारा रक्षित तथा यज्ञ से प्रतिष्ठित रहती है। इसकी और क्षत्रिय का दृष्टिपात करना मृत्यु के समान है।।३।। इसके द्वारा ब्रह्म पद मिलता है। इस गी का स्वामी ब्राह्मण ही है।।४।। ब्राह्मण की ऐसी गी के अपहरणकर्त्ता और ब्राह्मण की व्यथित करने वाले क्षत्रिय की लक्ष्मी, वीर्य और प्रिय वाणी पलायन कर जाती हैं।।४।।

#### ५ /२) सूक्त

ऋषि — कश्यपः । देवता — ब्रह्मगवी । छन्द — विष्टुप्, स्रनुष्टुप्, उष्णिक, पंक्ति)

ग्रोजश्च तेजश्च सहश्च बलं च वाक चेन्द्रियं च श्रीश्च धर्मश्च ॥७॥

ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशस्च त्विषश्च यशस्च वर्कस्च-द्रविगां च ॥ = ॥

भ्रायुक्च रुपं च नाम च कीर्तिक्च प्रागाक्चापानक्च चक्षुरुच श्रोत्र च ॥६॥

पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्य च ऋतं च सत्यं चेष्टं च पूर्तं च प्रजा च पशवश्च ॥१०॥

तानि सर्वाण्यप क्रामन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य जिननो ब्राह्मणं क्षत्रियस्य ॥११॥

श्रोज, तेज, बल, वागी, इन्द्रियां, लक्ष्मी ग्रीर धर्म ॥७॥ वेद, क्षात्र, शक्ति, राष्ट्र, दीप्ति, यश, वर्च श्रीर धन ॥८॥ श्रायु, रूप, नाम, कीति प्राणापान, नेत्र ग्रीर कान ॥६॥ द्ध, रस, ग्रन्न, ग्रन्ति, मत्य, इष्ट, पूर्त ग्रीर प्रजा ॥१०॥ उस क्षत्रिय के यह सभी छिन जाते हैं जो न्नाह्मण की गौ अपहरण कर उसकी श्रायु को क्षीण करता है ॥११॥

#### ५ (३) सूक्त

(ऋषि — कश्यपः । देवता-ब्रह्मगत्री । छन्द — गायत्री, श्रनुष्टुपः उष्णिक्ः, जगतीः, वृहती)

सैषा भीमा ब्रह्मगन्यघविषा साक्षात् कृत्या कूल्वजमावृता ॥१२॥ सर्वाण्यस्यां घोरागाि सर्वे च मृत्यवः ॥१३॥ सर्वाण्ययस्यां क्रू रागाि सर्वे पुरुषवधाः ॥१४॥ सा ब्रह्मज्यं देवपीयुं ब्रह्मगन्या दीयमाना मृत्याः षडवीश श्रा द्यति ॥१५॥ मेनिः शतवधा हिं सा ब्रह्मज्यस्य क्षितिर्हि सा ॥१६॥ तस्माद वै बाह्यसानां गौद्र राधेषां विजानता ॥१७॥ वज्रो धावन्ती वैश्वानर उद्घीता ॥१८॥ हैतिः शफ न्रिखदन्ती महादेवोपेक्षमाणा ॥१६॥ क्षुरपविरीक्षमाणा वाद्यमानाभि स्कूर्जिति ॥२०॥ मृत्युहिङ कुण्वत्युग्रो देवः पुच्छ पर्यस्यन्तो ॥२१॥ सर्वज्यानिः कणौ वरावर्जयन्ती राज्यक्ष्मा मेहन्ती ॥२२॥ मेनिदु ह्यमाना शीवंक्तिदुंग्धा ॥२३॥ सोदिरुपतिष्ठन्ती मिथोयोवः पराम्ष्टा ॥२४॥ गरव्या मुखेऽपिनह्यमान ऋतिहंन्यमाना ॥२५॥ अधिवया निपतन्ती तमो निपतिता ॥२६॥ श्चतुगच्छन्तो प्राग्मानुष दासयति बृह्मगवी ब्रह्मजस्य ।।२७ः।

ब्राह्मग् की यह वेनु विकराल होती है। कूल्वज से ढके हुये हिसा-रमक पाप के विष से युक्त हुई यह कृत्या हुप हो जाती है।।१२॥ इनमें सभी विकराल कर्म ग्रीर मृत्युदायक कारग् व्याप्त रहते हैं।।१३॥ इनमें सम सक्तर के फब कर्म ग्रीर पुरुषों के गब प्रकार से बन व्याप्त

रहते हैं ॥४१ । ब्राहः सा से छीनी हुई ऐसी यह गौ ब्राहासारव को अपमा-नित करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बन्धन में बाँघ देती है ।।१५।। जो वाह्मण की भायु को न्यून करने वाले के लिये क्षीणताप्रद यह गौ सैकड़ों प्रकार से संहारात्मक ग्रस्त्र होती है।।१,६॥ इसलिये विद्वान पुरुष ब्रह्मणीं वी धेनुके रूप में जाने ॥१७॥ वह ग्रग्निके∴समान ऊपर उठती. श्रीर बच्च के समान दौड़ती है ।।१८।। वह खुरों का शब्द करती हुई महादेव की ब्रायुद्ध रूप हो जाती है।।१६।। यह रंभानी हुई धेनु कड़यती है श्रीर तीक्ष्म वज्र के समान हो जाती है गा२०॥ हि शब्द करती हुई धेनु मृत्यु के समान होती है ग्रौर सब ग्रोर पूँछ को. घुमाती, हुई उग्र रूप में हो जाती है ।।२१।। सब प्रकार से ऋायु को क्षीए। करने वाली यह गौ कानों को हिलाती है। वह अपने मूत्र को त्यागती हुई क्षय की उत्पादिका हो जाती-है ।।२०॥ जब दुही जाती है तब मारक अस्त्र के समान होती है श्रीर दुही जाने पर शिर रोग रूप वाली हो जाती है ।।२३॥ परामृष्ट होने पर परस्पर युद्ध कराती स्रौर पास खड़ी होने पर विशीर्ण करती है , ॥२४॥ पीटने पर दुर्गतिप्रद तथा ढकने पर निशान करने वाली होती है ।।२५॥ बैठती हुई वह गौ अधिवषा होती है और बैठी हुई मृत्युदायक व्याधि उत्पन्न करती है।।२३।। यह ब्राह्मण की गाय. व्राह्मण की हानि करने वाले का अनुगमन करती हुई उसके प्राणों का क्षय करती है ॥२७॥

### भू (४) सू<sup>व</sup>त

(ऋषि — कश्यप:, देवता — ब्रह्मगवी । छन्द — गायत्री; शनुष्टुप; त्रिष्टुप् वृहनों, उष्णिक्)

वैरं विकृत्यमाना पौत्राद्यं विभाज्यमाना ॥२६॥ देवहेतिह्नियमागा व्यद्धिहुँता ॥२६॥ पाप्माधिधोयमाना पारुष्यमवश्रीयमाना ॥३०॥ विषं प्रयस्यन्ती तक्मा प्रयस्ता ॥३१॥ श्रघ पच्यमाना दृष्ट्यण्यं पक्ता ॥३२॥ मूलवहंगो पर्याक्रियमागा क्षितिः पर्याकृता ॥३३॥
असज्ञा गन्धेन शुगुद्धियमागाशीविष उद्धता ॥३४॥
अभूतिरुपह्मयमागा पराभूतरुपहिता ॥३४॥
शर्वः क्रुद्धः पिश्यमाना शिमिदा पिशिता ॥३६॥
अर्वतिरश्यमाना निर्ऋतिरशिता ॥३७॥
अशिता लोकाच्छिनत्ति बह्मग्यी बह्मज्ययस्माचामुष्माच्च ॥३६॥

यह बाह्मरण की अपहृत गौ पुत्र पौत्रादि का बटवारा कराती हुई छेदन करने वाली है ॥२६॥ हरण करते समय यह अस्त्र रूप तथा हरण किये जाने पर क्षीण करने वाली होती है ॥२६॥ पाप रूप होने वाली यह धेनु कठोरता उत्पन्न करती है ॥३०॥ प्रयस्यती विष के समान और प्रयस्ता जीवन को संकट में डालने वाली होती है ॥३२॥ पचन काल में व्ययनप्रद और पक्तने पर दु:स्वप्त वाली होती है ॥३२॥ पर्याक्रियमाणा मूत्र उच्चाड देती है और पराकृता क्षीण करती है ॥३३॥ उद्घाना माणा मूत्र उच्चाड देती है और पराकृता क्षीण करती है ॥३३॥ उद्घाना होती है गन्ध से चैतन्यता को हर लेती है ॥३४॥ उपहृता पराभूति होती है गन्ध से चैतन्यता को हर लेती है ॥३४॥ उपहृता पराभूति होती है और उपहृता गाभूति होती है और उपहृता गाभूति होती है और उपहृता गाणा अभूति होती है ॥३४॥ पिश्यमाना क्रोधित वर्ष के समान होती है और पिश्तिता शिमदा होती है ॥३६॥ प्राश्चन की जाती हुई धेनु दरिद्रता और प्राश्चन किये जाने पर बुरी गित देने वाली पापदेवी निर्ऋति वन जाती है ॥३७॥ ब्रह्मण को हानि पहुँचाने पर ब्राह्मण की धेनु इहलोक और परलोक दोनों से हीन कर देती है ॥३६॥

#### ५ (५) स्वत

(ऋषि—कश्यपः । देवता-ब्रह्मगवी । छन्द-पंक्ति, अनुष्टुप्; वृहती) तस्या ग्राह्मनं कृत्या मेनिराशसन वलग ऊवध्यम् ॥३६॥ ग्रस्वगता परिहणुता ॥४०॥ श्रश्निः ऋग्याद् भूत्वा ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यं प्रविश्यात्ति ॥४१॥ सवाँम्यांगा पर्वा मूलानि वृश्चिति ॥४२॥ छिनत्यस्य पिनृबन्धु परा भावयति मातृबन्धु ॥४३॥ विवाहां ज्ञातीन्त्सर्वानपि मापयति ब्रह्मगवी ब्रह्मजस्य क्षित्रयेगापुनर्दीयमाना ॥४४॥ श्रवास्तुयेनमस्वगमप्रजस करोत्यपरापरणो भवति क्षीयते ॥४५॥ य एव विदुषो बाह्मगस्य क्षात्रियो गमादत्ते ॥४६॥

इस धेनु का आशसन मारणास्त्र है, इसका ग्राहनन कृत्या है और गोबर युक्त ग्राधा पका हुआ चारा शपथ के समान है।।३६॥ यह ग्रपहत धेनु ग्रपने वश में नहीं रहती।।४०॥ ब्राह्मण की धेनु क्रव्याद् ग्राग्न बनकर ब्रह्मण्य में प्रविष्ट हो उसे खाती है ॥४१॥ उसके सब ग्राज्न श्रीर जोड़ों को छिन्न करती है।।४२॥ इसके पिता के बाँधवों का भी छेदन करती श्रीर माता के बाँधवों को ग्रपमानित कराती है।।४३॥ ब्राह्मण की गाय, क्षत्रिय द्वारा न लीटाई जाने पर ब्राह्मज्य के सब विवाहित बन्धुश्रों को नष्ट करती है।।४४॥ वह उसे सन्तानहीन गृह-हीन करती है वह ग्रपरापरण होकर क्षय को प्राप्त हो जाती है।।४५॥ उपरोक्त दशा उस क्षत्रिय की होती है जो विद्वान की गौ का ग्रपहरण कर लेता है।।४६॥

#### ५ ६) सुक्त

(ऋषि-कश्यप। देवता-ब्रह्मगवी। छन्द-अनुष्टुप्, बृहती; उष्णिक्, गायत्री)

क्षिप्र वै तस्यादहनने गृघाः कुर्वत ऐलबम् ॥४७॥ क्षिप्र वै तस्यादहन परि नृत्यन्ति केशिनीराघ्नानाः । पाणिनोरिस कुर्वाणाः पापमैलवम् ॥४८॥ क्षिप्र वै तस्य वास्तुषु वृकाः कुर्वत ऐलबम् ॥४६॥ क्षिप्र वै तस्य पृच्छन्ति यत् तदासी दिदं नु तादिति ॥५०॥ छिन्ध्या च्छिन्धि प्राच्छन्ध्यपि क्षापय क्षाणय ॥५१॥ त्राददानमाङ्गिरिम वहाज्यमुप दासय ॥४२॥
वैववदेत्री ह्यु च्यसे कृत्वा कृत्वजमावृता ॥४३॥
स्रोषन्ती समोषन्ती ब्रह्मणो वज्जः ॥४४॥
स्रुरपिवमृ त्युभू त्वा वि वाव त्वम् ॥४४॥
स्रा दत्से जिनता वर्च डच्ट पूर्व चाशिषः ॥५६॥
स्रादाय जीत जीताय लोकेऽमृष्मिन् प्र यच्छिस ॥५७॥
स्रव्यो पदवीभंव बाह्मणन्याभिशन्त्या ॥४६॥
स्रव्यो परव्या भवाघादघविषा भव ॥४६॥
स्रव्यो प्र शिरो जिह ब्रह्मज्यस्य कृतागसो देवीपीयोरराधसः ॥६०॥
त्वया प्रमूर्ण मृदितमग्निदंहतु दुश्चितम् ॥६१॥

जो क्षतिय उस गाय को ले जाता है, उसकी नेत्रापित गृह करते है ॥४७: उसे भस्म करने वाली चिता के पर्स केश वाली स्त्रियां पहुँच कर वक्ष को कूटती और अश्रुपात करती हैं ॥४८॥ उसके घरों में शीघ्र ही श्रुगाल अपने नेत्रों को घुमात है ॥४६॥ उसके सम्बन्ध में यह कहा जाने लगता है कि उसका यह घर था ॥४०॥ तू इम अपहरणकर्त्ता का छेदन कर और उसे नष्ट कर डाल ॥४१॥ हे आंगिरिस ! तू इस अपहरणकर्त्ता बहाज्य का नाश कर ॥४२॥ तू कूल्वज से ढकी हुई विश्वदेवी कृत्या कही जाती है ॥५३॥ तू मन्य हपी वज्य से भले प्रकार नष्ट करने वाली है ॥५४॥ तू मृत्यु हप होती हुई थीड़ ॥५५॥ तू अपहरणकर्त्ता के तेज, कामना, पूर्त और आशीर्वात्मक शब्दों का हरण करती है ॥५६॥ उस ब्राह्मण की हानि करने चाले को न्यून आयु करने के लिए पकड़ कर परलोकनामी करती है ॥५७॥ हं अध्ने हो ॥६२॥ तू अस्त्र न्हप वाणों के समूह भी प्राप्त होती हुई उसके पाप के कारण अधिविपा होजा ॥५१॥ हे अध्ने ! तू इस देवहिमक अपराधी के कार्य को विफल करने के लिए

उसके सिर को काट डाल ।।६०।। तेर द्वारा प्रमूर्ण और मदन किए हुय उन पाप चित्त वाले को ग्रग्नि भस्म कर डालें ।।६१।।

#### ५ (७) सूवत

(ऋषि—कश्यपः । देवता—ब्रह्मगवी । छन्दः—श्रनुष्टुपः, गायत्रीः षङ्क्तिः त्रिष्टुप्ः उष्णिक्)

वृश्च प्र वृश्च सं वृश्च दह प्र दह सं दह ।।६२॥
बह्यज्य देव्यध्न्ये ग्रा मूलादनुसदह ।।६२॥
यथायाद् यमसादनात् पापलोकान् परावतः ।।६४॥
एवा त्व देव्यध्न्ये ब्रह्मज्यस्य कृतागसो देवपीयोरराधसः ॥६५॥
चज्रे गा शतपर्वगा तीक्ष्णेन क्षुरभृष्टिना ॥६६॥
प्र स्कन्धान् प्र शिरो जिह ॥६७॥
लोकमान्यस्य सं छिन्य त्वचमस्य वि वेष्ट्य ॥६६॥
मासान्यस्य शातय स्नावान्यस्य सं वृह ॥६६॥
मासान्यस्य पीडय मज्जानमस्य निजहि ॥७०॥
सर्वान्यस्य पीडय मज्जानमस्य निजहि ॥७०॥
सर्वान्यस्य पीडय मज्जानमस्य निजहि ॥७०॥
सर्वान्यस्य पृथिव्या नुदतामुदीषतु वायुरन्तिक्कान्महतौ
विरम्गः ॥७२॥
सूर्य एन दिवः प्र गुदता न्योषतु ॥७३॥

है अध्ये ! ब्रह्मज्य को काट, अस्म कर, उसे समूल अस्म कर ।।६२-६३।। हे अध्ये ! उस अपराधी, देवहिंसक, कार्य में वाधा रूप ब्राह्मज्य के कन्धों को और सिर को भी तीक्ष्ण धार वाले वज्र से काट जाल जिससे वह अत्यन्त द्र के पापलोकों में गमन करे ।।६४-६५,६६-६७। इसके लोमों को काट कर चर्म उछोड़ दे ।।६८।। इसके मांस को काट कर नसों को सुखा दे ।।।६८।। इसकी हिड्डियों में दाह और मज्जा

में क्षय न्माप्त कर 110011 इसके ग्रवयवों ग्रीर नोड़ों को ढीला करदे ।।७१।। वायु इसे प्रन्तिरक्ष ग्रीर पृथिवी से भी खदेड दे ग्रीर कल्याद ६६२ ग्रानि इसे भस्म कर दे। ७२॥ सूर्य भी इसे स्वर्ग से ढकेल दें ग्रीर भस्म कर डालें ॥७३॥

।। द्वादश काण्डं समाप्तम् ।।

# ह्योद्श् कागड

## १ सूक्त (प्रथम ग्रनुवाक)

(ऋषि — वहा। । देवता-ग्रध्यात्मम् रोहितः, ग्रान्त्यः, महतः ग्राप्तः, भ्रयन्यादयो मन्त्रोक्ताः । छन्द — त्रिष्टुप्, जगती, पंक्तिः, गायत्री, उिंद्याक्, अनुष्टुष्, वृहती )

उदेहि वाजिन् यो अपस्वन्तिरदं राष्ट्रं प्र विश सून्तावत्। यो रोहितो विश्वमिदं जजान स त्वा राष्ट्राय सुभृत विभर्तु ॥१॥ उद्धाज आ गन यो अप्स्वन्तिवश आ रोह स्वन्तियो याः। सोम दघानोऽप ग्रोषघीगिश्चतुष्पदो द्विपद ग्रा वेशयेह ॥२॥ यूयमुग्रा महतः पृश्नियातर इन्द्रेण युजा प्र मृग्गित श त्र्त । र्था को रोहितः शृगावत् सुदानवस्त्रिषण्तासो महतः स्वादुसंमुदः 11 8 11

हहो हरोह रोहित ग्रा हरोह गुभी जनीनां जनुषामुप थम्। नाभिः संरब्धमन्विवन्दन् षडुर्वीगीतुं प्रपश्यन्निह राष्ट्रमाहाः ॥४॥ त्रा ते राष्ट्रमिह रोहितोऽहाषींद् व्यास्थन्मघो ग्रभय ते ग्रभूत् ।
तस्मं ते द्यावापृथिवो रेवतीभिः काम दुहाथा मिह श्वःवरीभिः ॥॥
रोहिता द्यावापृथिवी जजान तत्र तन्तु परमेष्ठी ततान ।
तत्र शिश्रेयेऽज एकापाटाऽह हद् द्यावापृथिवी बलेन् ॥६॥
गोहितोद्यावापथिवी ग्रह सत् तेन स्व स्तभितं तेन नाकः ।
तेनान्निज्ञ विमिता रजिस तेन देवा ग्रमृतमन्वविदन॥७॥
वि रोहितो ग्रमृशद् विश्वरूपं समाकुर्वाणः प्ररुहो रुहश्च ।
दिवं रूढ वा महता मिहम्ना सं ते राष्ट्रमनक्त पत्मा घतेन ॥६॥
यास्ते रुहः प्रस्हो यास्त ग्राः रुहो याभिरापृणिस दिवमन्ति जम् ।
तासाँ ब्रह्मण् पयसा वाघृधानो विशि राष्ट्रे जागृहि रोहितस्य ॥६॥
यास्ते विशस्तपसः सवभवर्शन्सं गायत्रीमन् ता इहागुः ।
तास्त्वा विशन्त मनसा शिवेन समाता वत्सो ग्रम्युत् रोहित ॥१०॥

हे सूर्य! तुम अन्तरिक्ष में छुपे हो, उदय हो आरो। प्रिय और संत्य वाणी में युक्त होकर इस राष्ट्र में ग्राग्री। ऐसे इन सूर्यने संसार को प्रकाशित किया वह तुम्हें राष्ट्र के भरग्गकर्ता के रूप में पुष्ट करें ।। १।। जल में रहने वाली जो प्रजार्य और वलप्रद अन्न हैं, वे तुम्हारे पास आवें तुम उन पर चढ़ो ग्रीर सोम की धारण करते हुये, जल, ग्रीपिध ग्रीर दुपायों चौपायों को इस राष्ट्र में प्रविष्ट करो ।।२।। हे मरुद्गरा ! तुम इन्द्र के सखा हो। तुम शत्रुओं का नाश करो। तुम सुस्वादु पदार्थों से प्रसन्न होने वाले हो श्रीर सुन्दर वृष्टि को प्रदान करते हो । सूर्य तुम्हारी बात सुनें ।।३।। सूर्य उदय होते हुये चढ़ रहे है। यह उत्पादकों के • शरौरांग मे पत्नियों के गर्भ रूप से उत्पन्न होते हैं। छः उर्वियों की प्राप्ति के लिये नित्य प्रति राष्ट्र को देखते हुये वे उर्वियों को प्राप्त करते हैं ।।४।। तेरे राष्ट्र पर सूर्य स्रागये इंसलिये तू युद्ध का भय न कर । म्राकाशे पृथिवी घन देने वाली ऋचाश्रों द्वारा तेरे निमित्त कामनाश्रों का दोहन करें।। प्राः सूर्य ने ग्राकाश पृथिवी को प्रकट किया, प्रजापति ने उसमें तग्तु को बढ़ाया। वहाँ एक पाद ग्रज ने भ्राश्रय लेकर ग्राकाश पृथिवी को वल से युक्त किया ॥६॥ सूर्य ने ग्राकाश पृथिवी को दृढ़ किया उसने

दुःष रहित स्वर्ग को स्थिर किया, उमी ने अन्तरिक्ष तथा अन्य पव लोकों को बनाया और देवताओं ने उमी से अमृतत्व प्राप्त किया ॥७। हह और पहत को भले प्रकार प्रकट करने वाले सूर्य ने सब शरीरों को छुण। वह सूर्य अपने महत्व मे तेरे राष्ट्र को घृत दूव से सम्पन्न करें ॥६। जो तृष्टारी रोहण, प्ररोहण और आरोहण शील प्रजा और लंता आदि हैं, जिनके दारा तुम अन्तरिक्ष के प्राणियों का भरण पोपण करते हो, उसके दूध के ममान मार युक्त कर्म द्वारा मिश्र वल से वृद्धि को प्राप्त हुये तुम सूर्य के राष्ट्र में सचेत रहो ॥६॥ नो प्रजाये तपोवल से प्रकट हुई हैं जो गायत्री रूप वत्स द्वारा यहाँ आई हैं वह कल्याण करने वाले चित्त से तुम में रमें, इन हा बत्स सूर्य तुम्हारे पास आगमन करे ॥१०॥

उच्चों रोहित स्रवि नाके स्रस्थादि विश्वा रुपाग्गि जनयन् युवा कवि:

तिगमनाग्निज्योंतिषा वि भाति तृतीये चक्के रजिस प्रियािग ॥१॥
सहस्रश्रुक्कों वृपमो जातवेदा घ्ताहुनः सोमपृष्ठः सुनीरः ।
मा मा हासीन्नाथितो नेत् त्वा जहािन गोप ष
च मे वीरपोप च घे हे ॥१२॥
रोहितो यज्ञस्य जिनता मुख च रोहिताया बाचा
श्रोत्रेण मनसा जुहोिम ।
हित देवा यन्ति सुमनस्यमानाः स मा रोहैः
सामित्यै रोहयतु ॥१३॥
रोहितो यज्ञ व्य दधाद विश्वकर्मणे तस्मात्
तेजांस्युप मेनान्यागुः ।
वोचेय ते नामि भुवनस्याध मज्मान ॥१४॥
श्रात्वा रुरोह वृहत्यूत पङ्कितरा ककुव बर्चसा जातवेदः ।
श्रा त्वा रुरोहोिष्णहाज्ञरौ वषटकार श्रात्वारुरोह रोहितेतसा
सह ॥१४॥

श्रयं वस्ते गर्भं पृथिच्या दिवं वस्ते वस्तेऽयमन्तरिक्षम् ।
श्रयं वस्तम्य विष्टिपि स्व लोकांन् च्या नशे ॥१६॥
वाचस्पते पृथिवी नः स्योना स्थोना योनिरतल्पा नः सुशेवा ।
इहेव प्राणः सख्ये नो श्रस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् ।
पर्वाचस्पते ऋतवः पञ्च ये नो वैश्वकमंगाः परि ये संवभूवुः ।
इहेव प्राणः सख्ये नो श्रस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् परि
रोहिता श्रायुषा वर्चसा दधातु ॥१८॥
वाचस्पते सौमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः ।
इहेव प्राणः सख्ये नो श्रस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् परि
पर्वहमायुषा वर्चसा दधाति ॥१६॥
पर्यहमायुषा वर्चसा दधामि ॥१६॥
परि त्वा धात् सविता देवो श्रान्नवंचंसा मित्रावश्णाविभ त्वा ।
सर्वा श्ररातीरवकामन्ने हीद राष्ट्रमकरः सून्तावत् ॥२०॥

जब वे सूर्य ऊँचा होकर स्वर्ग में प्रतिष्ठित होते हैं तब वे सब स्थों को प्रकट करते हैं। उनकी ही तीक्ष्ण ज्योति से प्रान्त ज्योतिमान है। वे तृतीय लोक में प्रिय फलों को प्रकट करते हैं ॥११॥ सहस्रों सींग बाले घत से प्राहुत, इच्टों की पूर्ति वाले, सोसपृष्ठा, सुवीर, जातवेदा प्रान्त मेरा त्याग न करें। सुभे गौओं और पुत्र पौत्रादि की पुष्टि में प्रातिष्ठित करें॥१२॥ सूर्य, यज्ञ, के प्रकट करने वाले और यज्ञ के मुख रूप हैं वागी श्रोत्र श्रीर मन से मैं उन सूर्य के लिये श्राहुति देता हूँ। प्रसन्न होते हुये सब देवता सूर्य के समीप जाते हैं। वे मुभे संग्राम के निमत्त ऊँचा उठ वे ॥१३॥ सूर्य ने विश्वकर्मा के लिये यज्ञ का पोषण किया, उस यज्ञ के द्वारा वह तेज मुभे प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हारी माभि को लोक की मज्जा पर बताता हूं ॥१४॥ हे श्रमे ! बृहती, पंक्ति श्रीर ककुप इन्दों ने तथा उष्णहा और श्रक्षर ने तुम में प्रवेश किया है

स्रोर वपट्कार भी तुम में प्रविष्ट हो गया। सूर्य भी तुम में प्रपने तेज से प्रविष्ट होते हैं । १५। सूर्य पृथिवी के गर्भ की, स्राकाश स्रोर स्वतिश्व को भी ढक लेते हैं । यह सब संसार के बधक सभी स्वर्ण में व्याप्त होते हैं ।।१६।। हे वाचस्पते ! हमको पृथिवी, योनि, शय्या सुख देने वाली हो । प्राणा हमसे मित्रता करता हुन्न। रमे ! हे प्रजापते ! स्निन तुम्हें साय स्नोर तेज से धारण करने वाले हों '१९७।। हे वाचस्पते ! हमारे कमें द्वारा जो पांच ऋतुये प्रादर्भत हुई उनमें हमारा प्राणा मित्र भाव से स्थिर रहे । हे प्रजापते ! तुम्हें सूर्य अपने तेज और आयु से धारण करें ।।१६।। हे वाचस्पते ! हमारा मन प्रसन्नता में युक्त रहे । तुम हमारे गोरठ में गौसों को प्रकट करो और हमारी योनियों में सन्तानों को उत्पन्न करो । हमारे साथ प्राणा मित्र भाव से रहें । मैं आयु और तेज से तुम्हें धारण करता हूं ।।१६।। हे राजन्! सविता तुम्हें सब ओर से पोपणा दे । अग्नि मित्र और वक्णा तुम्हें पुष्ट करें । तुम सब धानुश्रों को वर्शाभूत करते हुये इस राष्ट्र में स्नाकर मत्य प्रिय वाणी को पुष्ट करो ।।२०।।

यं त्वा पृपती रथे प्रष्टित्रहवि रोहित्। जुभा यासि रिरान्नणः ॥२१॥

अनुवता रोहिग्। रोहितस्य मुरिः मुवर्गा वृहती मुवर्चाः । तया वाजान् विश्वरुपा जयेम तया विश्वाः पतना अभि ध्माम ॥२२॥

डदं सदो रोहिग्गी रोहितस्य मौ पंन्थाः पृषमी येम याति । तां गन्धर्वाः वश्यपा उन्नयन्ति तां रक्षन्ति कवयोऽऽ मादम् ॥२॥॥ सूर्यस्याश्वा ह्रयः केतुमन्यः सदा वहन्त्यमृताः सुख रथम् । धृतपावा रोहितो भ्राजमानो दिवं देव पपतीमा विवेश ॥२४॥ यो रोहितो वृषभस्तिगमश्चन्नः पर्याग्नि परि सूर्यं वभव । यो विष्टभ्नाति पृथिवीं दिव च तस्माद् देवा ग्राभ सुष्टी मृजन्ते॥२५॥

रोहित दिवमारुहन्महतः पर्यर्णवात् । सर्वो रुरोह रोहितो रुहः ॥२६॥ वि मिमीष्व पयस्वतीं घृताचीं देवनां वेनुरनपस्पृगेषा । इन्द्र सोम भिवत् के.मो ग्रस्त्विभिनः प्र स्तौत् वि मृथो नृदन्त । २०॥ सिमद्धो ग्रम्नः समिधानो घृतवृद्धा घृनाहृतः । ग्रभीषाड् विक्वापाडिभनः सपत्नान् हेन्तु ये मम ॥२०॥ हन्त्ववेनान् पं दहत्विरियों नः पृतन्यात । क्रव्यादाभिनना वय सपत्नान् प्र दहामसि धार्थ्य ग्राचीनानव जहीन्द्र बज्जेण बोहुमान । ग्राचीनानव जहीन्द्र बज्जेण बोहुमान । ग्राधा सपत्नान् म्रामकानम्नेस्तेजोऽभिसादिषि ॥३०॥

हे सूर्य ! तुम्हें पृषती प्रष्टि रथ में धारण नरती हैं, जलों में चलते हुये कल्यामा के निमित्त गमन करते हो ।।२१४। चढ़ते हुये सेहित की रोहिगारि प्रमुद्रता है वह सुन्दर वर्गा वाली बृहती और सुन्दर तेज वाली है, उसी से हम विभिन्न रूपों वाले प्रासि यह पर विजय प्राप्त करते हैं। उसी से हम सब मेनांग्रों को वशीभूत करें ॥ २२॥ यह सोहिसी और रोहित का शाम है, इसी मार्ग से पृषितं। गयन करती है उसे ग धर्व ऊपर ले जाते हैं। चतुर व्यक्ति इसकी सावधानी से रक्षा करते हैं।। २॥ सूर्य के घोड़े वेगवान ग्रीर ज्ञान यूक हैं वे ग्रमरत्व वाले रथ को सुगमता से खींचते हैं। उन फल से सम्पन्न करने नाले सूर्य पृपती स्वर्ग कें प्रविष्ट हुये ॥२४॥ वे रोहित ग्रभीष्ट वर्षक हैं, तीक्सा रिमयों ये युक्त है। जो ग्रग्तिदेव सूर्य की ओर रहते और पृथिवी चाकाश को स्थिर रखते है उन्हीं के वल् से देवता स्टिनो रक्ते है।।२५.। वे सूर्य समुद्र से याकाश पर चढ़ते रोहणशील वस्तुकी पर भी चढ़ते हैं ॥२६॥ लू देवताओं की पयस्वती पूजिता गी का नान करने ये अनुषस्पृक् है । अनिन कुशल-मंशल करें और इन्द्र सोम को पीवें। तब तू शंत्रुक्षों को रणक्षेत्र में खदेड़ डाल ॥२७॥ यह प्रश्नि प्रदीस हीकर घृत से प्रवृद्ध हुये हैं, इनमें घृताहुति दी गई हैं। वे राष्ट्रग्रां को हराने वाले हैं अतः मेरे शत्रुग्रां का सहार करें ॥२०॥ इन सब शत्रुओं का अग्निदेव संहार करें। जो शत्रु मेना के सहित ग्राकर इसको मारना चाहे उसे अस्निदेव भस्म कर दें। हम क्रव्याद् अस्ति के हारा शत्रुओं को जलाते हैं ॥ २.६.५ हे इन्द्र ! तुम भुजवल से युक्त

इसलिए हमारे शत्रुयों को मारो और हे अग्ने ! तुम अपनी ज्वालाओं से उसे भस्म कर डालो ॥३०॥

अग्नेसपत्नानधरान् पादयास्मद व्यथया सजातमुत्पिपा न वृहस्पते इन्द्राग्नी मित्रावरुणावधरे पद्यन्तामप्रतिमन्यूयमानाः ॥३१॥ उद्य स्त्व देव सूर्य सपन्नानव में जिह । 🐇 🦠 भ्रवैनानश्मना जिह ते यन्त्वधम तमः॥ ३२॥ चत्सो विराजो वृषभा मजीनामं रुरोह ज्ञुकपृष्ठोऽन्तरिक्षम् । घृतेनाकंमभ्यचंन्ति वस्स ब्रह्म सन्त ब्रह्मगा वधंयन्ति ॥३३॥ दिवं च रोह पृथिवी च रोह राष्ट्रं च रोह द्रविएां च रोह। प्रजां च रोहामृत च रोह रोहितेन तन्वं स स्पृशस्व ॥३४॥ ये देवा राष्ट्रभृतोऽभितो यन्ति सूर्यम्। तैष्ते रोहितः संविदानो राष्ट्रं दवात् सुमनस्यमानः ॥३५॥ उत् त्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्स्यष्टगतो हरयस्त्वा वहन्ति । तिरः समुद्रमति रोचसे अर्गावम् ॥३६॥ रोहिते द्या अपृथिवी अवि श्रिते वसुजिति गोजित सवनाजिति । सहस्र यस्य नातिमानि सप्त च वोचेय ते नामि भुवनस्याधि मुज्मिन ॥३७॥ यशा याति प्रदिशो दिशश्च यशाः पशूनामुत चवंग्गीनाम् । यशाः पृथिव्या ग्रादित्या उपस्तेऽह भूयासं सवितेव चारः ॥३६॥ ग्रमुत्र सम्निह वेत्येतः संस्तानि पश्यमि । इतः पश्यन्ति रोचन दिवी सूर्य त्रिपश्चितम् ॥२६॥ देवो देवान् मर्चयस्यन्यश्चरस्यगावे । समानमानिमिन्यते तं विदुः कवयः परे ॥४०॥

हे अपने ! तुन हमारे शबुधों को पतित करों। हैं बृहस्पने ! तुन उन्नत होते हुये समान जन्म वाले शबुधों को संतापनय करो । हे इन्द्राग्नि,

भीर मित्रवरुगा देवताभी जो रात्रु हमसे वि ोध करें, वे पतित हो जाँय ।।३१।। हे उदय होते हुये सूर्य ! तुम मेरे शत्रु को मारो । इन्हें पत्यरी से मार डलो। यह मृत्यु के समान घोर अन्धेरे की प्राप्त हो ।३२॥ विर ट्के बत्स सूर्य अन्तिनिक्ष पर चढ़ते हैं। सूर्य रूप बत्स जब ब्रह्म ही ज ते हैं तब भी वे मंत्र से प्रवृद्ध किये जाते हैं ।।३३।। हे 'राजन् पृथिवी पर ग्रिधिष्ठित रहो, राष्ट्र ग्रीर धन पर भी ग्रिधिष्ठित रहो। प्रजाशों के लिये छत्र के समान छाया करते रहो। तुम अमृत पर अधि-िठत होने हुय, सूर्य से स्वशं करने वाले होस्रो और स्वर्ग पर स्नारोहरा करो ॥३४॥ राष्ट्र का भरण करने वाले जो देवता सूर्य के झारों श्रोर घूमते है, उनसे समान मित रखते हुये रोहित देव तुम्हारे राष्ट्र को संतुष्ट करें ।।३४।। हे सूर्य ! यह मत्रपूत यज्ञ तुम्हारा वहन करते हैं श्रीर मार्ग में गमन करने वाले प्रश्व भी तुम्हें वहन करते हैं। तुम तिरछे होकर समुद्र को श्रत्यन्त शोभायमान करते हो ।।३६।। वसुजित, गोजित् सधन-जित् नामक रोहित में ग्राकाश पृथिवी ग्राश्रित है। मैं उनके साथ सहस्र प्रादुर्भावों का वर्णन करता हुम्रा उन्हें लोक की मज्मा का वन्धन मानता हूँ ।।३७।। तुम अपने यश के द्वारा दिशा प्रदिशाओं में गमन करते हो। यश के द्वारा ही मनुष्यों स्रीर पशुद्धों में घूमते हो । मैं भी सविता देव के समान ही ग्रखंडनीया पृथिवी के ग्रन्ह्न में यश से ही समृद्ध होऊँ । ३८॥ तुम लोक परलोक में रहते हुये भी यहाँ की सब वातों के ज्ञाता हो। तुम यहां ग्रोर वहां के सब प्राशियों को देखते हो ग्रोर सभी प्राशी चौ में प्रतिष्ठित सूर्य को यहाँ से देखते हैं ।।३६।। देवता होकर भी तुम देवताओं को कर्म में प्रेरित करते श्रीर अन्तरिक्ष में घूमते हो। समान भ्रानि को प्रदीप्त करने वाले उत्कृष्ट विद्वान उनको जानते हैं ॥४०॥ श्रव परेण पर एनावरेगा पदा वत्सं बिभती गौरुदस्श्रात्। सा कद्रीची कं स्विद्धं परागात ववस्वित सतं नहि यूथे ग्रस्मिन् एक पदी द्विपदी सा चतुस्पद्यष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्रक्षरा मुवनस्य पङ् क्तिस्तयाः समुद्रा श्रधि वि क्षरन्ति ॥४२॥

ें श्रारोहन् द्याममृतः प्राव मे वंचः। उत् त्वा यका बहारूता वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्वा वहन्ति ॥४३॥ वेद तत् ते अमत्यं यत् त आक्रमण दिवि । यत् ते सध्य परमे व्योमन ॥४४॥ सूर्यो चा मूयः पृथिवी सुय श्रापोऽति पश्यति । सूर्यो भूतस्यंक चक्षुरा हरोह दिव महीस् ॥४५॥ उर्जीरासन् परिधयो बोदिनं मिरकल्पत । तर्त्रतावभी ग्राधत हिम ब्र मंच रोहितः ॥४६॥ ह्यि झंस चाधाय यूपान् कृत्वा पवंतान्। वर्पाज्यावम्नी ईजाते रोहितस्य स्वविदः ॥४७॥ स्वविदो रहितस्य ब्रह्मगागिन समिध्यते । यस्ताइ श्रांसरतस्माद्धिमरतस्माद् यज्ञोऽजायत ॥४६॥ बह्मणामनी वावृवानी वह्मवृद्धो बह्माहुती । बह्मे द्वावग्नी ईजाते रोहितस्य स्वीवदः ॥४६॥ सत्ये ग्रन्थः समाहितं। प्रतन्यः समिष्यते । ब्रह्ममेद्धावन्ती ईजाते रोहितस्य स्वर्विदः ॥५०।।

एक गाँव से अन्न और दूसरे से बछड़े को धारण करती हुई शुझ वर्णा गो उठती है वह किसी अद्धंभाग में जाती है और पृथक रहती है, यूथ में जाकर नहीं रहती ।।४१।। वह मध्यम से एकाकार हुई एकपदी हो है, मध्यम आदत्य के साथ दो पदी, चारो दिशाओं में मिलकर चतुष्पदी, अवान्तर दिशाओं से मिलकर अष्टादी और दिशा-विदिशा और सूं से मिनकर नौपदी हो जाती है वह मेघ का क्षरण करने वाजी अपन्त जन वानी, लोक की पंतित हम है।।४२।। हे सूर्य है तुम अमृत हो मूर्य लोक में चढ़ते हुये मेरे बचन की रक्षा करो मनमय यज्ञ और मार्गगामी अदब तुम्हारा बहन करते हैं

श्रोर ग्रकावे मैं उपासकों सहित जो तुम्हारा निवास स्थान है उसे मैं भली प्रकार जानता हूँ । ४४॥ सूर्य, ब्राकास, पृथिवी और जल के साक्षी रूप हैं, वे सब प्रामियों के दर्शनात्मक शक्ति है। वही आकाश और पृथिवी पर चढ़ते हैं।।४५।। उर्वियाँ परिधि बन गई, वेदों के रूप में पृथिवी की कल्पना हुई । वहाँ इन ग्रग्नियों, हिमों ग्रौर दिनों को सूर्य प्रतिष्ठित किया ॥४६॥ सूर्यात्मक स्वर्ग की प्राप्ति-कामना वाले पुरुष हिम श्रीर दिन का भ्राधान कर, पर्वतों को यूप बनाते हुये वर्षाग्य भ्रान्न का पूजन किया करते थे ॥४७ । रोहित के स्वर्ग प्राप्त कराने वाले मंत्र से ग्राग्न को प्रज्वलित करते है । उसी के द्वारा हिम, दिवस ग्रौर यज्ञ का प्रादुर्भाव हुन्ना ।।४८।। सूर्यात्मक स्वरं की कामना वाले पुरुष मेंत्राहुत श्रीर मेंत्र-प्रबृद्ध क्रांग्नयों को मूत्र से बढाते हुये उन प्रदीप्त ग्रांग्नयों का पूजन करते हैं । ४६। अत्य में अन्य अग्नि है, जल में भिन्न अग्नि प्रदीप्त होती हैं। - सूर्यात्मक स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले पुरुषों ने मंत्रों द्वारा प्रवृद्ध उन ग्रग्नियों का पूजन किया था। ५०॥ य वातः पर ज्ञुम्भित य वेन्द्रों ब्रह्मग्स्पितः। ब्रह्मो द्वावन्नी ईजाते रोहितस्य स्वविदः ॥५१॥ वेदि भूमि कल्पयित्वा दिव कृत्वा देक्षिणाम्। व्रंस तदिग्नि कृत्वा चकार विश्वमात्मेन्वद् वर्षेणाज्येन रोहितः 112511

वर्षममाज्य घ्रसो ग्राग्निवंदिभू मिरकल्पत ।
तत्रैतान् पर्वतानिग्नगीभिरूघ्वां ग्रकल्पयत् ॥५३॥
गीभिरूघ्वांन् कल्पयित्वा रोहिता भूमिमब्रवीत् ।
त्वदीय सव जायतां यद् मृत यच्च भाव्यम् ॥१४॥
स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यो ग्रजायत ।
तस्माद्ध जज्ञ इद सर्व यत् कि चेद विरोचते रोहि तेने ऋषिणाभृतम् ॥१४॥
यच्च द्वां पदा स्फुरित शत्यङ सूर्यं च मेहिति ।
तस्य वृश्चामि ते मूलं न च्छायां कण्यो ऽपरम् ॥५६॥

यो माभिच्छायमत्येपि मा चाग्नि चान्तरा। तस्य वृश्चाभि त मूल न च्छायां करवोऽपरम ॥५७॥ यो ग्रद्य देव सूय त्वां च मां चान्तरायती। दु स्वप्म्य तांस्मञ्छभल दुरतानि च मृज्महे ॥५०॥ मा प्र गाम पथो वय मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः। मान्त स्थुनीं ग्ररातय:॥५६॥

यो यज्ञ्य द्रसाधनस्तन्तुर्देवेष्वाततः । तमाहृतमशीमहि ॥६०॥

जिसे वायु इन्द्र श्रीर बह्म स्थित सुशीभित करना चाहते हैं, ऐसे पुरुष ही सूर्यात्मक की प्राप्ति कामना करते हुये मेंत्र प्रवृद्ध ग्रग्नियों को पूजने हैं ॥ ११॥ पृथिवी को वेदी बनाकर, आकाल को दक्षिण रूप देकर और दिन को ही ग्रग्नि मानकर रोहित ने वर्षी रूपी घृत से जगत को ग्रात्मा के समान बना लिया है।। प्रशिश्वी को वेदी, दिन को ग्रन्ति ग्रीरं वर्षों को घृत बनाया गया। स्तुतियों से समृद्ध हुये प्रन्ति ने ही इन पर्वतों को उन्नत किया ॥ १३॥ स्तुतियों से उन्नस करते हुये रोहित ने पृथिवी से कहा कि भूत ग्रीर भविष्य जो कुछ हो तुभ्यें ही प्रादुम् त हो ।। १४।। यज्ञ पहिले भूत ग्रौर भवितव्य के रूप में ही हुगा। जो कुछ रोचमान है वह सब उमी से प्रकट हुआ ग्रीर रोहित ने ही उसे पुष्ट किया।। ११।। जो सूरं की ग्रोर मूत्र त्याग करता है ग्रीर गी को भ्राने पाँव से छूता है, मैं उसके मूल को छिन्न करता हूँ उसके ऊपर कभी छाया नहीं कर सकता ॥ ५६॥ जो मेरे ग्रीर ग्रग्नि के मध्य में होकर निकलता है या जो मेरी छाया को लांघता है, मैं उसकी जड़ काट दंगा उसके ऊपर कभी छाया नहीं कर सकता ॥५७॥ हे सूर्य ! हमारे तुम्हारे मध्य में जो बाधक होना चाहता है, उसे मैं पाप, दुस्वप्न श्रीर दुष्कर्मी में स्थापित करता हूँ ।।५८।। हे इन्द्र ! जिय यज्ञ विधि में सोम प्रयुक्त होता है, हम उस पद्धति से पृथक् न जाँय ग्रीर हमारे देश में शत्रु न रहें ॥५६॥ जो यज देवताम्रों में सुविस्तीगाँ हैं, हम उस यज्ञ की वृद्धि करने वाले हों ॥६०॥

# २ मूक्त (दूसरा फ्रहुवाक)

(ऋषि-ब्रह्मा । देवता-इध्यात्मम् रोहतः, ग्रादित्यः । छद-िष्टुप् ? ग्रनुष्टुण जगती; पंक्तिः, गायत्री)

उदस्य केतवो दिवि शुका भ्राजन्त ईरते। म्रादित्यस्य नृचक्षसो महिवतस्य मीदुषः ॥१॥ दिशां प्रज्ञानां स्वरयन्तमिचसा सुपक्षमाशु पतयन्तमगांत्रे । स्तवाम सूर्यं भुवनस्य गोपां यो र'इमभिदिश स्राभाति सर्वाः ॥२॥ यत् प्राङप्रत्यङ स्वधया यासि शीभ नानारूपे ग्रहनी कविमायया । तदादित्य महि तत् भे महि श्रवो यदेको विश्वं परि भूम जायसे विपश्चित तरिंग भ्राजमान वहन्ति य हरितः सप्त बह्वीः।

रत्रु ताद यमित्रिदिवमुिन्ननाय तत्वा पश्यन्ति परियान्तमाजिम् 11811

मा त्वा दभन परियान्तमाजि स्वस्ति दुर्गा ग्रति याहि शीभम्। विव च सूर्य पृथिवी च देवीमहारात्रे विमिमानों यदेषि ॥५॥ स्विति ते सूर्य चरसे रथाय येनोभवन्ती परियासि सद्यः। य तं वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यदि वा सप्त बह्वीः ॥६॥ मुलं सूर्य रथमशुमन्त स्योन सुविह्निमधि तिष्ठ वाजिनम्। य ते वहन्ति हरतो वहिष्ठाः शतमस्वा यदि वा सप्त बह्वीः ॥७॥ मप्त सूर्यो हरितो यातवे रथे हिरण्यत्वचसो बृहतीरयुक्त। ग्रमोचि शुक्रो रजसः परम्ताद विध्य देवस्तमो दिवमारुहत् ॥६॥ उत केत्ना बृहता देव ग्रागन्नपावं क् तमोऽभि ज्योतिरश्चत । दिव्यः सुपर्गाः स वीरो व्यख्यदितः पुत्रो भुवनानि विश्वा ॥६॥ उद्यन रश्मीना तनुषे विश्वा रूपाणि पुष्यसि । उभा समुद्रो कतुना विभासि सर्वाल्लोमान् परिभूभ्रजिमानः॥१०॥

महान कर्म वाले, सेंचन समर्थ, साक्षि रूप सूर्य की निर्मल रिहमयाँ श्राकाश में चमकती हुई सूर्य को ऊँचा करती हैं ॥१॥ ज्ञाननयी दिशाग्रों में श्रपने तेज से शब्द कराने वाले, सुन्दर पक्ष वाले रिष्मियों से प्राग्नाश देने वाले, लोकों के रक्षक सूर्य का हम स्तवन करते हैं ॥२॥ हे सूर्य ! तुम अन्नम्य हिवयों से पूर्व पिक्चम दिशाग्रो में गमन करते हो अपने तेज से दिन ग्रोर रात्रि को विभिन्न रूपों वाले बनाते हो । तुन ससार भर में भकेले ही सबके समान ही यह तुम्हारा श्रत्यन्त प्रशंसनीय यश है.।।३।। जिन तेजस्वी ग्रीर भवसिन्धु के तरिए रूप सूर्य को सप्त रिष्मर्था वहन करती हैं जिन्हें ब्रह्म समुद्र से ऊपर को सूर्य लोक में लाता है। हे सूर्य ! ऐसे तुम्हें हम 'म्राजि' में प्रविष्ट होता हुमा देखते हैं ॥४॥ हे सूम ! तुम आकाश और पृथिवी में दिन रात्रि का मान करते हुये विचरते हो, तुम शीघ्रता से सुख पूर्वक दुर्गम स्थलों का उल्लङ्घन करों। तुम्हारे ! ग्रादि' में प्रविष्ट होने पर कोई तुम्हें वश न सके ॥५॥ है सूर्य तुम जिस रथ से दोनों छोरों को शीझ पाते हो उस रथ का मङ्गल हो तुम्हारे सौ सात या भ्रनेक हयश्व तुम्हें वहन करते है उनका भी कल्याग हो ॥६॥ हे सूर्य ! तुम ग्रन्नि कं समान ज्योति वाले वेगवान रथ पर चढ़ो ं तुम्होरे उस रथ को सौ सात या अनेक हर्यस्व वहन करते हैं।।७। सूर्य भ्रपने गमन के लिये स्विणिम त्वचा वाले सात विशाल हरे घोड़ो को जोडते श्रीर श्रन्यकार को मिटाने हुये लोक से दूर उन्हें छोड़कर सूय लोक में चले जाते हैं ।। दा वे सूर्य महान्केतु द्वारा आते हैं वे ज्योति करते आश्रम से अन्धकार को दूर करते हैं। वे सुन्दर वर्ण वाले अदिति के पुत्र सब भुवनों में विख्यात है ॥ ६॥ हे सूर्य । प्रकट होते ही रिश्मयों की विस्तृत करके सभी रूपवान पदार्थों का तूम पोषण करते हो । तुम गमन करते हुय दोनों समुद्रों ग्रीर सभी लोकों को प्रकाशित करते हो ।।१०।। पूर्वापर चरतो माययेतौ शिशू की इन्तौ परि यातो ऋगांवम्। विद्वान्यो भुवना विचन्टे हैरण्य रन्य हरिययो वहन्ति ॥११॥ दिवि त्वात्त्रिरधारयत् सूर्यं मासाय कत्वे । स एपि सृघ्सस्तपन् विश्वा भूताववाकशत ॥१२॥

उभावन्तौ समखं स वत्सः संमातराविव । नन्वेतोदतः पुरा बहा देश ग्रमी विदुः ॥१३॥ यन् समुद्रमनु श्रित सिषासित सूर्यः । ग्रध्वा य विततो महान् पूर्वशचापरश्च यः ॥१४॥ तेनामृत्य भक्षः देवानां नव ग्न्यते ॥१६॥ उदु त्यं जातवेदम देव वहन्ति केत्वः । हशे विश्वाय सूर्यम् ॥१६॥ ग्रप्त त्ये तायवो यथा नक्षत्रां यन्त्यन्तुभिःसूराय विश्वचक्षसे । १७॥ ग्रप्तश्चनस्य केतवो वि रश्मयो जनां ग्रनु । श्राजन्तो ग्रग्नयो यथा ॥१६॥

तरणिविश्वदश्यतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमा भासि रोचन।।१६॥ प्रत्यङ देवानां विशः प्रयङ् ङृ देषि मानुषीः । प्रत्यङ् विश्व स्वह शे ।।२०॥

इ.पनी माया के द्वारा बालकों के समान क्रीड़ा करते हुये यह दोनों समुद्र की ब्रोर् गमन करते हैं। इनमें से एक सब लोकों में प्रकाश भरता है ग्रीर स्विगाम ग्रहव वहन करते हैं ॥ ११ ।। हे ५ यं ! तीन ता में मुक्त अति ने तुम्हें मान समूह के निनित्त दिव्यलो ह में प्रतिष्ठत किया, तुम वही हो तुम तपते हुये ग्राते ग्रीर सब भूतो को प्रकाशित करते हो । १२।) बालक जैसे माता-पिता के पास सरलता से पहुँचता है वैसे ही तुम दोनों समुद्र के पास पहुँचे हो । तभी देवता पुरातन ब्रह्म को समभते हैं।।१३।। जो मागं समुद्र तक गया है उसका सूर्य दान करते है। इनका पूर्व अन्य मार्ग है, वह अत्यन्त विस्तारमय और महान है । १४।। है सूर्य ! तुम उस मार्ग की द्वारेग वाले प्रदेवों से प्राप्त करते हो तुम उससे सावधःन रहते हुये देवताधों के अमृत-सेवन की नहीं रोकते । ११। सभी उत्पन्न जीवों के जानने वाले मूर्य को सभी के दर्शन के निमित्त राशियाँ ऊपर उठाती हैं रात्रि की समाप्ति पर जैसे चोर भाग जाते हैं वंसे ही नक्षत्र भी सबको देखन वाले सूर्य के कारण रात्रि के साथ ही चने जाते हैं ॥१६।। सूर्य को ज्ञान देने ्यानी राशियाँ ग्राप्ति के समान दमकती हुई हरेक व्यक्ति के पीछे दिखाई

देती हैं।।१८।। यूर्य ! तुम नौका के समान हो । तुम सबको देखते, ज्योति प्रदान करते विश्व को प्रकाशस्य करते हो ।।१६॥ हे सूर्य ! तुम प्रत्येक मानवी और दिव्य प्रजाश्रों के समक्ष प्रकट होते हो । सभी को देसने के लिये प्रत्यक्ष उदय होते हो ॥२०॥.

येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनां भ्रनु । त्वं वरुएा पश्यसि ॥२१॥ वि द्यामेषि रजस्पृथ्वर्हीममानो सक्तुभिः। पश्यन् जमनि सूर्य

सप्तत्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य। शोचिष्वेश विचक्षणम् ।।१३॥ श्रयुक्त सप्त शुन्ध्युव सूरो रथम्य नप्त्यः । ताभियाति स्वयुक्तिभि 118811

रोहितो दिवमारुहत् तपसा तपस्वी।

स ोनिमैति स उ जायते पुनः स देवानामधिपतिवंभूव ॥२५॥ यो विश्वनर्षाणस्त विश्वतोमुखो यो विश्वतस्पाणिस्त विश्व-तम्पृथः ।

स वाहम्यां भरति स पतत्रेद्यावापृथिवी जनयम् देव एकः ॥२६॥ एकपाद् द्विपदा भूयो विचक्रमें द्विपान् त्रिपादमम्येति पश्चात्। द्विपाद्ध पटपदो मूयो वि चक्रमे त एकपदस्तन्व समासते ॥२७॥ म्रतन्द्रो यास्यन् हरितो यदास्थाद् हे रूपे कृगुते रोचमानः। केतुमानुद्य त्सहमानो रजांसि विश्वा ग्रादित्य प्रवतो विभासि ॥२८॥

वरामहाँ असिसूर्य वडादित्य महाँ असि । महांस्ते महतो महिमा त्वमादित्य महाँ ग्रसि ॥२६॥ रोचसे दिवि रोचसे भ्रन्तरिक्षे पतङ्ग पृथिव्यां रोचसे रोचसे ग्रप्यवन्तः

उभा समुद्रौरुच्या व्यापिथ देवो देवाहि महिषः स्वर्जित् ॥३०॥ हे पाप नाशक सूर्य ! तुम पूर्वौत्पन्न पुण्य कमं वाले पुरुषों के मार्ग में जाने बाले पुण्य कमं वालों को अपनी कृपा पूर्ण हिष्ट से देखते हो॥२२॥ हे सूर्य! सब जीवों पर कृपा करने के लिये तुम उन्हें देखते हुये और रात्रि दिन को बनाते हुये ग्राकाश, पृथिवी श्रीर ग्रन्तरिक्ष में ग्रनेक प्रकार घूमते हो ।।२२।। हे सूर्य तेजस्वी रॉशियों वार्ले रथ में साप्त हर्मश्व सुम्हें बहुन

करते हैं ॥२३॥ सूर्य ने पवित्रताप्रद सात ग्रहों को अपने रथ में युक्त किया है वह उनके द्वारा ग्रंपनी युक्तियों से गमन करते हैं।।२४॥ सूर्य श्रपने तेज से स्वर्ग में चढ़ते हैं, वे योनि को प्राप्त होते और प्रकट होते है। वही देवताओं के स्वामी हुये हैं। 12 था। श्रनेक मुख वाले सबके देखने वाले, सब ग्रोर भुजा बाले, श्रसाधारण देवता सूर्य ग्रपनी गिरती ई किरणों के द्वारा आकाश पृथिवी की प्रकट करते हुँ ये अपनी भुजाओं से सबका भरगापीषण करते हैं । २६॥ एकपाद द्विपादों में, त्रिपादों में प्राप्त होता है फिर द्विपाद षट्पादों में विक्रमण करता है। वह एकपद ब्रह्म की इष्ट मानते हैं ।।२७।। ग्रज्ञान-रहित सूर्य चलते हुये जब विश्वाम लेते हैं, तब अपने दो रूप बनाते हैं। हे सूर्य तुम उदय होकर मब लोको को वश करते हुये प्रकाशित होते हो ॥२८॥ हे सूर्य ! तुम महान् हो, तुम्हारी महिमा भी महान् है, यह सब सत्य है ।। है।। हे सूर्य ! ग्रन्तरिक्ष में, पृथिवी में ग्रौर जल में भी दमकते हो। तुम ग्राने तेज से दोनों संमुद्रों को व्याप्त करते हो । तुम स्वगं पर विजय प्राप्त करने वाले पूज्य देवता हो ॥३०॥ श्रविङ परस्तात प्रयतो वाच्व ग्राशिपिश्चित् पतयन पतङ्गः। विष्णुविचित्तः शवरा घितष्ठन प्र केतुना सहते विद्वमेजत ॥३१॥ चित्रश्चिकत्वान् महिषः सुपर्गं ग्राराचयन् रोदसी ग्रन्तरिक्षम् श्रहोरात्रे परि सूर्यं वसाने प्रांस्य विश्वा तिरतो वीर्याणा ॥३२॥ तिग्मो विश्राजन ग्रन्व शिशानोऽरगमास प्रवृतो ररागाः। ज्योतिष्मान पक्षी महिषो वयोधा विश्वा श्रा धात् प्रविशः-करपंमानः ॥३३॥ चित्र देवानां केतु रनीक जगोतिश्मान प्रदिशः सूर्य उद्यन्। विवाकरोऽति द्यूमनैस्तमांसि विश्वातारीद दुरितानि शुकः ॥३४॥ चित्र देवाना मुदगादनीक चक्षमित्रस्य वहुंगास्यानेः। आशाद द्मावाप्रथिवी ग्रन्तरिक्षः सूर्यः ग्रान्मा जगतस्तस्थ्पर्च ॥३४। उच्चा पतन्तमस्रा सुपण मध्ये दिवस्तरिंग भाजमानम्।

पश्याम त्वा सवितार यमाहुरजस्र ज्योतियदविन्ददित्रः ॥३६॥

दिवःपृग्ठे धावमान सुपर्णमदित्याः पुत्र नाथकाम उप यामि भोतः स नः सूय प्र तिर दोर्घमायुमी रिषाम सुमता ते स्याम ॥३७॥ सहस्राह्मयं वियतावस्य माक्षी हरेहंमस्य पततः स्वर्गम् । स देवान्त्सवानुरस्युपदद्य सम्पर्थन् याति भूवनानि विश्वा ॥३६॥ रोहितः कालो अभवद रोहितऽग्रे प्रजापतिः । र हितो यज्ञानां मुख रोहितः स्वराभरत ॥३६॥ राहितो लोको अभवद रोहितोऽध्यतपद दिवम् । रोहितो रिमिनिभू मि समुद्रमन् सं चरत ॥४०॥

सूर्यं दक्षिण की ग्रोर जाते हुये जी झ ही मार्गकी पार करते हैं। यह ध्यापक देव अस्यन्य जानी हैं। यह भ्रपनी शक्ति मे अधिब्ठित होते हुये ग्रापने ज्ञान के बल से ही मचेष्ट विष्व की वश में करते हैं।।३१॥ महिमामय सूर्य ज्ञानवान शीर पूज्य हैं, वे शीभनमार्ग से गमन करते हैं। म्रावाश पृथिबी मन्तरिक्ष को दम्कःते हुये दिन और रात्रि का ग्राश्रम देते हैं। इन्हीं के बल से सब पार होते हैं।।३२।। यह सूर्व तिरखे दमकते है, यह जरीर को तपाते हैं, यह सुन्दर गमन वाले, ज्योतिमान, महिमा-वान और प्रत्न की पुष्ट करने वाले हैं। यह दिशाओं को प्रकट करते हैं ।।३३।। यह देवताओं के ध्वजारूप सूर्य दर्शनीय हैं। यह उदय होकर दिशामी को प्रकाशित करते हैं यह सब अन्धकारों को मिटाने हुवे अपने प्रकाश में ही दिन प्रकट करते हैं यह पापीं की हटाने वाले हैं।।३४॥ न्हिनयों का प्रज्ञाननीय समूह मित्रावरुण का चक्षु रूप है। सूर्य सब प्राणियों की ब्रात्मा रूप हैं। यह सभी भूनों में प्रविष्ट मूर्य ग्राकाश, श्चनिक्स और पृथिबी को व्याप्त किये हुये हैं ।।३४॥ अध्येगाकी, ग्रक्तग वर्णी वाले, जोभागमन वाले सूर्य के हम आक.ज के मध्य गमन करते हुये मदा दर्शन करे। हे सूर्य ! तुम ज्योतिर्मान की दुःखों मे रहित ग्रवि प्राप्त करते हैं।।३३।। मैं भयभीत होकर श्राकाश में द्रुत गमन वाले मूर्य की स्तुति करता हुमा उनके माश्रय को प्राप्त होता हूँ। हे सूर्य ! हम तुम्हारी मुन्दर कृपा बुद्धि में रहें, हम हिमा को प्राप्त न हीं।..

हमें दीर्धजीवन प्रदान करो ।।३७।। इन पापों के नागक, सुन्दर गमन वाले, स्वर्गगामी सूर्य को दोनों ग्रयन सहस्रों दिनों नह भी नियम में रहते हैं। यह सूर्य सब देवता थों की अपने में लीन कर, भूतमात्र की देखते हुये चलते हैं ॥३८॥ रोहित कान थे, वही प्रजापति थे, वही यज्ञों मुख रूप हैं ग्रीर वही रोहित ग्रंब स्वर्ग का पोषण करते हैं ।।३६।। वे स्वर्ग में तरने बाले रोहित अपनी रिश्मयों के द्वारा समुद्र में और पृथिवी में विचरने हैं, वे दर्शन के योग्य हैं ।।४०।। सर्वो दिशः समचरद् रोहितो उधिपतिदिवः। दिव समुद्रयाद् भूमि सर्व भूत वि रक्षति ॥४१॥ ग्रारोहङ्खुको बुहतीरतन्दो द्वे रूपे कृग्णुते रोचमानः । चित्रिश्चिकित्वान् महिषो वात माया यावतो लोकानिभ यद् विभाति ॥४२॥ ग्रम्यन्यदेति पर्यन्यदस्यतेऽहोरात्राभ्यां महिभः कल्पमान । सूर्य वयं रजिस क्षियन्त गातुविद हवामहे नावमानाः ॥४६॥ पृर्थित्रीप्रो महिषो नाधमानस्त गातुरदेव्यचक्षुः परि विश्वं वभूव । विश्वं सपश्यन्तसुविदेत्रो यजत्र इदं श्रुणेत् यदहं बवीमि ॥४४॥ पर्य स्य महिमा पृथिवी समुद्र ज्योतिषा विश्राजन परि द्यामन्ततिक्षम्। सर्व सपश्यन्तस्विदत्रो यजत्र इदं शृगोतु यदहं ब्रवीमि ॥४५॥ म्रबोध्यग्नि समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम । यह्वाइव प्र वयामुजिजहानाः प्र भानव सिस्त्रते नाकमच्छ ॥४६॥ वे स्वर्ग के अधिपति हैं वे सब दिशाओं से घूमते और स्वर्ग से समुद्रे में जाते हैं। यह सब जीवों की श्रीर पृथिवी की नक्षा करते हैं।।४१॥ यह सूर्य और श्रद्भों पर अपने दो रूप बनाते हैं। यह पूज्य महत्ववान श्रीर रोचमान हैं। यह सुन्दर गमन वाले, सभी लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं ॥ ४२ ॥ दिन रात्रियों के द्वारा सूर्यः का एक रूप सामने ग्राता भीर दूपरा गमनशील है। स्वर्ग मार्ग में चलने बाले, अन्तरिक्षवासी सूर्य का हम आह्वान करते हैं॥ ३४॥

जित्त ही हिष्ट कभी हीन नहीं होतो, पृथिवी के पालनकत्ति ग्रीर

महिमाबान सूर्य संसार के सब धोर व्याप्त हैं। वे जगत को देखते हैं, अत्यन्त जानी और पूज्य हैं। वे मेरे वचन को मुनें 11881। पृथिबी, समुद्र और अन्तरिक्ष में अपनी ज्योति द्वारा व्याप्त सूर्य सब के कमों को देखने वाले हैं। जनकी महिमा सब भीर फैली हुई है । वे सुन्दर विद्वा याल और पूज्य हैं। वे मेरे वचनों को मुनें 11881। भी के समान आने जाली उपा के समय यह अग्नि मनुष्य की समिधाओं द्वारा जाने जाते हैं। इनकी ढार्वगामी रिहमयाँ स्वगं की ओर शीधाता से जाती हैं। मैं उन्हीं सूर्य का आश्य ग्रहमा करता हैं। 1881।

## ३ सूक्त (तीसग् अनुवाक)

(ऋषि-ब्रह्मा । देवना-अध्यातमय, रोहितः. श्रादित्यः । छन्द-कृतिः, अःिटनिष्टुम् )

य इमे द्यावापृथिवी जजान यो द्रिप कृत्वा भवनानि वस्ते।
यिसम् क्षियन्ति प्रदिशः षडुवीर्याः पतः क्षो ग्रन विचाकशीति ।
तस्य देवस्य कद्धस्टौतदागौ य एव विद्वास बाह्मण जिनाति ।
उववेपय रोहित प्र क्षिणीसि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्च पाशान् ।।१।।
यस्माद् वाता ऋतु था पवन्ते यस्मात् समुद्रा ग्रिवि विक्षरन्ति ।
तस्य देवस्य कृद्धस्टौतदागो य एवं विद्वासं ब्रह्मणं जिनाति ।
उदवेपय रोहत प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्च पाशान् ।।२।।
यो मारयित प्राणयित यस्मात् प्राणन्ति भवनानि ि इवा ।
तस्य देवस्य कृद्धस्टौतदागो य एवं विद्वासं ब्रह्मणं जिनाति ।
उदवेपय रोहित प्रक्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्च पाशान् ।।३।।
यः प्राणीन द्यांच पृथिवी तपंयस्यप नेन सभुद्रस्य जठरं यः पिपति ।
तस्य देवस्य कृद्धस्टौतदागो य एवं विद्वासं ब्राह्मणं जिनाति ।
उद् वेपय रोहित प्रक्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्च पाशान् । ४।।
यस्मन् विराद् परमेष्ठी प्रजापतिन्तिर्वोद्धानरः पङ्वस्या
श्रितः ।

यः परस्य प्राण् परमस्य तेज ग्राददे।

तस्य देवस्य ऋदुस्यैतदागो य एवं विद्वासं वाह्मएां जिनाति । उद् वेपय गोहत प्र क्षिगीहिं ब्रह्मच्यस्य प्रति मुञ्च पाशान् ॥५॥ यस्मन् 'षड्वी: पञ्च दिशो ग्राधि शिताश्चतस्र ग्रापो यज्ञस्य न्त्रयोऽक्षराः ।

यो अन्तरा रोदसी ऋद्धश्चक्षुपंक्षत । तस्य देवस्य कुद्धस्यौतद्भगो य एवं विद्वासं ब्राह्मगां जिनाति १ उद वेषय रोहित प्र क्षिगीिह ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान् ॥६॥ यो ग्रन्नादो ग्रन्नपतिचंभूव ब्रह्मणस्पतिक्न यः॥ भूतो भविष्यद् भृवनस्य यस्पतिः।

तस्य देवस्य ऋद्धस्टीतदागो य एवं विद्वांसं क्राह्मण् जिनाति उद् वेषय रोहित प्र क्षिणीहि बह्मच्यस्य प्रति मुझ्च पाशाव् ॥७॥ अहोरात्रै विमित्तं विशदक्ष त्रयोदशं माम सो निर्मिमीते । त्तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदासो य एवं विद्वांसं बाह्मस्य जिनाति । उद् वेषय रोहित प्र क्षिणोहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान्।।।।।। कुष्ण नियान हरयः सुपर्णा ग्रहा वसाना दिवसुत पतन्ति । त्त ग्राववृत्रन्तसदनाहतस्य ।

तस्य देवस्य क्रुद्धस्यौतदायो या एवं चिद्धांसं साह्यम्। जिन्तानि न उद् वेषय रोहत प्रक्षिगोहि ब्रह्मज्यष्य प्रति मुञ्च पाशान् ॥६॥ यत ते चन्द्र कश्यप रोचनावद यस् सहितं पुष्कल चित्रसानु । यस्मिन्तसूर्यी त्रापिताः सप्त माकंम् । तस्य देवस्य ऋ द्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं वाह्यणं जिनाति ।

उद वेपय रोह्ति प्र क्षिणिहि ब्रह्मच्यस्य प्रति सुञ्च पाशान् गार ला

इस भ्राकाश पृथिवी को जिन्होंने प्रकट किया, जो सक्ष लेपेकों की अाच्छादित करते हैं, जिनमें छ: किंवयाँ और दिशायें रहतीं हैं, जिन दिशास्त्रों को वे ही प्रकाशित करते हैं, उन क्रोधमय सूर्य का जो अपसास

करता है या विद्वान् वाह्मण की हिंसा करता है, उस वाह्मण को हे रोहितदेव ! तुम कम्पायमान करो, उसे क्षीए करते हुये वंधन में बाँध लो ।।१।। जिस देवता के प्रभाव से ऋतु अनुसार वायु चलती श्रीर समुद्र प्रभावित होते हैं ऐसे क्रोब में भरे हुये सूर्य का जो अपमान करता या विद्वान ब्राह्मण को हिसित करता है, उस ब्रह्मच्य को ही रोहितदेव ! कम्पायमान करते हुये शीरा करो स्रीर बंघन में बांघ लो ।।२।। जो मनुष्य में प्रारा भरते हैं जो मनुष्य की हिसा करते हैं उनके द्वारा सब प्राराी दवास प्रस्वास लेते हैं उन क्रोध में भरे देवता का जो अपराध करता है, जो विद्वान प्राह्मण को हिसित करता है उस ब्राह्मण्य को रोहितदेव ! कम्पायमान करो श्रीर क्षीए करते हुये बंधन में डालो ॥३॥ जो देवता प्राण ग्राकाश पृथिकी को तृप्त करता ग्रीर ग्रपमान से समुद्र के पेट की पालता है, उन क्रोध में भरे देवता के अपराधी और विद्वान ब्राह्मणा के हिंसक ब्राह्मज्य को हे रोहितदेव ! कम्पायमान करो श्रीर क्षीए करते हमे बंधन में बाँच लो ॥४॥ जिसमें विराट परमेघ्टी वैश्यानर-पंक्ति . प्रजा ग्रौर ग्रग्नि सहित निवास करते हैं, जिसने उत्कृष्ट प्राग् ग्रौर महाने तेज का घारएा किया है, उन क्रोधवन्त रोहितदेव के ग्रपराधी **गौर** विद्वा<del>न</del>् ब्राह्मण के स्मिक ब्राह्मज्य को हे रोहितदेव ! कम्पिन वन्ते हुये क्षीण कर ग्रीर अपने पाश में बाँघ लो । १४ । पाँच दिशायें छ उवियाँ चार जल स्रीर यज्ञ के तीन सक्षर जिसमें स्राधित हैं, जो स्नाकाश पृथिवी के मध्य श्रपने क्रोधित नत्र से देखता है, उन क्रोधवन्त देवता के ग्रपराधी ग्रीर विद्वान ब्राह्मरा के हिंसक ब्रह्मज्य को ही रोहितदेव ! कम्पित करते हुये क्षामा करो ग्रीर ग्रपने पश्च में बांध लो ॥६॥ जो ब्रह्ममस्पति हैं, जो ग्रस के पालक ग्रीर भक्षक भी हैं, जो भूत भविष्यत ग्रीर लोक के स्वामी हैं, उन क्रोधयुक्त देव के अपराधी और विद्वान् ब्राह्मण के हिंसक । ब्रह्मज्य को हे रोहितदेव ! कम्पायमान करते हुये श्रीमा करो श्रीर पाशों में बांच लो ।।।। जिन्होंने तीस दिन-र त्रि का समूह बनाकर तेरहर्वे ग्रधिक मास को वनाया, ऐमे को घयुक्त देव के ग्रपराधी ग्रौर विद्वान ब्राह्मण के हिसक ब्रह्मज्य को हे रोहितदेव ! कम्पित करो ग्रीर उसे क्षील करते हुये अपने पाशों में बाँघ लो ॥८॥ सूर्य की सुन्दर रिक्मसा जल को सोखकर स्वर्ग में जातीं और दक्षिणयन में जन स्वान से लीटती

है। उन फ्रोधवन्त देव के अपराधी श्रीर विद्वान ब्राह्मण में हिसक ब्रह्मज्य को हे रोहितदेव ! किम्पत करो और क्षीण करते हुये अपने पाशों में वाँध लो ।।६।। हे कश्यप ! तुम्हारे रोचमान चित्रभानु में सात सूर्य साथ रहते हैं। ऐसे क्रोधवन्त देव के अपराधी और विद्वान ब्राह्मण के हिसक ब्रह्मज्य को हे रोहित देव! कम्पायमान करो पौर उसे क्षीण करते हुये अपने पाशों में वाँध लो ।। १०।।

बृहदेनमनु बस्ते पुरस्ताद् रथन्तरं प्रति गृह्णाति पश्चात् ज्योतिर्वसाने सदमप्रमादम् । तस्य देवस्य कुद्धस्यैतदागौ य एवं विद्वांसं वाह्यणं जिनाति । उद वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान ॥११॥ वृहदन्यत: पक्ष ग्रासीद रथन्तरमन्यतः सबले सधीची। यद् रोहितमजनयन्त देवाः। तस्य देवस्य क्रुद्धस्येतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्म एां जिनाति । उद् वेपय रोहित प्र क्षिग्गिहि ब्रहमज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान् ॥१२॥ स वरुगाः सायमग्निभंवति स मित्रो भवति प्रातरुद्यन् । स सविता भूत्वातरिक्षेगा याति स इन्द्रो भूत्वा तपित मध्यतो दिवम् । तस्य देवस्य क्रुंद्धस्यैनदागौ य एवं विद्रासं ब्राह्मण जिनाति । उद् वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान् ॥१३॥ सहस्राह्मय वियुतावस्य पक्षो हरेईसस्य पततः स्वगंम्। स देवान्त्सर्वानुरस्युपदद्य सम्पश्यन् याति भवनानि विश्वा। तस्य देवश्य क्रुद्धस्यतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मएं जिनाति । उद् वेपय रोहित प्र क्षिगोहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुख पाशान् ॥१४॥ श्रयं स देवो श्रप्स्वृन्तः सहस्रमूलः पुरुशाको श्रत्त्रिः । य इदं विश्व भुवनं जनान । तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वासं ब्राह्मणं जिनाति ।

उद् वेपय रोहित प्र क्षिजीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुश्च पाशान् । १११। शुक्र वहिन्त हत्यो रघुष्यदो देव दिवि वसंमा भ्राजमानम् । यस्योध्वा दिव तन्वस्तपन्त्यवाङ् सुवर्णेः पटराव भाति । तस्य देव य कद्वस्यात्राणो य एव विद्वांसं ब्राह्मण् जिनाति । उद वेपय रोहित प्र श्चिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान् । १६।। येनादित्यान् हरितः सम्बहन्ति येन यज्ञोन वहवो यन्ति प्रजानन्त यदेकं ज्योतिबहुधा विभाति । तस्य देवस्य क्रुद्धस्यंतदागो व एवं विद्वांसं ब्राह्मण् जिनाति । उद् वेपय रोहिन प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान् । १९७।।

सप्त युक्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहित सप्तनामा । त्रिनाभि चक्रमजरमनवं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तःथः। तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मण जिनाति । उद वेपय रोहित प्र क्षिगोहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुक्च पाद्यान् ॥१८॥

अष्टधा युक्तो बहित बिह्निहग्नः पिता देवानां जिनता मतीनाम् । ऋतस्य तन्तुं मनसा मिमानः सर्वा दिशः पवते मातिरिश्वा । तस्य देवस्य क्रृडन्थैतदागो य एवं विद्वांसं दाह एः जिनाति । उद वेपय रोहत प्रक्षिणीहि बाह्यज्यस्य प्रति मुञ्च पाणान्॥१६॥

सम्यञ्च तन्तु प्रदिशोऽनु सर्वा ग्रन्तगं यज्याममृतस्य गर्भे । तस्य देवस्य कुद्धभ्येतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनाति । उद् वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुख्य पाशान् ॥२०॥

जिसके अनुएत रहकर बृहत आच्छादन करना श्रीर रथन्तर उसे धारण करता है, यह दोनों ही ज्योतियों से सदैव दके रहते हैं। ऐसे क्रोध बन्त देव के अवराधी और बिट्टान ब्राह्मण के हिंसक ब्रह्मज्य को हे रोहित देव! तुम कम्प यान करो और उसे क्षीण करते हुये अपने पाशों में बाँध

लो ।।११।। देवतायों द्वारा रोहित को उत्पन्न करने के समय वृहत् एक श्रोर रथन्तर श्रौर दूसरी ग्रोर से पक्ष हुग्रा। यह दोनों ही वलवान ग्रौर सधीची हैं। इन कोधवन्त देव के अपराधी और विद्वान् ब्राह्मण के हिसक ब्रह्मज्य को हे गेहितदेव ! कम्पित करो और क्षीए करते हुये. अपने वन्धन में बांघ लो ॥१२॥ वह वरुण सायं समय अग्नि होता और प्रातः समय उदित होता हुग्रा मित्र हो जाता है। वह सविता रूप से अन्तरिक्ष में ग्रीर इन्द्र रूप से स्वर्ग में स्थित रहता है। ऐसे क्रोधमय देव का जो प्रपराध करता है ग्रीर विज्ञ बाह्याए। की हिंसा करता है उसे हे रोहित ! तुम कैंगत हुये क्षीरा करके पाशों में बांच लो ।।१३। इस पाप-नाशक, स्वर्गगामी सूर्य से दोनों ग्रयन हसस्रों दिन तक नियम में रहते हैं। यह सब देवनाणों को स्वय में लीन करके सब जीवों को देखते हुये चलते हैं। ऐसे क्रोधवन्त देव के ग्रपराबी ग्रौर विद्वान ब्राह्मण के हिसक को हे रोहित ! तुम कँपाते हुये क्षीए करके अपने पाशों में बांध लो ।१४४ सब लोकों को जिन्होंने प्रकाशित किया, वे देव जल में वास करते हैं । वही सहस्रों के मूल रूप ग्रौर त्रितापोरहित ग्रति है। इन क्रोधित देव के अपराधी ग्रोर विज्ञ वाह्मण के हिंमक ब्रह्मज्य को हे रोहितदेव ! तुम कि।त करो ग्रोर क्षीमा करके पौशों में बांघ लो ॥१५॥ स्वर्ग में ग्रपने त्तेज से दमकते हुये सूर्य को उनकी द्रुतगामिनी रिहमयां निर्मल रस प्राप्त करती हैं, उनके ऊर्घ्व देह-भाग रूप रिहमयां स्वर्ग को तपाती हैं भ्रीर जो स्वर्गिम रिश्मयों द्वारा प्रकाश फैलाते हैं। उन क्रोधमय देव अलप्र-राधी ग्रीर विद्वान ब्राह्मण के हिंसक ब्रह्मज्य को हे रोहितदेव ! तुम कम्पित करो ग्रीर क्षीरण करते हुये पाशों में बांच लो ॥१६॥ जिनके प्रभाव से सूर्य के अश्व सूर्य का वहन करते हैं और जिनके प्रभाव से विज पुरुष यज्ञादि कर्मों को प्राप्त होते हैं, जो एक ज्योति होते हुये भी अनेकरूर से प्रकाशमान हैं। ऐसे क्रोधवन्त देव के अपराधी और विद्वान ब्राह्मण के हिसक ब्रह्मज्य को रोहितदेव ! कंपाते हुये क्षीण करो श्रोर पाशों में बांध लो ४।१७ । सरकने वाली रिवमर्या श्रन्य ज्योतियों को निस्तेज करके रथ चक्र वाले सूर्य के रथ में युक्त होती हैं। यह सूर्य सप्तिषयों द्वारा नमस्कार प्राप्त करते हुये घूमते हैं। यह ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त इन तीन ऋतु वाले वर्ष को करते हैं। सब लोक इसी काल के

श्राश्रित हैं। ऐसे इन क्रोघित देवता के अपराधी और विद्वान् वाह्मण के हिंसक ब्रह्मज्य को हे रोहितदेव! किम्पित करते हुये क्षीण करो श्रीर उसे पाशों में बांघ लो ।।१६।। श्राठ प्रकार से वहने व.ले विह्न उग्र हैं, वे देवताओं के पालनकर्ना श्रीर बुद्धियों को उत्पन्न करते हैं श्रीर जल का पिरणम करते हुये वायु सब दिशाओं को शुद्ध करते हैं। ऐसे क्रोघित उन देवता के अपराधी श्रीर विद्वान् बाह्मण के हिसक ब्रह्मज्य को हे रोहितदेव! किम्पत करते हुये श्रीण करो श्रीर पाशों से बाधी। १६।। गायत्री में श्रमृत के गर्भ में श्रीर सब दिशाशों में पूजनीय जलतन्तु को वायु पविश्व करते हैं। उन क्रोधवन्त देव के अपराधी श्रीर विद्वान् बाह्मण के हिसक ब्रह्मज्य को हे रोहितदेव! तुम किम्पत करते हुये क्षीण करो श्रीर पाशों में वाँघ लो ।। ।।

निम्नु चिस्तसा व्युपो ह तिस्नस्त्रीणि रजांसि दिवो ग्रङ्ग तिसः ।
विद्या ते ग्रग्ने त्रेथा जानत्रत्रेधा देवानां जिन मानि विद्म ।
तस्य देवस्य फ़ुद्धस्यंतदागो य एव विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति ।
उद् वेपय रोहित प्रक्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुख्यपाशान् ॥२१॥
वि य ग्रीणींत् पृथिवीं जायमान ग्रा समुद्रमदधादन्तरिक्षे ।
तस्य देवस्य कुद्धस्यंतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति ।
उद् वेपय रोहित प्रक्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुख्यपाशान् ॥२२॥
त्वमग्ने ऋतुभिः केतुभिहितोकंः समद्धि उदरोचथा दिवि ।
किमम्याचन्महतः पृथ्निमातरो यद् रोहितमजनयन्त देवाः ।
तस्य देवस्य कुद्धस्यंतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति ।
उद वोपय रोहित प्र क्षिणींहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुङ्च पाशान् ॥२३॥
य ग्रात्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिप यस्य देवाः ।
योस्येशे द्विपदो यश्चतृत्पदः ।

तस्य देवस्य क्रुइंस्यैतदाग य एवं विद्वांतं त्राह्मणं जिनाति । उद् वोषय रोहित प्रक्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुख पाञान् ॥२४॥ एकपाद द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपाद्मभ्येति पश्चात् । चतुष्पाच्चक्रे द्विपदामभिस्वरे सम्पश्यन् पङ् वितमुपतिष्ठमानः । तन्य दवस्य क्रद्धस्यैतदागो य एवं तिद्वांसं श्राह्मण् जिनाति । उद नेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान् ॥२५॥ कृष्णायाः पुत्रो अर्जु नो रात्र्या वत्सोऽजायत । स ह द्यामाध रोहित रुहो रुरोह रोहिताः ॥२६॥ हे ग्रग्ने ! तुम्हारी तीनों उत्पत्तियों को हम जानते हैं । सुम्हारी

तीन गतियाँ भस्म करने वाली हैं। हम तीनों लोक ग्रीर स्वर्ग के तीन भेदों के भी ज्ञाता हैं। ऐमे उन क्रोघवन्त देवता के ग्रपराधी ग्रीर विद्वान् ब्राह्मण के हिसक ब्रह्मज्य को हे रोहितदेव ! तुम कम्पित करते हुये क्षीण करो ग्रीर उसे पाशों में बाँघ लो ।।२१।। जो उत्पन्न होकर भूमि को श्रच्छादित करता जल को अन्तरिक्ष में स्थित करता है, ऐस उन क्रोधवन्त देव के ग्राराघी ग्रौर विद्वान व्राह्मण के हिंसक व्रह्मज्य को हे रोहितदेव ! तुम केंपित करो ग्रीर क्षीण करते हुये पाशों में वांध लो ।।२२।। हे अपने ! तुम ज्ञान यज्ञों में प्रदीम किये जाते हो और स्वर्ग में श्चर्चनसाधन रूप होते हो। क्या प्रश्निमातृक मरुदगण ने तुम्हारी पूजा की थी जो देवता रोहित से मिले थे ? उन क्रोचवन्त देव के अपराधी न्त्रीर विद्वान **ब**्ह्यम के हिसक बह्यज्य को हे रोहितदेव ! तुम कम्पा**य**ः मान करके क्षीण करो ग्रीर पाकों में बांघ लो ।।२३ । बलप्रदाता, ग्रात्म-बल प्रेरक, जिनके बल की देवता आराधना करते हैं और जो प्राणिपात्र के ईश्वर हैं ऐसे कोववन्त देव के ग्राराबी ग्रौर विद्वेन ग्राह्मए के हिसक ब्रह्मज्य को हे रोहितदेव ! तुप किपत करो और क्षीए करते हुये अपने पाशों में बांधो ॥२४॥ एक पाद द्विपाटों में, द्विपाद त्रिपादों में श्रौर फिर द्विपाद् पट्पादों में विक्रमण करता है वे एक पादात्मक ब्रह्म को पूजते हैं, ऐसे उन क्रो प्रवन्त देव के अपराधी और विद्वान द्राह्मण के हिंसक ब्रह्मज्य को हे रोहितदेव ! तुम कश्मित करों ग्रीर उसे क्षीए। करते हुये श्रपने दृढ़ पाशों में बांघ लो ।। र्थ।। काली राघ्र का पुत्र ग्रर्जुन सूर्य हुमा, वह म्राकाश में चढ़ता है भीर वही रोहित रोहराशील पदार्थों पर चढ़ता है ॥२६॥

### ४ (१) स्वत (चौथा अनुवाक)

(ऋषि-म्रह्मा । देवता-म्रह्मातमम् । ऋन्द्र-- म्रनुष्टुष् गासत्री, उन्सिक् ॥ स एति सविता स्वदिवस्पृष्ठेऽवचाकशत् ॥१।० रिस्मिभिनीस आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥२॥ स घाता स विद्यति स वायुर्नभ उच्छितम । रिंमिभिनंभ ग्राभृतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥३।१ सोऽयंमा स वरुगः स रुद्रः महादेवः । रिवमिभिर्नाभ स्रभृत महेन्द्र एत्यावृतः ॥४॥ सो अग्निः स उ सूयेः स उ एक महायमः । रिमिभिनंभ ग्राभृतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥५॥ तं वत्सा उक तिष्ठत्वेककोषांको युका दश । रिश्मिभनीभ ग्राभृतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥६॥ परचात् प्राञ्च ग्राः तन्वन्ति यदुद्तिः वि भासति । रिम्मिनिम ऋाभृतं महेन्द्र एह्याकृतः ॥७॥ तस्यैप माहतोः गराः स एति शिवयाकृतः ॥५॥ रिश्मिभनं आभृत महेन्द्र एत्याकृतः ॥६॥ तस्येमे नक कोका विष्टम्भा नवधा हिता: ॥१०॥ स प्रजाम्यो वि प्रत्यति यद्य प्राणिति यच्व न ॥११॥। तिमदः निगतः सहः स एए एक एक दिक एक । १२।। गृते ऋस्मिन् देवा एकवृतो प्रकृति अगः अ

मही मूय ब्राकाझ की पीठ पर दमवते हुये ब्राममन करते हैं ।५५०० इस्होंने अपनी रश्मियों में ब्राकाझ को टक लिया और वे रश्मियों से युक्त हुये ब्रा रहे हे ए२।। वहीं धाता,बिबर्ता,बायु और पंच्छत ब्राकाझ दें।३५७

वही अर्यमा, वही वरुरा, वही रुद्र, श्रीर वही महादेव है।।४।। वही अस्ति वहीं सूर्य, और वहीं महान् यम हैं ।।५।। एक शिर वाले दश वत्स उन्हीं की भ्राराधना करते हैं ॥६॥ वह उदय होते ही दमकने लगते हैं श्रीर पीछे से उनकी पूजनीय रिसयाँ उनके चारों ग्रोर छा ज'ती है ।।७॥ छीके के म्राकार वाला उनका ही एक गगा मास्त मा रहा है ॥=॥ इन्होंने श्रपनी रश्मियों से आकाश को ढक लिया है, यह महान् इन्द्र के द्वारा किरगां से ब्रावृत्त हुये चले ब्रा रहे हैं ॥६॥ उनके विष्टम नौ, वोश नौ प्रकार से ही ग्रवस्थित हैं ।।१०।। यह स्थावर जङ्गम सब प्रज ग्रों के इष्टा और सभी के साक्षी हैं ।।११।। यह सब उसे ही प्राप्त होता है, वह एकवृत् केवल एक है।।१२॥ सब देवता इन एक की ही वरसा करते हैं।१३॥

४ (२) सुक्त (ऋषि — ब्रह्मा । देवता—ग्रध्यात्मम् । छन्द-त्रिष्टुप् पत्ति, ग्रनुष्टुप्;

गायत्री, उहिएाक्) कीतिरच यशाव्चान्भरच नभरच बाह्र शवर्चसं चान्नं चान्नाद्यं छ 118811

य एतं देवसेकवृतं वेद ॥१५॥

न द्वितीया न तृतीयश्चतुर्थो नाष्युच्यते । य एतं देवमेकवृतं वेद

न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाष्युच्यते । य एतं देवमेक वृतं वेद नाष्ट्रमो न नवमो दशमो नाष्युच्यते। य एत देवमेकवृतं वेद ॥१८॥

स सवस्मै वि पश्यति यच्च प्राग्गति यच्च न।

य एत देवमेकवृत वेद ॥१६॥

तमिद निगत सहः स एष एक एकवृदेक एव ।

य एतं देवमेकवृत वोद ॥२०॥

सर्वे ग्रस्मिन् देवा एकपृतो भवन्ति । य एतं देवमेकवृतं वेद ॥२१।०

कीति, यश, भ्राकाश, जल, ब्रह्मवर्च, अन्न भौर ग्रन्न की पचाने की क्रिया उसे प्राप्त होती है जो इन एकवृत का ज्ञाता है।१४-१५। इन एक-

वृत का ज्ञाता दितीय तृतीय या चतुर्थं नहीं कहाजा ।।१६।। इन एक वृत का ज्ञाता पंचम, पष्ठ या सप्तम नहीं कहाता ।।१७।। जो इन एक वृत का ज्ञाता है वह अष्टम नवम, नहीं कहलाता ।।१८।। इन एक वृत का ज्ञाता स्थावर जङ्गम सभी को देखने वाला होता है ।।१६। वह असाधारण एकवृत ही है. यह सब उसे ही प्राप्त होते हैं ।।२०।। इनमें सभी देवता एकवृत कहाते हैं ।।२१।।

४ (३) सूबत

(ऋषि-ब्रह्मा । देवता-प्रध्यात्मम् छन्द-विष्टुप्, गायत्रीःपत्तिः; श्रनुटुष्प् )

बहा च तपश्च कीतिश्च यशाश्चामभेश्च नभश्च ब्राह्मण्वर्चसं चात्रचात्राद्यं च य एतं देवमेकवृतं वेद ॥२२॥ भूत च भव्य च श्रद्धा च रुविश्च स्वर्गश्च स्वधा च ॥२३॥ य एतं दवमेकवृतं वेद ॥२४॥ स एव मृत्युः सोमृतं सोम्व स रक्षः ॥२४॥ स रुद्रो वसुविवसुदेये नमोवाके वपटकारोऽनु संहितः ॥२६॥ तस्योमे सर्वे यातव उप प्रशिषमासते ॥२७॥ तस्यामू सुर्वे नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह ॥२६॥

ब्रह्म, तप, कीर्ति, यश, जल, आकाश, ब्रह्मवर्च, श्रन्न श्रीर अन्न-पाचन की शक्ति ।।२२॥ भूत, भविष्य, श्रद्धा, रुचि, स्वगं श्रीर स्वधा ।।२३॥ एकवृत् के ज्ञाता को उक्त सब प्राप्त होता है ।।२४॥ वही मृत्यु, श्रमृत, श्रम्ब श्रीर वही राक्षस हैं ।।२५॥ वही रुद्र, वसुग्रों में वसुविन श्रीर नमस्कार युक्त वाग्गी में वही वपटकार हैं ।।२६॥ सभी यातनाश्रों को देने वाले भी उन्हीं की श्रनुज्ञा में चलते हैं ।।२७॥ चन्द्रमा सहित यह सब नक्षत्र भी उसी के वशीभूत रहते हैं ।।२०॥

#### ४ (४) सूक्त

(ऋषि त्रशार विवता-म्रव्यात्मम् । छन्द-गायत्री, म्रनुष्टुप्, चिल्लकः, बृहती) स ना प्रह्लाः नायत तस्मादहरजायत ॥२६॥

स व रात्र्या ग्रजायत तस्माद् रात्रिरजायत ॥३०॥ से वा ग्रन्तिरक्षादजायद तस्मादन्तिरक्षमजायत ॥३१॥ स व वायोरजायत तस्माद वायुरजायत ॥३२॥ स व दिवोऽजायत तस्माद् द्यौरध्यजायत ॥३३॥ स व दिग्भ्योऽजायत तस्माद् दिशोऽजायन्त ॥३४॥ स व भूमेरजायत तस्माद भूमिरजायत ॥३५॥ स वा भ्रगेरजायत तस्मादग्निरजायत ॥३६॥ स वा श्रद्धयोऽजायत तस्मादापोऽज यतं ॥३७॥ स वा ऋक्य ऽजायते तस्महचोऽजायन्त ॥३८॥ स वै ः ज्ञादजायत तस्माद यज्ञोऽजायत ॥३६॥ स यज्ञःतस्य यज्ञः स यज्ञस्य शिरस्कृतम् ॥४०॥ स स्तनयति सः वि द्योतते स उ अवमानमस्यति ॥४१॥ पापाय वा भद्राय वा प्रगयास्राय वा ॥४२॥ यहा कुणीष्योषधीयहा वषसि भद्रया यहा जन्यमवीवृधः ॥४३॥ तावांस्ते मघवन् महिमोपो ते तन्वः शतम् ॥४४॥ उपो ते बद्धे बद्धानि यदि वासि न्यर्बुदम् ॥४५॥

उनसे दिन प्रकट हुआ और वह दिन से प्रकट हुये ।।२६॥ रात्रि उन्हीं से प्रकट हुई और वह रात्रि से उत्पन्न हुये ।।३०॥ अन्तरिक्ष उनसे प्रकट हुआ और वह अन्तरिक्ष से प्रकट हुये ।।३१॥ वायु उनसे प्रकट हुआ और वे वायु से प्रकट हुये ॥३२॥ आकाश. उनसे प्रकट हुआ और वे वायु से प्रकट हुये ॥३२॥ आकाश. उनसे प्रकट हुआ और वे आकाश से प्रकट हुये ।।३३॥ दिशायों उनसे प्रकट हुई और वे दिशाओं से प्रकट हुये ।।३४॥ पृथिवी उनसे प्रकट हुई और वे पृथिवी से प्रकट हुये ।।३४॥ अग्न उनसे प्रकट हुये और वे अग्न से प्रकट हुये।।३६॥ जल उनसे प्रकट हुये, वे जल से प्रकट हुये।।३७॥ ऋचायों उनसे उत्पन्न हुई वे ऋचाओं से उत्पन्न हुये।३६॥ यज्ञ उनसे प्रकट हुया, वे

यज्ञ से हुये ।।३६।। यज्ञ उनका है, वे यज्ञ एवं यज्ञ के कीर्ष रूप हैं ।।४०।। वही दम ते श्रीर कड़कते हैं. वही उपल गिराते हैं ।।४१।। तुम पापियों को, कल्थाग्यकारी पुरुष को, श्रस्र को श्रीर श्रीषधियों को उत्पन्न करते हो, कल्याग्यमयी वृष्टि रूप में बरसते श्रीर उत्पन्न हुओं को बढ़ाते हो ।।४२-४३।। तुम मधवन् हो, तुम सँकड़ों देहों से युक्त हो श्रीर महिमा द्वारा महान् हो ।।४४॥ तुम सँकड़ों वँधे हुश्रों के बांधने वाले तथा श्रन्त रहित हो ।।४४॥

#### ४ (५) सूक्त

(ऋपि-ब्रह्मा । देवता--ग्रध्यात्मम् । छन्द-गायत्री, उष्णिक् वृहती; ग्रन्ष्ट्प)

भ्यानिन्द्रो नमुराद भूयानिन्द्रासि मृत्युभ्यः ॥४६॥ भूयानण्यः शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभुः प्रभूरिति-त्वोपास्महे वयम ॥४७॥

नमस्ते ग्रस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ॥४६॥
श्यन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥४६॥
श्यम्मो ग्रमो महः स इति त्वोपास्महे वयम् ।
नमस्ते ग्रस्तु पश्यत पश्य मा पश्यतः ।
श्यन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥५०॥
श्यम्भो ग्रह्णां रजतं रजः सह इति त्वोपास्महे वयम् ।
नमस्ते ग्रस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ।
श्रन्नाद्येन यद्यसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥५१॥

वे इन्द्र नमुर से श्रोष्ठ हैं। हे इन्द्र ! तुम मृत्यु के कारणों से भी उन्कृष्ट हो ॥४६॥ हे इन्द्र ! तुम दान प्रतिविधिका शिवत से भी श्रोष्ठ हो, तुम वैभववंत श्रीर स्वामी हो। हम तुम्हारी श्राराधना करते हैं।४७। हे इन्द्र ! मुक्ते यज्ञ तेज श्रीर ब्रह्मवर्च से देखो, तुमको नमस्कार है ॥४६-४६। जल, पौरुप महत्ता श्रीर सम्पन्नता के रूप में हम तुम्हारी भाराधना करते है।।४०॥ जल, श्रहण, रजत, रज श्रीर, सह रूप में

का० १३ ग्र० ४ सू० ४ (६) ]

हम तुम्हारी आराधना करते हैं। तुम हमको अन्नवान होकर देखो। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं ॥५१॥

# ्४ (६) सूक्त

(ऋषि-ब्रह्मा । देवता-प्रध्यात्मम् । छत्द-स्रनुब्दुष्, गायत्री उष्णिक्, वृहती)

उरुः तृथुः सुभूभुं व इति त्वापास्महे वयम् ।
नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ।
अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मण्वचसेन ॥४२॥
प्रथो वरो व्यचो जोक इति त्वोपास्महे वयम्
नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ।
अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मण्वचसेन ॥४३॥
भवद्वसुरिदद्वसुः संयद्वसुरायद्वसुरिति त्वोपास्महे वयम् ॥५४॥
अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मण्वचसेन ॥४६॥
अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मण्वचसेन ॥४६॥

ग्रम, पृत्रु, सुभूः भव इम रूप में हम तुम्हारी ग्राराधना करते हैं ।।१३।। प्रथ, वर व्यक्ष, लोक इस रूप में हम तम्हारी ग्राराधना करते हैं ।।१२।। भवद्वमु, इदद्वसु संयदवसु ग्रीर ग्रायद्वसु के रूप में हम तुम्हारी ग्राराधना करते हैं ।।१४।। हे इन्द्र ! मुभे ग्रन्न, यग, तेज ग्रीर ब्रह्मवर्च से देखो तुम्हारे लिये में नमस्कार करता हूं ।।११-१६।

# चतुर्दश काण्ड

#### १ सूक्त (प्रथम ग्रनुवाक)

(ऋषि-सः वित्री सूर्या । देवता — ग्राह्मा: सोम: विवाह: वध्वास: संस्पर्शमोचनमः विवाहमन्त्राशिष । छन्द — ग्रनुष्टुष्: पङ्वित: त्रिष्टुष् जगती: वृहती: उष्णिक )

सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येगोत्तभिता चौः। ऋते नादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः ॥१॥ सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही। ग्रयो नक्षत्राग्मेपामुपस्ये सोम ग्राहितः ॥२॥ सोमं मन्यते पिवान् यत् संपिपन्त्योषिधम् । सोम' यं ब्रह्मारागे विदुनं तस्याइनाति पार्थिवः ॥३॥ यत् त्वा सोम प्रपिवन्ति तत ग्रा प्यायसे पुनः । वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास ग्राकृतिः ॥४॥ म्राच्छाद्विधानैगुंपितो वाईतैः सोम रक्षितः। ग्राव्णामिच्छण्वन् तिष्ठसि न ते ग्रश्नाति पाथिवः ॥५॥ चित्तरा उपवर्हगां चक्षुरा ग्रम्यव्जनम् । द्योभ भिः कोश ग्रासीद् यदयात् सूर्य पतिम् ॥६॥ रैम्यासीदनुदेयी नाराशसी न्योचनी। सूर्याया भद्रमिद वासो गाथयैति परिष्कृता ॥७॥ स्तःमा ग्रासन् प्रतिघयः कुरीरं छन्द श्रोपशः। सूर्यया ग्रह्विना वराग्निरासीत् पुरोगवः ॥६॥

सोमो बधू युरभवदिश्वनास्तामुभा वरा । सूर्या यत् पत्ये शंसन्तीं मनसा सविताददात ॥६॥ मनो ग्रस्या ग्रन ग्रासीद् दौरासीदुत च्छदिः । शुक्रावनड्वाहावारताँ यदयात् सूर्या पतिम् ॥१०॥

सत्य से ही पृथिवी, सूर्य ग्रीर ग्राकाश में चन्द्रमा स्थित हैं। सूर्य से म्राकाश स्थित है ॥१॥ सोम से यह पृथिवी है, उन्हीं से सूर्य वल युक्त है इसलिये यह सोम नक्षत्रों के पास रहते हैं।।२।। जो सो र हप श्रीपिं को पीसकर पीते हैं वे श्रग्ने को सोम पीने वाला समभते हैं। यह सोमयाग ही सोस नहीं है। ज्ञानी जन जिस सोम को जानते है उसे साधारण प्राणी अक्ष्मण नहीं कर सकते । ३॥ हे सो र ! पुरुष तुम्हें पीते है फिर भी तुम वृद्धि को प्राप्त होते रहते हो। सम्बत्सरों से मास रूप वायु इस सोम की रक्षा करता है ।।४। हे सोम ! वृहती छन्दात्मक कर्मों से ग्रीर ग्राच्छद् विघानों से तुम रक्षित हो ग्रीर सोम कूटने के पाषागा के शब्द से ठहरते हो । पार्थिव जीव तुम्हारा सेवन नहीं कर सकते ॥ १॥ जब सूर्या पति के पास गई, तव ज्ञान उपवर्त्ण, चक्षु श्रम्यजन श्रीर ग्राकाश-पृथिवी कोश वो ।।६।। न्योचिनी रैंम्य. सूपी के साथ गई । वह गाथ। श्रों से सजकर सूर्या के परिधान को लेकर चलती थी।।७। उस समय छन्दंस्त्रीत्व के लक्षगा केश जाल हुये स्तुतियाँ प्रतिधि हुये, अग्नि पुरोगव और श्रव्विनीकुमार सूर्या के वर हुये ।। 💵 पित की कामना वाली सूर्या को जब सूर्य ने दिया तब सोम बध्ययुहुये, म्रहिवनीकुमार वर हुये ।। ६।। जब सूर्या पित को मिली तब मन रथ हमा, शुभता वृषभ हुये और चौ गृह ही गया ॥१०॥ ' ऋनसामाम्यामभिहितौ गावौ ते सामनावताम् । ्रश्रोत्र ते चक्रे ग्रास्तां दिवि पन्थाइचरःचरः ॥११॥ शुची ते चक्रे यात्या ब्यानो ग्रक्ष ग्राहत:। भ्रनो मन मयं सूर्यारोहत् प्रयती पतिन् ॥१२॥ सूर्याया वहतुः प्रागात् सविता यमवासृजत् ।

मधासु हत्यन्ते गावः फल्गूनीप व्युद्धते ।।१३॥ यदिवना पृच्छमानावयात त्रिचक्रोग वहतुं सूर्यायाः । वर्गैक चक्रं वामासीत क्वदेष्टाय तस्यथुः ॥१४॥ यदयातं शुभस्पती वरेय सूर्यामुप । विस्वे देवा ग्रनु तद वामजनान पुत्रः पितरमवृणोत पूषा ॥१५॥ हे ते चक्रे सूर्यं ब्राह्मण ऋतुथा विदुः । ग्रथंक चक्र यद् गृहा तदद्वातय इद विदुः ॥१६॥ त्रयंगरा जयामहे सुबन्ध्ं पतिवेदनम । उवारिकमिव वन्धनात् प्रतो मुज्जामि तामुनः ॥१७॥ प्रतो मुञ्चामि नामुतः मृबद्धाममृतस्करम् । यथेयानिन्द्र मीढवः सुपृत्रा सुभगासति ॥१८॥ प्रत्वा भूञ्चामि वरुणस्य पाणाद येन त्वावध्नात् सविता सुशेवाः ऋतस्य यौनी सुकृतस्य लोके स्योन ते श्रस्तु सहसं भनायी ॥१६॥ भगस्वेतो नयत् हस्तगृह्यादिवना त्वा वहनां रथेन । गृहान् गच्छ गृहॅदत्ती यथासो विश्वितः विदयभा बदाप्ति । २०॥ ऋक् साम के अभिहित दो गौ-साय प्राप्त हुये । घाकाश के मार्ग ने उन्हें तेरे कानों के रूप में किया 118811 है सूर्य ! ज्योतिर्मान सूर्य श्रीर चन्द्रमा चक्र बने, व्यान श्रक्ष बना श्रीर तब तू मनस्मय रथ पर स्राह्ट होकर पतिगृह को जाने लगी । १२।। सचिता ने सूर्या को दहेज दिया । फल्गूनी नक्षत्र में बैलों से एथ खिचवादा जाता ग्रीर मघा नक्षत्र में उन्हें चलाया जाता है ।।१३(। हे ग्रहिबतीकुमारो । जब तुम सूर्य का बहुन करने के लिये अपने तीन पहिये वाले रथ से आये थे, जब त्म से पूछा गया या कि तुम्हारा एक चक कहाँ गया? तुम अपने अपने कर्मी में लगे हुओं में से किमके पास ठहरे थे ॥१४॥ हे ग्रहिबतीकुमारो ! , सूर्या को श्रेष्ठ समक कर जब तुम उसे वरण करने को ग्राये तब विश्वेदेवों ने तुम्हें जाना ग्रौर नरक से बचाने वाले सूर्य ने पालक का बराण किया ॥१५॥ हे मूर्ग ! तेरे दोनों चक्र ऋतु के

मार ब्राह्मणों द्वारा जाने जाते हैं। तेरे एक गूढ़ चक्र के जाता भी .न् ही हैं सुन्दर बन्धुंओं से युक्त रखने वाले और पति को प्राप्त ाने वाले देवता अर्यमा का हम पूजन करते हैं। ककडी के डण्ठल से क् होने के समान मैं इस कन्या को यहाँ पृथक् करता हूँ, परन्तु इसे कुल से पृथक् नहीं करता । १७॥ मैं इसे पृथक् करता हूं, पतिकुल भले प्रकार युक्त करता हूँ। हे सिचन मिक्त वाले इन्द्र! यह कन्या भाग्यवती और सुपुत्री हो ॥१८॥ सूर्य ने जिस वंदणपाश से मुक्ते बाँछ ।। या, मैं तुभे उससे मुक्त करता हूँ। तू मघुरभाषिणी, सत्य रूप, ष्ठ कर्मों के फल वाले लोक में मुखी हो ।।१६।। सीभाग्य प्रदान करने ते भग देवता तुभी हाथ पकड़ कर और अध्वनीकुमार तुभी रथ में ले य । तू ग्रपने घर को प्राप्त होती हुई पालन करने वाली तथा सबको । करने वाली हो और सुन्दर वाणी कहती रहे ।।२०॥ प्रिय प्र जाये ते समृध्यतामस्मिन् गृहे गाईपत्याय जागृहि। गा पत्या तन्वं सं स्पृशस्वाथ जिव्विविद्यमा वदासि ॥२१ व स्तं मा वि यौष्टं विष्वमायुर्व्यश्नुतम् । डिन्ती पुत्रैनंष्तृभिमीदमानी स्वस्तकी गम्र र्गापरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परि यातोऽणंवम् । इवान्यो भुवना विचष्ट ऋतू रन्यो विद्यवजायसे नवः ॥२३ गोनवो भवसि जायमानाऽह्यां केतुरुषसःमेष्यग्रम्। ग देवेभ्या वि दधास्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः ॥२४ ा देहि शामृत्यं ब्रह्माभ्या वि भजा वसु । यैशा पद्वती भूत्वा जाया विशते पतिम् ॥२४ जलेगहितं भवति कृत्यासक्तिव्यंज्यते । ान्ते अस्या ज्ञातयः प्रतिबंग्धेषु बध्यते **ा**२६ लीला तनूर्भवति क्वती पापयामया। तर्यद वध्वो वाससः स्वमङ्गमभ्यूर्णुते ॥२७ शसनं विशसनमयो अधिविकर्तनम् ।

सूर्यायाः पश्य रूपाणि तामि ब्रह्मोत शुम्भित ।।२८ तृष्टमेतत् कट्कमपाष्ठवद् विपवन्नैतदत्तवे । सूर्यां यो ब्रह्मा वेद स इद् वाध्यमहं ति ।।२६ स इत् तत् स्योनं हरित ब्रह्मा वासः सुमङ्गलम् । प्रायम्बित्ति यो अध्येति येन जाया न रिष्यति ॥३०

त् अपने घर में गाईपत्य अग्नि के लिए सचेत रह, इस पति से अपने को स्पर्श करने वाली हो । तेरी सन्तान के लिए वस्तुएँ व्हें तू आयु से पूर्ण होने तक बोलने वाली हो ।। २१ ।। तुम दोनों साथ रहो पृथक न होओ, जीवन पर्यन्त अनेक प्रकार के भीजन करो, पुत्रादि के .साथ क्रीड़ा करो और मंगल से युक्त होते हुए सदा प्रसन्न रहो ।। २२ ॥ यह सूर्य और चन्द्रमा शिशु के समान खेलते हुए पूर्व पश्चिम में गमन करते हैं। इनमें से एक, लोकों की देखता हुआ ऋतुओं की उत्पन्न करता और नये रूप में प्रकट होता है। २३।। हे चन्द्र ! तुम माम में स्थित हुये सदा नवीन रहते हो । अपनी कला को घट ते बढ़ाते हुये प्रतिपदा आदि दिनों को करते हो। तुम उपा काल में आगे ग्राकर देवनाशों को भाग देते और दीर्घ जीवन करते हो ।। २४ ।। यह कृत्यासी पति में प्रविष्ट होती है । है वर ! तुम मामुल्य देते हुए ब्राह्मणों को धन दो ॥२४॥ इसी नीले लाल वस्त्र में कृत्या असिक्त उद्गृत होती है (इसके न देने पर) इस वध् के बाँछव विद्व को प्राप्त होते हैं परन्तु पति अवरुद्ध हो जाता है । २६ ।। दधू के वस्त्र से अपने अङ्ग को ढकने वाले पति को पाप दौप लगता है ग्रीर उसका गरीर घृणित हो जाता है ॥२७॥ अध्ययन, विदासन और अधीविव र्तान सूर्या के इन रूगों को देखो, इन्हें ब्रह्मा ही सजाना है ॥२५॥ यह वस्त्र प्यास लगाता है, कड़वा है, अपाष्ट्र है और विप के समान है। सूर्या का ज्ञाना ब्रह्मा ही बच् के वस्त्र के योग्य है। १२६।। जिस वस्त्र से प्रायम्बित होता है, जिसमे पत्नी मरण को प्राप्त नहीं होती, उस कत्यः णकारी वस्य को ब्रह्मा धारण करता है ॥३०॥

युवं भगं सं भरत समृद्धमृतं वदन्तावृतोद्येषु । ब्रह्मणस्ते पतिमस्यै रोचय चारु संभलो वदतु वाचमेताम् ॥३१ इहेदसाथ न परो गमाथेमं गावः प्रजया वर्धयाथ । शुभं यतीहस्त्रयःसोमवर्चसो विश्वे देवाःकन्निह वो मनांसि ।।३२ इमं गावः प्रजया सं विशाथायं देवानां न मिनाति भागम्। अस्मै वः पूषा मरूतश्च सर्वे अस्मै वो धाता सविता सुवाति ॥३३ अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थानो येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम् । सं भगेन समर्यम्णा सं धाता सृजतु वर्चसा ॥३४ यच्च वर्चो अच्चषु सुरायां च यदाहितम् । यद् गोस्विश्वना वर्चस्तेनेमां वर्चसावतम् ॥३५ येन महानध्न्या जघनमश्विना येन व सुरा। येनाचा अभ्यषिच्यन्त तेनेमां वर्चसावतम् ॥३६ यो अनिध्मो दीदयदप्स्वन्तर्यं विप्रास ईडते अध्वरेषु । अपां नपान्मधुमतीरपो दा यामिरिन्द्रो वावृधे वीर्यावान ॥३७ इदमहं रुशन्तं ग्राभं तनूहिषमपोहामि । यो भद्रो रोचनस्तमुदचामि ॥३८ आस्यै ब्राह्मणाः स्नपनीर्हरन्त्ववीरघ्नीरुदजन्त्वाप: । अर्यम्णो अग्नि पर्येतु पूषन् प्रतीच्चन्ते श्वसुरो देवरश्च ॥३६ शं ते हिरण्यं शमु सन्त्वापः शं मेथिभवतु शं युगस्य तद्म । शं त आपः शतपवित्रा भवन्तु शमु पत्या तन्वं सं स्पृशस्व ॥४०

तुम दोनों सत्य बोलते हुए सौभाग्य को प्राप्त होओ। हे ब्रह्मणस्पते! तुम इसके लिये पति को स्वीकार करो और वह भी स्वीकृत रूप वाणी को कहे। ३१॥ तुम मत जाओ, यहाँ बैठो, यह व ल्याणमयी घेनु हैं। तुम दोनों ही सन्तान से वृद्धि वो प्राप्त होओ, विश्वे देवता तुम्हारे मनों को उज्ज्वल बन वें।। ३२॥ यह गीएँ इसे मिलें। इस देव-भाग का विभाजन नहीं होता। तुम्हें पूष, मरुद्गण घाता ओर सविता देव भी

इसकी प्रेरणा दें । २३।। जिन मार्गी से हमारे मित्र गमन करते हैं वे मार्ग कण्टक-रहित और सुगम हो। धाता तुम्हें तेजस्त्री और सौभाग्यवान् वनःवें।। ३>॥ जो वर्च गौग्नों में, पाशों में और सुरा में है, उस वर्ज से हे अविवद्वय ! तुम इसकी रक्षा करने वाले होओ ॥ १५॥ हे अधिवद्वय ! जिस वर्च से सुरा और पाशों का अभितिचन हुया और जिस वर्च से जघत महान्धन्याका, उस वर्च से मेरी रक्षा करो ॥३६॥ जो ज्वलित न होकर भी जलों में हिंसन कर्म से सम्पन्न है जिसकी यज्ञ। मे अहाण स्तुति करते हैं और जो जलों के पोषक हैं, ऐसे तुम मधुर जलों वो प्रदान करो, इसी के द्वारा इन्द्र प्रवृद्ध होते हैं ।।३७।। गरीर के दूषित करने वाले मल को मैं पृथक् करता हूँ और कल्याण को देने वाले शोधन पदार्थी को ग्रहण करता हूँ।।३८।। ब्राह्मण इसके लिए स्नान करने वाले जलों को ल वें, बीरों कों म रने वाले जल इसे प्राप्त हों। हे पूपन ! अयंगा से यह अग्नि को प्राप्त करे। इसके श्वसुर और देवर इसकी प्रतीक्षा में हैं ॥ ३६ ॥ हे वधू ! तेरे लिये जल कल्याणमय हों, सुवणं मुख देने वाला हो, आकाश सुखदायी हो, तू कल्याण को प्राप्त करती हुई अपने पति-देह का स्पर्श कर ॥४०॥

से रयस्य खेऽनसः से गृगस्त शतक्रतो ।
अपालामिन्द्र तिष्पूत्वाकृणोः सूयत्वचम् ॥४१
आशासाना सी मनसं प्रजां सीभाग्य रियम् ।
पत्युरनुव्रता भूत्वा सं नह्यस्वामृताय कम् ॥४२
यथा सिन्धुनंदीनां साम्राज्यं सपुवे वृपा ।
एवा त्व सम्राज्ञयेघि पत्युरस्त परेत्य ॥४३
सम्राज्ञेघि श्वजुरेषु सम्राज्ञयुह देवृषु ।
ननान्दुः सम्राज्ञयेधि सम्राज्ञ्युत देवृषु ।
ननान्दुः सम्राज्ञयेधि सम्राज्ञ्युत श्वश्रवाः ॥४२
या अकृत्तन्नवयन् याश्च तत्निरे या देवीरन्तां अभितोऽददन्त ।
तास्त्वा जरसे स व्ययन्त्वायुष्मतीदं परि धत्स्व वासः ॥४५

जीव रुदिन्त वि नयन्त्यव्वरं दर्धामनु प्रसिति दीव्युर्नरः।
वामं पितभ्यो य इदं समीरिरे मयःपितभ्यो जनये परिव्वजे ।।४६
स्योन ध्रुव प्रजाये धारयामि तेऽश्माम देव्याः पृथिव्या उपस्थे।
तमा तिष्ठानुमाद्या सुवर्चा दीर्घं त आयुःहिवता कृणोतु ॥४७
येनाग्निरस्या भूम्या हस्तं जग्नाह दक्षिणम्।
तेन गृह्णामि ते हस्तँ मा व्यथिष्ठा मया सह प्रजया धनेन च ॥४६
देवस्ते सिवता हस्तं गृह्णातु सोमो राजा सुप्रजसं कृणोतु।
अग्निः सुभगां जातवेदा पत्ये पत्नीं जरदिष्ट कृणोतु।।४६
गृह्णामि ते सीभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदिष्टर्यथासः।
भगोअर्यमा सिवता पुरिन्धभेद्यं त्वादुर्गीहप्त्याय देवः।।५०

हे सैकड़ों कर्म वाले इन्द्र ! रथाकाश में तीन वार पवित्र करके मैंने अपाला को सूर्य के समान दमकती हुई त्वचा से युक्त किया है। ४०६ तू सन्तान, धन, सीभाग्य और प्रसन्नता की कामना वाली होकर पति के अनुकूल रह और इस अमृतमय सुख को अपने वश में कर ॥४२॥ अमृत वंक समुद्र निदयों के राज्य को पाता है, वैसे ही तू पितगृह को प्राप्त होकर साम्र ज्ञी के समान हो ॥४३॥ तू व्वसुर, देवर, ननद श्रीर सास सी में साम्र ज्ञी वन कर रह ॥ ४५ ॥ जिन स्त्रियों ने इस वस्त्र को कात बुनकर विस्तृत किया है, वे देवियाँ तुभी बृद्धावस्था वाली बनावें। हे ब्रायुष्मृती ! तू इस वस्त्र को धारण कर ।।४५।। कन्या रूप यज्ञ को जब पुरुष ले जांते हैं, सन्तान हमक तन्तु वाला पुरुष कन्या का शोक करता है, और कन्यापक्ष के प्राणी उसके लिये रोते हैं। हे वधु ! इसे करने वाले पितरों को वाम करते हैं। इसलिये तू ध्वसुर आदि वरपक्ष और उत्पादनकर्ता मातृमक्ष का आलिंगन कर ॥ ४० ॥ मैं इस पाषाण को पृथिती पर प्रतिष्ठित करता हूँ तू शोभन रूप वाली सबको प्रसन्त करने वाली इस पाषाण पर बैठ। सिवता तेरी आयु वृद्धि करें ॥४८।। हे जाये! जिस लिये अग्नि ने इस भूमि के दिये हाथ को पकड़ा है, उसी प्रकार मैं तेरा हाय ग्रहण करता हूं तू दुःखीन हो मेरे माथ सन्तान और धन सहित निवास कर ।।४८।। सविता तेरे हाथ की ग्रहण करें, सोम तुभे सन्तानवती बनावें, अग्नि तुझे सोगाग्यवती करते हुए वृद्ध वस्था तक पति के साथ रहने वाली बनावें ॥५६॥ है वधु ! तू मेरे साथ वृद्धावस्था तक रहे, इसलिये तेरे हाथ को ग्रहण करता हूं। तू सोभाग्यवती रहे, भग, अर्यमा, सविता और लक्ष्मी ने ुझे गृतसा धर्म के लिए मुझे प्रदान की है ॥५०॥

भगस्ते हस्तमग्रहीत् सिवता हस्तमग्रहीत् । पत्नी त्वमसि धर्भणाह गहपितस्तव ॥: १ ममेयमस्तु पोष्या मह्य त्वादाद् वृहस्पितः । मया पत्या प्रजावित स जीव शरदः शतम् ॥५२

त्वाच्टा वासो व्यद्धाच्छुभे कं वृहस्पतेः प्रशिषा कतीनाम् ।
तेनेमां नारीं सिवता भगरव सूर्यामिव परि धत्तां प्रजया । १३
इन्द्राग्नी द्यावापृथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा मगो अश्विनोभा ।
वृहस्पतिमंहतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु ॥ ५४
वृहस्पतिः प्रथमः सूर्यायाः शीर्षं केशां अकल्पयत् ।
तेनेमामहिवना नारीं पत्ये स शोभयामसि । १४६
इदं तद्भ्यं यदवस्त योपा जायां जिज्ञासे मनसा चरन्ताम् ।
सामन्वतिष्ये सिविभिन्वग्वैः क इमान् विद्वान् चवर्तं पाशान् ॥ ६६
अहं वि प्यामि मिय ह्यमस्या वेददित् पश्यन् मनसः कुलायम् ।
न स्तेयमिद्म मनसोदमुच्चे स्वय अथ्वानो वहणस्य पाणान् ॥ ५७
प्र त्वा मुञ्चामि वहणस्य पाणाद् येन त्वावध्नात् सिवता सुशेवाः ।
उन्न लोकं सुगमत्र पन्यां कृणोमि तुभ्यं सहपत्त्ये वधु ॥ ५८
उद्दच्छध्वमप रक्षो हनाथेमां नारीं सुकृते द्यात ।
धाता विपश्चित् पतिमस्यै विवेद भगा राजा पुर एतु प्रजानन्

भगस्ततक्ष चतुरः पादान् भगस्ततक्ष चत्वार्यं व्यलानि । स्वटा पिपेश मध्यतोऽनु वर्झान्त्सा ने। अस्तु सुमङ्गली ।.६० सुिक शुकं वहतु विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृत सुचक्रम् ।

आ रे। ह सूर्ये अमृतस्य ले। क स्योनं पित्रभ्यो वहतुं कृरणु त्वम् ॥६१
अभ्रत्वृद्धनीं वरुणापशुद्धनीं वृहस्पते ।
इन्द्रापित्वनीं पुलिणीमास्मभ्यं सिवतर्वह ॥६२
मा हिसिष्ट कुमार्यं स्थूणे देवकृते पिथ ।
शालाया देव्या द्वारं स्यं न कृण्मो वधूपथम् ॥६३
ब्रह्मापरं युज्युतां ब्रह्म पूर्वं ब्रह्मान्तते। मध्यते। ब्रह्म सर्वतः ।
अनाव्याद्यां देवपुरां प्रयद्य शिवा स्योना पितले। के वि राज ॥६४

भग ने और सूर्य ने तेरा हाथ पकड़ा है, इसलिये तू धर्मपूर्वक मेरी भार्या है और मैं तेरा पति हूँ ॥ ५१ ॥ वृहस्पति ने तुके मेरे लिये दियां है तू मुझ पति के साथ रहती हुई सन्तानवती हो और सौ वर्षतक की आयु भोगती हुई मेरी पोष्या रह ।। ५२ ।। हे शुभे ! त्वष्टा ने इस कल्याणकारी वस्त्र को वृहस्पति की आज्ञा से निर्मित किया है सविता और भग देवता सूर्या के समान हो इस स्त्री को इस वस्त्र द्वारा संतानादि से सम्पन्न करें । ५३॥ अधिवद्वय, इन्द्राग्नि, मित्रावरुण, आकाश-पृथिवी, वृहस्पति, वायु, मरुद्गण, ब्रह्म और सोमदेवता इस स्त्री की संतान से वृद्धि करें ॥ १४॥ हे अधिवद्धय ! वृहस्पति ने सूर्या के शिर का केशविन्यास किया था, उसी के अनुसार हम वस्त्रादि द्वारा इस स्त्री को पति के निमित्त सजाते हैं ।। ११।। इस रूप को योषा धारण करती है। मैं योषा को जानता हूँ। मैं इसकी नवीन चाल व ली सिखयों के अनुमार चलूंगा। यह केशविन्यास किस विद्वान ने किया है।। ५६।। मैं इसके मन रूप हृदय को जानता हुआ और इसके रूप को देखता हुआ, अपने से आबद्ध करता हूँ। मैं चौर्य कर्म नहीं करता। स्वयं मनं लगाकर के केशों को गूँथता हुआ वरुण-पाशों से मुक्त करता हूँ ॥५७॥ जिस सविता ने तुके वरुण-पाश में बाँधा है, उससे मैं तुके मुक्त करता हैं। हे पत्नी ! मैं तेरे साथ लोक के इस विस्तृत मार्ग को सरल बनाता हूँ।। ५८।। जल प्रदान करो, राक्षसों को मारो, इस स्त्री को पूण्य में

प्रतिष्ठित करो । धाता ने इसे पित दिया है विद्वान् मग इसके सामने हों ।।५६।। भग ने इसके चारों पद और चारों उष्पलों को रचा, मध्य में वर्झों को बनाया, वह हमको सुन्दर कल्याण के देने वाली हो ।।६०।। हे वधू ! तू वरणीय दमकने वाले, सुदीस दहेज पर चढ़ और इसे पित और उसके पक्ष के सब पालकों के लिये कल्याणकारो बना ।।६९।। हे वृहस्पते ! हे इन्द्र ! दे सिवतादेव ! इस वध को भ्राता पित पशु अ।दि की क्षय करने वाली मत बनाओ । इसे पुत्र, धन ग्रादि से सम्पन्न रूप में हमें प्राप्त कराओ ।।६२।। हे देव ! इस वधू को बहन करने वाले रथ को हानि मत पहुँचाओ, हम ग्राला के हार पर इस वधू के मागं को कल्याण-मय बनाते हैं ।। ६६ ॥ आगे, पीछ, भीतर, बाहर, मध्य में सब ओर ब्राह्मण रहें । तू देवताओं के निवास वाली रोग-रहित ग्राला को प्राप्त हो और पित गृह में मंगलमधी होती हुई प्रसन्न रह ।।६४।।

## २ स्त (द्यरा अनुवाक)

् ऋषि—सावित्री सूर्याः । देवता—आत्मा, यक्ष्मनाशनी, दम्पत्याः परिपन्थिनाशनी, देवाः । छन्द — अनुष्टुप्, जगती, अष्टिः विष्टुप्, वृहती, गायत्री, पंक्तिः, उष्णिक, शक्वरी )

तुभ्यमग्रे पर्या वहन्तसूर्या वहतुना सह ।
स नः पितभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया स ॥१
पुनः पत्नीभाग्नरदादायपा सह वचंसाः ।
दीर्घायुरस्या यः पितर्जीवाति शरदः ज्ञतम् ॥:
सोमस्य जाया प्रथमं गन्धवंस्तेऽपरः पितः ।
तृतीयो अग्निष्टे पितन्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥३
सोमो दद्द् गन्धवंय गन्धवं दददग्नये ।
रिय च पुत्रांश्वादादिग्नमंद्यमथो इमाम ॥४
जा वामगन्तसमितवंजिनीवसू न्यशिवना हृत्यु कामा अरंसत ।
अभूत गोपा मिखुना जुभस्पती प्रिया अर्थम्णो दु यां अशोमहि ॥४
सा मन्दसाना मनसा शिवेन रिय धेहि सर्ववीरं ववस्यम् ।

सुगं तीर्थं सुप्रपाणं सभस्पती स्थाणुं पथिष्ठामप दुर्मीत हतम् ॥६ या ओषधयो या नद्यो यानि क्षेत्राणि या वना । तास्त्वा वधु प्रजावतीं पत्ये रक्षन्तु रक्षसः ॥७ एमं पन्थाम रुक्षाम सुगं स्वस्तिवाहनम् । यस्मिन वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते वस् ॥० इदं सु मे नरः श्रुणुत ययाशिषा दम्पती वाममञ्जुतः । ये गन्धर्वा अप्सरञ्च देवीरेषुवानस्यत्येष येऽधि तस्युः । स्योनास्ते अस्यै वध्वै भयन्तु मा हिसिषुवंहतुतुमुद्धमातम् ॥६ ये वध्वश्चन्द्रं वहतं यक्षमा शन्ति जनाँ अनु । पुनस्तान् यिष्ठया देवान्त्यन्तु यतःआगताः ॥१०

है अने १ दहेज के साथ सूर्या को जुम्हारे लिये लाये थे । जुम हमको सन्तानवती पत्नी दो ।। १।। अग्नि ने आयु और तेज के सहित हमें पत्नी प्रदान की है, इसका पति भी दीघंजीबी हो वह सी वर्ष की भायु पावे ॥२॥ तू पहले मोम की पत्नो हुई फिर गंवर्व की और ग्राग्न तेरा तृतीय पति हुआ। मैं मनुज तेरा चतुर्थ पति हूँ।। ः।। सीम ने तुभी गधर्वको दो, गंधर्वने आग्निको और अग्निने तुभी मेरे लिये दे दी और धन तथा पुत्रों से भी सम्पन्न किया ॥४। हे उपाकालीन ऐश्वर्य वाले अध्वद्वय ! तुम्हारे हृदय में जो श्रभीष्ट रहते हैं, वह तुम्हारी कृपापूर्ण बुद्धि द्वारा हमको मिलें। तुन हमारे प्रियंतथा रक्षा करने वाले हो हो । हम सूर्य की कृषा में ग्रहों में भीग करने वाले हों।। १।। तुम कल्याणकारी मन से वीरों से गुक्त धन का पोषण करो। हे अधिबद्धय तुम इस तीर्थ को सुफल करते हुए मार्ग में प्राप्त दुर्गति आदि को दूर कर दो ।।६।। हे वघु! औषधि, नदी, क्षेत्र और वन तुके सन्तानवती बनावें और तेरे पति की दुष्टों. से रक्षा करें।। ७ ।। हम इस सुखमय वाहन वाले मार्ग पर चनते हैं, इसमें वीरों को हानि नहीं होती और अन्यों का घन प्राप्त होता है ।। =।। मनुब्यो ! मेरी वात सुनो, वनस्पतियों में गंधर्व हैं, अप्सरागें हैं, वे इसे सुख देने वाली हों और इस दहेज रूप

धन को नष्ट करें। इन आशीर्वादात्मक बाग्गी से यह दोनों उत्तम पद यों का उपभोग करें।। द्वारा के समान प्रसन्तापद दहेज की अंद जो विनाशक साधन ग्रात हैं, दे जहाँ से आते हों वहीं उन्हें यज्ञीय देवता पहुँ नावें।। १०।।

मा विदन् परिपन्थिनो व आसीदन्ति दम्पति। स्रोन दुर्गमतीतामप द्रान्त्वरातयः ॥११ सं काशयामि वपतुं ब्रह्मणा गृहैरघोरेण चक्षषा मित्रियेण। पर्याणद्धं विश्वरूपं यदस्ति स्यान पतिभयः सविता तत् कृणोतु ॥१२ शिवा नारीय तस्तमागन्निम घाता लाकमस्यै दिदेश । तामयंमा भगो अव्वनोभा प्रजापितः प्रजया वर्षः यन्तु ॥१३ आत्मन्वत्थ्यवं म नारीयमागन तस्यां नरो वपत बीजमस्याम् । सा वः प्रजां जनयद् वक्षणाभ्यो विभ्नती दुग्धमृष गस्य रेतः ॥१४ प्रति तिष्ठ विराडसि विष्णुरिवेह सरस्वति । सिनावालि प्र जायतां भागस्य समतावसन् ॥१५ उद् व ऊमिः शम्या हत्त्रापा याक्त्राणि मुञ्बत । मादुष्कृतौ व्येनसावध्न्यावशुनभारताम् ।१६ अधेरचक्षरपतिब्नी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमा गृहेभ्यः। वीरसूर्वेवृहामा स त्वयेधिपीमाह सु मनस्यमाना ॥१७ तदेतृद्वपतिद्वाहैधि शिवा पशुक्यः सुयमा सुवर्चाः । प्रजावती वीरसूर्देवृकामा स्योनेममन्नि गाहपत्य सपयं । १= उत्तिष्ठेतः किमिच्छन्तीदमागा अह त्वेडे अन्भभूः स्वाद गृहात् । शून्यदी निर्द्धते याजगन्धोत्तिष्ठाराते प्र पत मेह रस्याः ॥१६ यदा गाह्ने रत्यगसपर्येत पूर्व मिन वधूरियम्। अवा सरस्वत्ये नारि तितृभ्यश्च नमस्कुरु ॥२०

दम्यति के समीय जो दस्यु आना चाहते हैं, वे इन्हें प्राप्त न कर सकें। हम इस दुर्गम मार्ग की सुगमता से पार करें और हमारे शश्रु दुर्गति में पढ़ें ।। ११ ।। मैं दहेज की मंत्रों, और नक्षत्रों के द्वारा दीग्त करता हूँ। इसमें विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, उन्हें मवितादेव प्राप्त करने वालों को सुख देने वाले बनावें। १२॥ इस स्त्री के लिए घाता ने घर रूप लोक बनाया है यह कल्याणी इसे प्राप्त होगई है। उस वध को क्षण्विद्वय, अर्यमा, मग और प्रजापित संतान से प्रवृद्ध करें।। ९३।। हे पुरुष ! तू इस उर्वरा नारी में बीज वपन कर। ऋपभ के समान तेरे बीयं और दूध को धारण करने वाली यह तेरे निमित्त सन्तानोत्पत्ति करे ।। १४।। हे सरस्वति ! तू विष्णु के समान विराट् है इसलिये तू प्रतिष्ठित हो । हे सिनीवालि ! तू भग देवता की सुन्दर मित में रहती हुई सन्तान उत्पन्न कर ।। १४ ।। हे जलो ! अपनी कमं की तरङ्कों को शांत करो, लगामों को ढीला करो। यह श्रेष्ठ कर्म वाले, न मारने योग्य वाहन 'अशुन' न करने लगें ।।१६।। हे वध् ! तू स्निग्घ दृष्टि रखती हुई, पति को क्षीण न करने वाली है। त वीर पुत्रों का प्रसव करती हुई और मन में प्रसन्न होती हुई सबको सुख देने वाली होती हुई इस घर को प्राप्त हो । हम भी तेरे द्वारा बढ़ें।। १७।। हे वघू! पात और देवर को हानि न पहुँचान वाली, पशुओं काहित कन्ने वाली, प्रजावती, शाभन कांति व ली, सुख देने वाली, होती हुई देवर का अहित चितन न करने वाली होती हुई तू अग्नि का पूजन कर ॥ पटा। हे निऋति ! यहाँ से उठहर भाग तू किस वस्तु की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुई है ? मैं तुझे अपने घर से भगाता हुआ तेरा सत्कार करता हूँ ति शत्रु रूपणी शून्य की कामना से यहाँ आई, परन्तु तू विहार न कर ॥८६॥ गृहस्य रूप आश्रम में प्रविष्ट होने से पूर्व यह वध् अग्नि-पूजन कर रही है। हे स्त्री ! ग्रब तू सरस्वती को और पितरों को नमस्कार कर ॥२०॥

शर्म वर्मेतदा हर स्थै नार्वा उपस्तरे। सिनीवालि प्र जायता भगस्य सुमतावसत्॥ १ य बल्बजं न्यस्यथ चर्म चे।पस्तृणीयन। तदा रोहतु सुप्रजा या कन्या विन्दते पतिम्॥२२ उप स्तृणीहि वल्वजमिध चर्मणि रोहिते।
तत्रोपिवश्य सूप्रजा इममिन्न सपर्यतु ॥२३
आ रोह चर्मोप सीदानभेष देवो हिन्त रक्षांसि सर्वा।
इह प्रजां जनय पत्ये अस्मै सुज्येष्ठयो भवत् पुत्रस्त एषः॥२४
वि तिष्ठन्तां मातुस्भ्या उपस्थान्नानारूषाः पशवो जायमानाः।
सुमङ्गल्युप सीदेममिन्न सपत्नी प्रति भूषेह देवान्॥२५
सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय शभू।।
स्योना श्वश्व प्र गृहान् विशेमान ॥२६
स्योना भव श्वशुरेभ्य स्योना पत्ये गृहेभ्यः।
स्योनास्य सर्वस्य विशे स्योना पुष्टायेषां भव ॥२७
समङ्गलीरियं वधरिमां समेत पश्यत ।
सौभाग्यमस्मै दत्वा दीर्भाग्यैविपरेतन ॥२८

या दुर्हादा युवतयो याद्येह जरतीरिप । वर्ची न्वस्थे सं दत्ताथास्त विपरेतन ॥२६ रुकमश्रस्तरणं वह्यं विश्वा रूपाणि विश्वतम् । आरोहत सूर्या सावित्री बृहते सौभागायं कम् ॥३०

इस स्त्री के लिये मृगवर्ग रूप बासन में मंगल और रक्षा की व्याप्त कर । यह भग देवता प्रमन्न रहें । हे सिनीवाली, यह स्त्री सन्तानोहरित करती रहे ॥ २५ ॥ तुम्हारे द्वारा रखे गये तृण और मृगवर्म गर यह प्रजावती और पित-कामा कन्या चढ़े ॥ २४ ॥ रोहिन मृग के वर्म पर 'बह्बज' को विस्तृत करो, उस पर प्रतिष्ठित होकर यह प्रजावती स्त्री अग्तिदेव का पूजन करे ॥ २३ ॥ हे स्त्री, इस मृगवर्म पर चढ़गर अग्ति-देव के पास बैठ । यह देवता सब राक्षसों को मारने में समर्थ है । तू इस गृह में अपनी प्रथम सन्तान को उत्पन्न कर । यह तेरा ज्येष्ठ पुत्र कहायेगा ॥ २४ ॥ इस माता से अनेक पुत्र प्रवट होकर गोद में बंठें हे सुन्दर कल्याण वाली स्त्री ! तू अग्नि के पास बंठ कर इन सब दैवताओं को सुशोभित कर ।। २५ ।। तू कल्गाणमयी पित की सुख देने वाली, घर का कार्य चलाने द्वाले, दबसुन और सास के लिये सुखनयी होती हुई गृह-प्रवेश कर ।। २६ । तू पित को सुख देने वाली हो, घर के लिए मंगलमयी हो, घनसुर के लिए कल्याण करने वाली हो, तू सब सन्तानों को सुख दे और उनका पोषण करती रह ।। २६ ।। यह वध् कल्याणमयी है, सब मिलकर इसे देखो । इसके दुर्भाग्य को दूर करते हुये सोभाग्य प्रदान करो ।२६। द्वित हृदय वाली स्त्रियां तथा वृद्धायें इसे तेज प्रदान करती हुई चली जाय ।।२६।। मन को अच्छा लगने वाले विछोने युक्त इस सुन्दर पर्यच्क्क पर सूर्या सुख की प्राप्ति के लिये चढ़ी थी ।।३०।।

आ रोह तल्प सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मै । इन्द्राणीव सुवधा बुध्यमान ज्योरितरग्रा उषसः प्रति जागरा।स ।। ३१ ।।

देवा अग्रे न्यपद्यन्त पत्नीः समस्पृशन्त तन्व स्तन्भिः ।
सूर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं भवेह ॥३२
उत्तिष्ठेतो विश्वावमो नमसेडामहे त्वा ।
जामिमच्छ पितृषदं न्यवतां स ते भागो जनुषा तस्य विद्धि ॥३३
अप्सरसः सधमाधमदन्ति हविधानमन्तरा सूर्यं च ।
तास्ते जनित्रमभि ताः परेहि नमस्ते गन्धर्वतुं ना कृणोमि ॥३४
नमो गन्धर्वस्य नमसे नमो भामाय चक्षुष च कृण्मः ।
विश्वावसो ब्रह्मणा ते नमोऽभि जाया अप्सरसः परेहि ॥३५
राया वय सुमनसः स्यामोदितो गन्धर्गमावीवृताम ।
अगन्तस देवः परम सधस्थमगन्म यस प्रतिरन्त आयः ॥३६
स पितरावृत्विये सृजेथां माता पिता च रेतसो भवाथः ।
मयंइव योषामिध रोहयैनां प्रजां कृण्वाथामिह पुष्यतं रियम् ॥३७
तां पूषिञ्छवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या वपन्ति ।

या न ऊरू उशती विश्र याति यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेषः ॥३८ आ रोहोरुमुप धत्स्व हस्तं परि ष्वजस्व जायां सुमनस्यमानः । प्रजां कृण्वायामिह मोदमानौ दीर्घं वामायुः सविता कृणोतु ॥३६ आ वां प्रजां अनयतु प्रजापतिरहाराज्याभ्यां समनक्त्व र्यमा । अदुर्मञ्जली पतिलाकमा विशेमं शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥४०

हे स्त्री ! तूप्रसन्नता से इस पर्यंक पर चढ़ और पित के लिये संतानोत्पत्ति कर। तूँ समान बुद्धि से सम्पन्न रह और नित्य उपाकाल में जागने वाली हो। १३१। देवताओं ने भी पूर्व काल में पर्य ङ्क पर आगेहण कर अपने अंगों को पत्नी के अंगों से युक्त किया था। हे स्टी ! तू सूर्या के समान ही पति के संग रहती हुई संतानवती हो ।।३२।। हे विश्वावसी! यहाँ से उठ, हम तुभे नमस्कार करते हैं। पितृगृह जाती हुई 'जामिम' ही तेरा भाग है उसी की उत्पत्ति को तू जान। । देवा। प्राणियों के प्रसन्न होने वाले स्थान में हिवधिन और सूय को देख कर अप्तरायें हिपत होती है, वही तेरी उत्पत्ति का स्थान है इसिलये वहीं जा। मैं तुके नमस्कार पूर्वक गन्धर्वों के गमन के साथ ही प्रेरित करता हूँ।। ३४।। गवर्व के क्रोधमय नेत्र को नमस्कार ! हे विश्वावासी ! हमारे मन्त्र और नमस्कार को स्वीकार करते हुये तुम अप्सराओं से इस नारी को दूर रखो ।। ३५ ।। हम हपं प्रदायक हों । हम गन्छवीं को ऊर्ध्वगामी करते हैं। वह देवता परम सद्यस्थ को प्राप्त हो गया। जहाँ आयु विस्तृत होती है हम भी उस स्थान को प्राप्त हो गये हैं। ३६ ॥ तुम दोनों माता-पिता बनने के निमित्त ऋनुकाल में मिलो । बीर्य द्वारा माता-पिता वनो । मानवो दिधि से आरोहण करो और संतानोत्पत्ति करो ।। ३७ ॥ हे पूपन् ! जिनमें बीज वपन होता है, उस कल्याणी स्त्री की प्रेरित करो। वह प्रेम करती हुई भ्रांग विस्तृत करके सन्तानीत्पादन के वर्म में संलग्न हो। । ३८। तू जाया का स्पर्ण कर। प्रसन्न होते हुये तुम दोनों प्रजोत्पत्ति कर्म करो। सवितां तुम्हारी आयु वृद्धि करें। ३६।। अर्यमा तुम्हें दिन रात्रि से मिलावें, प्रजापित तुम्हारे लिये प्रजीत्पत्ति करें। हे वधू ! तू अमंगलों से पृथक् रहती हुई इस गृह में प्रविष्ट हो श्रीर दुपाये चौपाये सभी को सुख देने वाली वन ॥४०॥

देगैर्दत्तं मनुना साकमेतद् वाध्ययं वासा वध्वश्च वस्त्रम् । यो ब्रह्मणे चिकितुषे ददाति स इद् रक्षांसि तल्पानि हन्ति ॥४१ य मे दत्तो ब्रह्ममागं वधूयोर्वाधूयं यवासो वध्वश्च वस्त्रम् । युवं ब्रह्मणेऽनुमन्यमानौ वृहस्पते साकमिन्द्रश्च दत्तम् ॥४२ स्योनाद्योमेरिध बुध्यमानो हसामुदौ महसा मोदमानौ । सुगू सुपुत्रौ सुगृहौँ तराथो जीवावुवणसो विभातीः ॥४३ नवं वसानाः सुरिमः सुवासा उदागां जीव उषसो विभातीः । आण्डात पतत्रोवामुक्षि विश्वस्मादेनसस्परि ॥४४ जुम्मनी द्यावापृथिवी अन्तिसुम्ने महिवते । भापः सप्त सुस्र बुर्देवीस्ता ने। मुञ्चन्त्वंहसः ॥४४ ( सूर्यायौ देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च। ये भूतस्य प्रचेतसस्तेभ्य इदमकरं नमः ॥४६ य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रु भय आतृतः। संधाता सिंध मघवा पुरुवसुनिष्कर्ता विहरुतंपुनः ॥ ७ . अपास्मत् तम उच्छतु नौलं पिशङ्गमृतं ले।हितं यत् । निर्दहनी य पृषातक्यस्मिन् तां स्थाणावध्या सजामि ॥४८ यावतीः कृत्या उपवासने यावन्तो राज्ञो वरुणस्य पाणाः। व्यद्धयो या असमृद्धयो या अस्मिन् ता स्थाणावधि सादयामि ॥४६ या मे प्रियतमा ननूः सा मे विभाव वाससः। तस्याग्रे त्व वनस्पते नीवि वृ.णुष्व मा वयं रिषाम ॥५०

देवताओं ने मनु सहित इस बधु के वस्त्र को दिया था। जो इस व ध्य वस्त्र को विद्वान ब हाण के लिये प्रदान करता है वह राक्ष में का नाण करने में समर्थ होता है ॥४१॥ जो वर का वस्त्र और वाध्य वस्त्र ब्रह्म माग मानकर मुक्ते दिया गया है, हे बृहस्यित तुम इन्द्र और ब्रह्मा की सहमित से इसे मुक्ते प्रदान कर चुके हो ॥४२॥ हम दोनों ही हास्य से प्रसन्ना को और सुख से बोध को प्राप्त हों। हम सुन्दर गित वाले

हों और पुत्रादि से सम्पन्न रहते हुए उषाओं को पार कन्ते रहें।४३। मैं नवीन सुन्दर और सुरिमत परिधान धारण कर उषाकालों को जीवित रहता हुआ पार्ऊ । अण्ड से पक्षी के मुक्त होने के समान मैं भी सब पापों से छूट जाऊँ।। ४४।। सुशोभित आगाश पृथिवी के मध्य चेतन अचेतन प्राणी वास करते हैं, यह विशाल धर्म वाले आकाश-पृथिवी और यह सात प्रकार के प्रवाहित जल हम हो पाप से छुड़ावें । ४४। सूर्या, देवगण, मित्र, वरुण सभी भूतों के जो जानने वाले हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता है।।४६।। 'जत्रुओं' के निमित्त जो 'अभिश्रिय' के विना 'आंतदेन' करता है, जो 9रूवसु विह्नुत का निकालने वाला है और मधवा 'सिधि' को मिलाता है।।४७।। नीला, पीला, लाल घुँआ हमारे पास से द्र हो। भस्म कःने वाली पृषातकी को स्थाणु में स्खना हूँ।। ४ = ।। उपवासन की समस्त कृत्यायें और वरुण कं समस्त पादा, वृद्धि और असमृद्धि को स्थाणु में रखता हूं ॥४८॥ हे वनस्पते ! मेरा वस्त्र से सज़ा हुआ देह दमकता रहे। तु उसके आगे नीवी कर, हम नाग को प्राप्त न हों ।। ५०।। ये अन्ता यावती: सिची व ओतवी ये च तन्तव:। वासो यत् पत्नीभिन्नतं तन्नः स्योनमुप स्पृशात् ॥ ४१ उशतीः कन्यला इमाः पितृलीकात पति यतीः। अव दीक्षामसृक्षत स्वाहा । ४२ बृहस्पतिनाव सृष्टां विश्वे देवा अधारयन। वची गोपु प्रविष्टं यत् तेनेमां सं सृजामिस ॥५३ बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वे देवा अधारयन। तेजो गोषु प्रविष्टं यत तेनेमां सं सृजामसि ॥५४ बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वे देवा अघारयन् । भगो गोपू प्रविष्टो यस्तेनेमां सं सृजामसि ॥४४ वृहस्पतिनावसृष्टं विश्वे देवा अधारयन ।

यशो गांपु प्रविष्टं यत् तेनेमां स सृजामसि ॥४६

बृहस्पितनावसृष्टां विश्वे देवा अधारयन्।
पयो गोषु प्रविष्टं यत् तेनेमां सं सृजामिस ॥५७
वृहस्पितनावसृष्टां विश्वे देवा अधारयन्।
रसा गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सृजामिस । ५८
यदीमे केशिनो जना गृहे ते समनित्षु रोदेन कृण्वन्तोघम्।
अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम् ॥५६
यदीयं दृहिता तव विकेश्यरुद्गृहे रोदेन कृण्वत्पघम्।
अग्निष्टवा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम् ॥६०

किनारे, सिच्, तन्तु झोतु और पहिनयों द्वारा बुना हुआ वस्त्र हमको सुख देने वाला और कोमल स्पर्श वाला हो। ५०। पितृगृह से पतिगृह को गमन करने वाली यह कन्यायें कामना करती हुई दीक्षा को छोड़ती हैं ।।५२।। वृहस्पति की यह औषधि विश्वेदेवाओं द्वारा पुष्ट की गई है, हम उसे गौओं के वर्च में मिलाते हैं। ५३। वृहस्पति की रची हुई यह कोषिध विश्वेदेवताओं द्वारा पुष्ट की गई हैं, हम इसे गीओं के तेज से सम्पन्न करते हैं।। १४।। बृहस्पति द्वारा रचित यह औषधि विष्वेदेवाओं द्वारा पुष्ट की गई है हम इसे गोओं के सीभाग्य से युवत करते हैं ॥५५॥ वृहस्पति हारा रिचत यह बोषि विष्वेदेवाओं द्वारा पुष्ट की गई है, हम इसे गोओं में वर्तनान यश से जोड़ते हैं ॥ १६॥ वृहस्पति द्वारा रचित यह औषिध विश्वेदेवाओं द्वारा पोषित हुई हैं, हम इमें गौओं में वर्तमान दुग्ध से मिश्रित करते हैं।। ५७।। वृहस्पति द्वारा प्रयुक्त यह औषधि विश्वेदेवाओं द्वारा पुष्ट हुई है, हम इसे गोरस से मिलाते हैं। ४०। कन्या के जाने से दुः खी हुए केश वाले पुरुष तेरे घर में रोते हुए घूमे हैं। उस पाप से अग्निदेव तुभी छुड़ वें । १६ ।। तेरी पुत्री अपने केणों को फैलाकर रोई है, उस पाप से सावता और अग्नि तुक्ते छुड़ावे ॥६०॥

यज्जामयो यद्यवतयो गृहे ते समनतिष् रोदेन कृण्वतीरघम् । अन्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च म मुञ्चताम् ॥६१ यत् ते प्रजायां पशुषु यद्वा गृहेषु निष्ठितमघकृद्भिरधं कृतम्। अनिनष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम् । ६५ इयं नार्युं प ब्रूते पूल्यान्यावपन्तिका । दीर्घायुरस्तु में पतिर्जीवाति शरदः शतम् ॥६३ इहेमाविन्द्र सं नुद चक्रवाकेव दम्पती। प्रजयनो स्वस्तको विश्वमायुव्हर्यनुताम् ॥६४ यदासन्द्यामुपघाने यद् वीपवासने कृतम् । विवाहे कृत्यां यां चकु रास्नाने तां नि दध्मिस ॥६% यद दुक्तत यच्छमलं विवाहे वहती च यत्। तत् सभलस्य कम्बले मृज्महे दुरितं वयम् ॥६६ संमले मलं सादियत्वा कम्बले दुरितं वयम्। अभ्म यज्ञियाः शुद्धाः प्र ण आयु वि तारिषत् ॥६**७** कुत्रिमः कण्टकः शतदन् य एषः। अपास्याः केरयं मलमप शीषण्यं लिखात् ॥६८ अङ्गादङ्गाद वयमस्या अप यक्ष्मं नि दध्मंसि । तन्मा प्रापत् पृथिवीं मोत देवान् दिवं मा प्रापदुर्वन्तरिक्षम्। अपी मा प्रापन्मलमेतदग्ने यमं मा प्रापत् पितृ श्च सर्वान् ।।६६ स त्वा नह्यामि पयसा पृथिच्या स त्वा नह्यामि पयसीपधीनाम् । स त्वा नह्यामि प्रजया घनेन स संनद्धा सनुहि वाजमेमम् ॥७०

तेरी भगनियाँ अथवा अन्य युवितयाँ दुखित हुई रोती हुई तेरे घर में घूमी हैं, उस पाप से सिवता और अग्नि तुफे छड़ावें ।।६१॥ तेरे घर, सन्तान और पशुओं में दु:ख फैनाने वालों ने जो दु:ख फैलाया है, . उस पाप से अग्नि और सिवता तुफे छुड़ावें ।। ६२॥ खोलों की आहुति देती हुई यह वधू कामना करती है कि मेरा पित दीर्घजीवी और सौ वपं की आयु वाला हो ॥ ६३॥ हे इन्द्र ! इन पित-पन्नो को चकवी-चक्ते के समान प्रीति दो। इन्हें सुन्दर गृह और सन्तान से युवत रखो।

यह जीवन-मर विभिन्न मोगों को भीगते रहें । ६४।। सन्धान, उपधान
या उपवासन जो दोष लगा है और विवाह कर्म में जिन्होंने कृत्या की है
इन सब पापों को स्नान करने के स्थान में स्थित करते हैं ।। ६४।।
विवाह के समय या दहेज में जो दोष बना है, उसे हम मधुर बोलने वाले
के कम्बल में स्थित करते हैं ।। ६६।। कम्बल में दुरित और सम्भेल में
मल को स्थित करके यह यजीय पुरुष शुद्ध हो गये। अब देव हमें पूर्ण
आयु करें ।।६७:। यह कृषिम रूप से बनाया गया सैकड़ों दांतों वाला
कच्चा इसके शीर्ष स्थान पर पहुँचता हुमा सिर के मैल की हंटावे ।।६८।।
इसके अग-अंग से संहारक दोष को दूर करता हूँ, परन्तु वह दोष मुक्ते
न लगे। पृथिवी, आकाश, अन्तरिक्ष, देवगण और जल को भी वह
दोष न लगे। हे अग्ने ! यह दोष पितरों और उनके अधिष्ठात्री देवता
यमराज को भी न लगे।। ६८।। हे जाये ! पृथिवी के दूध के समान
सारतत्व से और औषिधियों के सार तत्व से मैं तुक्ते आबद्ध करता हूं।
तू प्रजा और घन से सम्पन्त होती हुई धन प्रदायिनी बने ।।७०।।

अमोऽहमिस्म सा त्वं सामाहमस्म्यृक् चौरह पृथिवी त्वम् । ताविह सं भवाव प्रजामा जनयावहै ॥७१ जानियन्ति नावग्रवः पुत्रियन्ति सुदानवः । अरिष्टास् सचेविह बृहते वाजसातये ॥७२ ये पितरो वध्दर्शा इमं वहत्मागमन् । ते अस्य वध्वे संपत्त्ये प्रजावच्छमं यच्छन्त् ॥७३ येदं पूर्वागन् रशनायमाना प्रजामस्य द्रविणं चेह दस्ता । तां वहन्त्वमतस्यानु पन्थां विराडियं सुप्रजा अत्यजेषीत् । ७४ प्र बुष्टयस्व सुबुधा बुष्टयमाना दीर्घायत्वाय शतशारदाय । गृहात् गच्छ गृहपत्नी यथासो दीर्घं त आयुः सविता कृणीत् ॥७४ हे जाये! में साम हूं तू ऋक् है, मैं आकाश हूं तु पृथिवी है, मैं विध्णु रूप और तू लक्ष्मी रूप है। हम यहां साथ-साथ निवास अरते हुए सन्तानोत्पत्ति करें । 1091। हम दोनों को निदयां प्रकट रखें। हम मंगलमय दान के दाता पुत्र को पावें। हम विस्तृत अन्त प्राप्त के लिए दोनों संयुवत रहते हुए प्राणों से अहिंसित रहें । 1051। वधू को देखने की इच्छा से इस दहेज के समीप आने वाले पितर इस शीलवती वधू को संतानयुवत कल्याया प्रदान करने वाले हों। 1031। पहिले रस्सी के समान खांधने को जो नारी इस मागं को प्राप्त हुई थी, उस पिहले न चले हुए मागं में इस दधू को संतान धौर धन के हारा ले जायें। यह महिमावती वृद्धि को प्राप्त होती रहे। 1081। हे सुबुद्धे ! जगाई जने पर तू सो वर्ष की दीर्घायु प्राप्त करने के लिये जाग। यह पत्नी वनने के लिए घर चल। सितता देव तुफे दीघ जीवन दें। 1081।

।। इति चतुर्दशं काण्डं समाप्तम् ॥

# पञ्चदश काण्ड

# १ स्त [ प्रथम अनुवाक ]

( ऋषि — अथर्वा । देवता — अध्यात्मम्, व्रात्यः । छन्द — पंक्तिः, वहती, अनुःदुष्, गायत्री )

वात्य आसीदीयमान एव स प्रजापित समैरयत् ॥१ स प्रजापितः सुवर्णमात्मन्नपश्यत तत प्राजनतत् ॥२ तदेकमभवत् त तल्लनामभवत् तन्महृदभवत् तज्ज्येष्ठमभवत् । तद् ब्रह्माभवत् तत् तपोऽभवत् तत् सत्यमभवत् तेम प्राजायत् ॥३ सोऽवर्धत स महानभवत् स महादेवोऽभवत् ॥४ स देवानामीशां पर्येत् स ईशानोऽभवत् ।।५ स एकत्रात्योऽभवत् स धनुरादत्त तदेवेन्द्रधनुः ।।६ न लमस्योदरं लोहितं पृष्ठम् ।।७ नीलेनैवाप्रिय भ्रातृव्यं प्रोणीति लोहितेन द्विषन्तं । विध्यतीति ब्रह्मवादिनो वदन्ति ।।८

चलते हुए ही ब्रात्य ( समूहपति ) ने प्रजापित को प्रेरणा दी ॥१०॥ प्रजापित ने अपने में सुवर्ण ( आत्मा ) को देखा और तब उसने सवकी उत्पन्न किया ॥२॥ प्रजापित ही ज्येष्ठ, महत्, ललाम, ब्रह्मा, तप और सत्य हुआ। उसी से यह उत्पन्न हुआ।।३॥ वह वृद्धि को प्राप्त हुआ,वही महान् और महादेव हुआ।।४॥ वह देवताओं का स्वामी हुआ, वही ईशान हुआ।॥१। वह सब समूहों का स्वामी एक 'ब्रास्य' हुआ, उसने जो चनुष उठाया, वही इन्द्र धनुष कहलाया ॥६॥ उसका पेट नीला और पीठ लाल रङ्ग की है॥ ७॥ अप्रिय शत्रु यह नीले से घरता और हेष करने वाले को लाल से विदीणं करता है, ब्रह्मवादी यह बताते हैं ॥।॥

#### २ स्रकत

( ऋषि-अथर्वाः । देवता-अध्यात्मम्, व्रात्यः । छन्य--प्रमुष्टुण्, विष्टुण्, पंक्तिः, गायत्री, जगती, वृहती, उष्णिक, )

स उदि । ष्ठित् स प्राचीं दिशमनु व्यचलत् ।।१ तं बृहच्च रथन्तरं चादित्याञ्च विश्वे च देवा अनु व्यचलत् ।।२ बृहते च वं स रथन्तराय चादित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्य आ वृश्चते य एवं विद्वांसं वात्यमुपवदति ।।३ बृहतश्च वं स रथन्तरस्य चादित्यानां च विश्वेषां च देवानां प्रियं धाम भवति तस्य प्राच्यां दिशि ।।४ श्रद्धा पुरुचली मित्रो मागधा विज्ञानं वासोऽहरूष्णीषं रात्री केशा हरिती प्रवर्ती करुमलिर्मणि। ॥५
भूत च भविष्यच्च परिष्कन्दी मनो विषयम् ॥६
मातरिष्वा च पावमानश्च विषयवाही वातः
सारयी रेष्मा प्रतोदः ॥७
कीतिश्च यशस्य पुरः सरावनं कीतिर्गच्छत्या
यशो गच्छति ए एवं वेद ॥६

वह उठकर पूर्व दिशा की और चल दिया।। १॥ बृहत् माम, रथन्तर साम, सूर्य और सब देवता उसके पीछे चले।। २।। ऐसे विद्वान ब्राह्मण का निन्दक वृहत्नाम, रथन्तर साम, सूर्य और विश्वेदेवाओं की दिसा करता है।।३।। (उसका सत्कार करने वाला) बृहत्साम, रथन्तर, सूर्य और सब देवताओं की प्रिय, पूर्व दिशा में अपना प्रिय धाम बनाता है।। ४। श्रद्धा पुंच्चली, विज्ञान वस्त्र, दिन पाग, रात्रि केश, मित्र मागध हरित प्रवर्त, कल्मिण उसकी मणि होती है।।४।। भूत भविष्यत् परिष्कन्द और मन विषय होता है।। ६।। मातरिश्वा और प्रमान विषयवाह, रेष्मा क्रीड़ा और वायु सार्यी होता है।। ७।। कीर्ति और यश पुरसर होते हैं। इस प्रकार जानने वाले को कीर्ति और यश मिलता है।।।।।

स उदितिष्ठत् स दक्षिणां दिशमनु व्यचलत् ॥६
त यन्नायिन्यं च वामदेव्यं च यन्नश्च यजमानश्च
पश्चायान्यचलन् ॥१०
यज्ञायिन्याय च व स वामदेव्याय च यज्ञाय यजमानाय च
पशुम्यश्चा वृश्चते य एवं विद्यांसं वृात्यमुपवदित ॥११
यज्ञायिन्यस्य च व स वामदेव्यस्य च यज्ञस्य च यजमानस्य
च पशूनां च प्रिय धाम भवति तस्य दक्षिणायां दिशि ॥१२
उपाः पुंश्चली मन्त्रो मागधो विक्षानं वासोऽहरुष्णीपं रात्री
केशा हरितौ प्रवतीं कल्मलिमणिः ॥१३

अमावास्या च पौर्णमासी च परिष्कन्दी मनो विषयम् । मातरिश्वा च पवमानश्च विषयवाही वातः सारथी रेष्मा प्रतोदः । कीर्तिश्च यशश्च पुरः सरावनं कीर्तिर्गच्छत्या यशो गच्छति य एवं वेद । १४

वह उटकर दक्षिण दिशा की ओर चला। ६॥ यशायिशय, साम, यज्ञ, यजमान, पशु और वामदेव्य उसके पीछे-पीछे चले ॥ १०॥ ऐसे नात्य का निन्दन यशायिशय, साम, यञ्ज, यजमान, पशु और वामदेव्य का अपराधी होता है।।।१॥ (उसका सत्कार करता है तो ) यज्ञायिशय, साम, यज्ञ, यजमान, पशु और वामदेव्य की प्रिय दक्षिण दिशा में उसका मंगी प्रिय धाम होता है।।१२॥ विज्ञान वस्त्र, दिन पगड़ी, रात्रि केश, उषा पुञ्चली, मन्त्र मांगध और हित्त प्रवर्त, कल्मणि मणि होती है।१३। अमावस्या, पूर्णिमा उसके परिष्कन्द होते हैं।।१५॥

स उदितिष्ठत् स प्रतीचीं दिशमनु व्यचलत् ॥१४
त वैरूपं च वेराजं चापश्च वरुणश्च राजानुव्यचलन् ॥१६
वेरूपाय च वे स वैराजाय चद्भवश्च वरुणाय च राज्ञ आ
वृश्चते य एवं विद्वांसं व्रात्यमुपवदित ॥१७
वेरुपस्य च वे स वैराजस्य चापां च वरूणस्य च राज्ञ:प्रिय धाम भवति तस्य प्रतीच्यां दिशि ॥१८
इरा पुंश्चलां हंसो मागधो विज्ञान वसोऽहरूष्णीष राल्नीकेशा हरितौ प्रवतौ कल्मलिर्माणाः ॥१६
अहश्च रात्रो च परिष्कन्दौ मनो विपथम् ।
मातरिश्वा च पवमानश्च विपथवाहौ वातः सारथी रेष्मा प्रतोदः ।
कीतिश्च यशश्च पुरः सरावनं कीर्तिर्गच्छत्या यशो गच्छतिय
एवं वेद ॥२०

वह उठा और पश्चिम दिशा में गमन किया ।।११।। जल, वरुण, वैरूप, वैराज उसके पीछे चले।। १६।। ऐसे ब्रात्य का निन्दक जल, वरुण वैरूप, वराज का अपराधी होता है।१७। (सरकार करने वाला) जल, वरुण, वैरूप, वैराज का अिय और उसका दक्षिण में प्रियधाम होता है।१९॥ पृथिवी पञ्चली, विज्ञान वस्त्र, दिन पगड़ी, रात्रि केण, हास्य मागध, हिंग्त् प्रवतं, करमणि मणि होतो है।। १६॥ रात्रि और दिवस परिष्कन्द होते हैं।।२०॥ स उदितिष्ठत् स उदीचीं दिसमनु व्यचलत् ।।२१ तं र्यतं च नैधसं च सप्तिष्भयश्च सामश्च राजानुव्यचलन् ।।२२ र्यताय च वे स नौधसाय च सप्तिषभ्यश्च सोमाय च राज आ वृश्चते य एव विदासं व्रात्यमुपंवदित ।२३ र्यंतस्य च वे स नौधसस्य च सप्तिष्भ्यश्च सोमाय च राज:

प्रियं धाम भवति तस्योदीच्यां दिशि ॥२४

विद्युत पुरंचनी स्तनियत्नुर्मागधो विज्ञान वासोऽहरूणोष रात्रा केशा हरितौ प्रवतौ कल्मलिर्मणिः ॥२४

श्रुतं च विश्रुतं च परिष्कन्ती मनो विषयम् ॥२६ मातरिश्वा चपवमानश्च विषयवाही वातः

सारथी रेष्मा प्रतोद: ॥२७

कीतिश्व यशक्य पुरः सरावैन कीतिगैन्छत्या यशो

गच्छति य एवं वेद ॥२=

यह रठा और उत्तर की भ्रोर गमन किया ॥ १॥ सप्तऋषि, मीम श्रमैत और नीघस उसके अनुगत हुए ॥ १२॥ ऐसे ब्रात्य का निन्दक सप्तिष, सोम, श्रमैत, नीघम का ही अपराधी होता है ॥ २३॥ (ब्रात्य का प्रश्नंसक) उत्तर में सप्तिष सोम, श्रमैत और नीघस का प्रिय धाम उसका होता है ॥ २॥। विद्युत पुंधवली, विज्ञान वस्त्र, दिन पगड़ी, रात्रि केण, स्तनियत्नु मागघ, हरित वर्वतं और कल्मिग् मिण होती है ॥ २५॥ श्रुत विश्रुत परिष्कन्द और मन विषय होता है ॥ २६॥ बात साम्यी, रेष्मा कीड़ा, मातरिष्टवा और पवमान विषयवाह होते हैं ॥ २७॥ कीर्त और

यण पुरःसर होते हैं, ऐसा जानने वाला कीर्ति और यण को प्राप्त होता है ।।२८॥

### स्क ३

( ऋषि--अथर्वा । देवता--- प्रष्यात्मम्, जात्यः । छन्दः-- गायत्री, उष्तिः, जगती, वृहती, अनुष्टुप, पंक्तिः, जिष्टुप्, )

स संवत्सरभू व्योऽतिष्ठत् त देवा अनुवन् नात्य किं नु तिष्ठभीति ॥१ सोऽन्नवीदासन्दी म सं भरन्तिवृति ॥२ तस्मे न्नात्यायासन्दी समभरन् ॥३ तस्या ग्रीष्मश्च वसन्तश्च द्वी पादावास्ता शरच्च वर्षाश्च द्वी ॥४ बृहच्च रथन्तरं चानूच्ये आस्तां तज्ञायिज्ञयं च वामदेव्यं च तिरश्च्ये ॥४

ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यज्ंषि तिर्यञ्चः ॥६

वर आस्तरण ब्रह्मोपबर्हणम् ॥ ७

सामा गाद उद्गीयाऽपश्रयः ॥ ५

तामासन्दीं त्रात्य आरोहत् ॥६

तस्य देवजनाः परिष्कन्दा आसन्त्संकरुपाः प्रहाय्या

विश्वानि भूतान्युपसदः ॥१०

विश्वान्येवास्य भूतान्युपसदी भवन्ति य एवं वेद ॥११

वह वर्ष भर तक खंडा रहा, तब देवताओं ने पूछा कि हे नात्य ! यह तप क्यों कर रहे हो ॥१॥ उसने उत्तर दिया — मेरे निमित्त आसन्दी (चौकी, बनाओ ॥२॥ तब देवताओं ने उसके लिये — आसन्दी को बनाया ॥३॥ उसके ग्रीष्म और वसन्त दो पाद हुए और कारद् वर्षा नामक भी दो पाद हुए॥ ४॥ वृहत् और रथन्तर दो अनूच्य तथा यज्ञायिज्ञिय और वामदेन्य तिरश्च्य हुए ॥ ४ ॥ ऋचा और प्रांचा तन्तु हुये और यजु तिर्यक् हुए ॥६ । वेद आस्तरण और ब्रह्म उपवर्हण हुआ ॥७॥ साम आसाद और उदगीय उपश्रव हुआ ॥ ६ । उस आसन्दी पर व्रात्य चढ़ा । ६॥ देवता उसके परिष्कन्द हुये, सत्य सङ्कल्प प्रहाय्य और सब भूत उपसद हुये ॥१०॥ इसके बात के जानने वाले के सकल भूत उपसद होते हैं ॥१९॥

. ४ स्वतः

( ऋषि-अथवाः । देवता-अध्यात्मम्, वात्यः । छण्ड-्-जगृती, अनुष्दुप्, गायत्री, पंक्तिः, त्रिष्टुप्, वृहती, उष्णिक् )

तस्मै प्राच्या दिशः । १ वासन्तौ मासौ गोष्नारावकुर्वेन बृहच्च रथन्तरं चानुष्ठातारौ ॥२ वासन्तावेन मासौ प्राच्या दिशो गोपायतो बृहच्च रथन्तरं । चानु तिष्ठतो य एव वेद । ।३

वसन्त ऋतु के दो महीनों को देवताओं ने पूर्व दिशा से रक्षक नियुक्त किया बृहत्साम तथा रथन्तर साम को अनुष्ठाता किया । १-२॥ ऐसे जानने वाले की पूर्व की ओर से वसन्त ऋतु दो महीने रक्षा करते तथा वृहत् और रथन्तर उसके अनुकूल होते हैं ॥३॥ तस्मैं तिल्लाया दिशः। ४ ग्रैं भासी गोप्तारावकुर्वन् यज्ञायज्ञिय च। वामदेव्यं चानुष्ठातारी ॥४ ग्रैं प्रावेनं मासी दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञियं च। वामदेव्यं चानुष्ठातारी ॥४ ग्रें प्रावेनं मासी दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञियं च। वामदेव्यं चानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥६

दक्षिण दिशा की बोर से ग्रीष्म ऋतु के दो महोनों को देवताओं ने रक्षक वनाया और यज्ञायिज्ञय तथा वामदेव्य को अनुष्ठाता किया ॥४-५॥ ऐसा जानने वाले की दक्षिण दिशा की ओर से ग्रीष्म ऋतु के दो महीने रक्षा करते हैं और यज्ञायिज्ञय वामदेव्य उसके अनुकूल होते हैं। ६॥ ा,कां ० १४ वर्गस्ट ४ 🍶

तस्मै प्रतीच्या दिशः ।। । विश्वासी । । विश्वासी मासी गोष्तारावकुर्वन् वैरूपं च वैराजं चानुष्ठातारी । व वार्षिकावेनं मासी प्रतीच्या दिशो गोपायतो वैरूपं च वैराज चानु तिष्ठतो य एव वेद ॥ १

पश्चिम दिशा की ओर से वर्षा ऋतु के दो महीनों को देवताओं ने रक्षक नियुक्त किया और वैरूप-वैराज को उसका अनुष्ठाता बनाया 1७-=1 ऐसा जानने वाला पश्चिम की ओर से वर्षा ऋतु के दो मासो द्वारा रक्षित होता है और वैरूप-वैराज उसके अनुकूल रहते हैं ॥६॥ सस्मा उदीच्या दिशः ॥१० शारदो मासो गोण्तारावकुर्व क्छ्येत च नौधसं चानुष्ठातारो ॥१३१ शारदोवनं मासाबुदीच्या दिशो गोपायतः श्येतं च नौधस चानु तिष्ठतो य एव वेद ॥१२

उत्तर दिणा की ग्रोर से शरद् ऋतु के दो मानों की देवताओं ने रक्षक नियुक्त किया और नौधस तथा श्येत को उसका अनुब्ठाता बनाया ॥१०-१।। ऐसा जानने बाला पुरुष उत्तर दिशा को ओर से शरद् ऋतु के दो महीनों द्वारा रक्षित होता है ग्रीर नौधस तथा श्येत उसके अनुकूल होते हैं।। १२।।

तस्मै घ्रुवाया दिशः ॥१३ हैमनो मापौ गौप्तारावकुर्वन् भूमि चाप्नि चानुष्ठातारौ ॥१४ हैमनावेन मासौ घ्रुवाया दिशो गोपायतो भूमिश्चाय्विनचानु तिष्ठतो य एव वेद ॥१४॥

घ्रुव दिशा की ओर से हेमन्त ऋतु के दो महीनों को देवताओं ने रक्षक नियुक्त किया और पृथिवी तथा प्रिन को उसका अनुष्ठाता बनाया । 1198 ॥ ऐसा जानने वाला पुरुष घ्रुव दिशा की ओर से हेमन्त के दो मासों द्वारा रक्षित रहता है और पृथिवी अग्नि उसके अनुकूल रहते हैं । ११॥

तस्मा ऊर्ध्वाया दिशः ।१६
द्यंशिरी मासी गोप्तारावकुर्वन् दिवं चादित्यं चानुष्ठातारी ॥१७
शेशिरावेनं मासावृद्ध्याया दिशो गोपायतो द्यौरचादित्य—
इचानृतिष्ठतो य एवं वेद ॥१८॥ (६) [१४]

देवताओं ने शिशिर ऋतु के दो मासों को ऊर्ध्व दिशा की ओर से रक्षक नियुक्त किया और आकाश तथा सूर्य को उसका अनुष्ठाता बनाया ।।१६-१७।। ऐसा जानने वाला पुरुष शिशिर ऋतु के दो महीनों द्वारा रक्षित रहता है तथा आदित्य और आकाश दोनों उसके अनुकूल रहते हैं।। दा।

#### स्रक्त ५

( ऋषि-अथर्वा । देवता—रुद्र । छन्द-गायंत्री, त्रिष्टुप् , अनुष्टुप् , पंक्तिः वृहती )

तस्मै प्र'च्या दिशा अन्तर्देशाद भविमिष्वासमन्ष्ठातारमकुर्वन् ॥१ भव एनिमष्वास प्राच्या दिशो अन्तर्देशादनु ष्ठातानु तिष्ठिति नैन शर्वा न भवो नेशानः ॥२ नास्य पश्चन् न समानान्हिनस्ति य एवं वेद ॥३॥ (१)

उसके लिये पूर्व दिशा के कीने से बाण का सन्धान करने वाले भव को देवताओं ने उसका अनुष्ठाता बनाया ।।१॥ पूर्व दिशा के कीने से भव इपके अनुकून रहते और भव, शार्व, ईशान भी भनुकून रहते हैं ।।२।। ऐसा जानने वाले के समान पुरुषों और पशुओं का वे हिसित नहीं करते ।।३।।

तस्मै दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशाच्छर्वामिष्वासमनुष्ठातारम क्वन् ॥४

शवं एनिम्बामो दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातान् तिष्ठिति नैनं शवों न मवो नेशानः । नास्य पशन न समानान् हिनस्ति य एवं वेद ॥॥॥ (२) उसके निमित्त दक्षिण दिशा के कोण से वाण प्रक्षेप करने वाले शर्व को देवताओं ने अनुष्ठाता बनाया ।। ४ ।। इस प्रकार जानने वाले पुरुष के लिए शर्व दक्षिण कोण में श्रनुकूल रहते हैं और उसके समान पुरुषों तथा पशुओं को हिसित नहीं करते ।। ४।।

तस्मै प्रचीच्या दिशो अन्तर्देशात् पशुपतिमिष्वासमनुष्ठा-तारमकुर्वन् ॥६

पशुपतिरेनिमध्वासः प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठिति नैनं शर्वी न भवी नेशानः । नास्य पशून् न समानान हिनस्ति य एवं वेद ॥७॥ ३)

उसके लिए पिष्चम दिशा के कोने से बाण प्रक्षेप कः ने वाले पशुपति को देवताओं ने अनुष्ठाता नियुक्त किया। ६ ।। इस प्रकार जानने वाले पुरुष के लिए पशुपति पिष्टचम दिशा के कोने में अनुकूल रहते हैं और इसके समान पृश्षों तथा पशुओं को हिसित नहीं करते हैं ॥७॥ तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशादुग्रं देविमिष्वासमनुष्ठाता-रमकुर्वन ॥=

उग्र एनं देव इन्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातान् तिष्ठित नेन शवी न भवो नेशानः । नास्य पशून् न समानान् हिनिस्त य एवं वेद ॥६॥ (४)

उत्तर दिशा के कीण से देवताओं ने वाण प्रक्षेप करने वाले उग्रदेव को अनुष्ठाता बनाया ॥७॥ इस प्रकार जानने वाले पुरुष के उग्रदेव उत्तर दिशा के कीण में अनुकूल रहते हैं भीर उसके समान पुरुषों तथा पशुओं को हिसित नहीं करत ॥६॥

तस्मै ध्रुवाया दिशो अन्तर्देशाद् रद्रमिष्वासमनुष्ठातार-मकुवंत् ॥१० रुद्र एनमिष्वासो घ्रुवाय दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातान् तिष्ठित नैनं शर्वो न भवो नेशानः। नास्य पशून न समानान् हिनस्ति य एवं वेद ॥११ (४)

घ्रुव दिशा के अन्तर्देश से वाण प्रक्षेप करने वाले रुद्र की देवताओं दे अनुष्ठाता नियुक्त किया ॥१०॥ इस प्रकार जानने वाले पुरुष के रुद्रदेव घ्रुव अन्तर्देश में अनुकूल रहते हैं और इसके समान पुरुषों तथा पशुओं को हिसित नहीं करते हैं ॥११॥

तस्मा ऊर्वाया दिशो अन्तर्देशान्महादेवमिष्वासमनुष्ठातार-मनुर्वेन् ॥१२

महादेव एनिमध्वासऊध्वीयां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठित नैनं शर्वो न भवो नेशानः नास्य पशून् न समानान् हिन<sup>1</sup>स्त य एवं वेद ॥१३ (६)

उद्धिता के कोण से वाण प्रक्षेप करने वाले महादेव को देवताओं ने अनुष्ठांता किया।। १२।। वे महादेव, इस प्रकार जानने वाले पुरुप के लिये उद्धवंकोण में अनुकूल रहते हैं और इसके समान पुरुपों तथा पशुआं को हिंसित नहीं करते।।१३॥

तस्मै सर्वेभ्यो अन्तर्देशभ्याईशानिमध्वासमनुष्टातारम कुर्वेन ॥१४ ईशान एनिमध्वासः सर्वेभ्यो अन्तर्तेशभ्योऽनुष्ठानु तिष्ठित नैनं शर्वो व भवा नेशानः एवं वेद ॥१४ नास्य पशन् न हिनस्ति य । १६ (७)

सव दिशाओं के कोणों में वाण प्रक्षेप करने वाले ईशान को देवताओं ने अनुष्ठाता बनाया । १४'। सब दिशाओं के के गों में ईशान इस प्रकार जानने वाले के अनुकूल रहते और इसके समान वयस्के पृष्पों तथा पशुभों की हिंसा नहीं करते। भव शर्व भी इसे नष्ट नहीं करते ॥ १४॥

### सुक्त ६

( ऋषि-अथर्वा । देवता-अध्यात्मम्, व्रात्यः । छन्द-पंक्तिः, त्रिष्टुप्, वृहती, जंगती, उष्णिक्, अनुष्टुप् )

स घ्रुवां दिशमनु व्यचलत् ॥१ तं भूमिश्चानित्रचौषधयश्च वनस्पत्यश्च वानस्पत्याश्च बीर्-धश्चानुव्य चलन् ॥२ (१) भूमेश्च वे सोग्नेश्चौषधीनां च वनस्पतीनां वानस्पत्यानां । च वीरुधां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥३

वह बात्य ध्रुव दिशा की ओर चल पड़ा ।। १ ।। पृथिवी, अग्नि, ओषिं, वनस्पति और वनस्पतियों में जो औषिंघ हैं, वे संब उनके अनु-गत हुए ।। २ ।। इस प्रकार जानने वाला पृथिवी, ग्रग्नि, औषिंघ वनस्पति और वनस्पत्यात्मक औषिंघ का प्रिय घाम होता है । ३ ।। स उन्वीं दिशमनु व्यचलत् ।। ४ तमृत च सत्य च सूर्यश्च चन्द्रश्च नक्षत्राणि चानुव्यचलन् ।। ४ ऋतस्य च वे स सत्यस्य च सूर्यस्य च चंद्रस्य च नक्षत्राणां च प्रियं घाम अवित य एव वेद ।। ६ (२)

वह ऊर्घ्व दिशा की ओर चल पड़ा ।।४।। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, ऋत, सत्य उसके अनुगत हुए ।। ४।। इस प्रकार जानने वाला सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र ऋत, सत्य का प्रिय-धाम होता है ।।६।।

स उत्तमां दिशमनु व्यचयलत् ॥७
तमृचरचं सामानि च यजूषि च ब्रह्म चानुव्यचलन्।।=
ऋचां च वै स सान्नां च यजुषां च ब्रह्मणश्च प्रियं धाम
भवति एवं वेद । ६ (३)

उसने उत्तम दिणा की ओर गमन किया ।।७। साम, यजु ऋचायें . भीर ब्रह्म उसके पीछे चले ।।८।। इस प्रकार जानने वाला साम, यजु, ऋचा और ब्रह्म का प्रिय घाम होता है ।।६।। स वृहतीं दिशमनु व्यचलत् ॥१० तिमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्चानव्यचलन् ॥११ इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गाथानां च नाराशसीनां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥१२॥ (४)

उसने बृहती दिशा में गमन किया ॥१०॥ तब पुराण, इतिहास, मनुष्यों की प्रशंसात्मक गाथायें उसके पीछे-पीछे चले ॥११॥ इस बात के जानने वाला पुराण, इतिहास और गाथाओं का प्रियधाम होता है ॥१२॥

स परमां दिशमनु व्यचलत् ॥१३ तमाहवनीयश्च गार्हपत्यश्च दक्षिणाग्नेश्च यज्ञस्य च यजमानस्य च पशूनां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥१५ ()

उसने परम दिशा को प्रस्थान किया।। १३।। आह्वानीय, पाईपत्य श्रीर दक्षिणाग्नि उमके अनुगामी हुए और यज्ञ, यजमान, पशु भी पीछे-पीछे चले ।। १४।। इस बात के जानने बाला आह्वानीय, गाहंग्त्य, दक्षिणाग्नि, यज्ञ, यजमान और पज्ञुओं का भी प्रिय धाम होता है।।,१५।।

सोऽनादिव्टां दिशमनु व्यचलत् ।।१६ तमृतवश्चातंवाश्च लोकाश्च लोक्याश्च मासाश्चार्धमासा-श्चाहोराहो चानव्यचलन् ॥१७ श्चतूनां चार्धमासानां चाहोरात्रयोश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥१८॥ (६)

वह बनादिष्ट दिशा की ओर चन पड़ा।। १६। ऋतुर्ये, पदार्थ, लोक, मास, पक्ष, दिवस और रात्रि उसके पीछे चले ॥ १७॥ इसे जानने वाला पुरुष ऋतु, पदार्थ, लोक, मास, पक्ष, दिन-रात्रि का प्रिय घाम होता है ॥ ॥।

सोडनावृत्तां दिशमनु व्यचलत् ततो नावत्स्यिश्लमन्यत ॥१६ तं दितिश्चादितश्चेडा चेन्द्राणी चानु व्यचलन् ॥२० दितेश्च व सोडिदतेश्चेडायाश्चेन्द्रा ण्याश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥२१ ७)

उसमे श्रेनावृत दिशा की ओर गमन किया और वहाँ रहना ठीक नहीं नाना 1901 उसके पीछे इडा, इन्द्राणी, दिति और अदिति चलीं 1२01 इसे जानने वाला पुरुष इडा, इन्द्राणी दिति, श्रदिति का प्रिय धाम होता है 1२१।

स दिशोऽनु व्यचलत त विराडनु व्यचलत् सर्वे च देवाः सर्वाश्च देवताः ॥ २

विराजश्च वै स सर्वेषां च देवानां सर्वासां च देवतानां प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥२३ (८)

उसने दिशाओं की ओर गमन किया और विराट आदि सब देवता उसके अनुगामी हुये ।२२। इस प्रकार जानने वाला विराट् झादि सब देवताओं का प्रियद्याम होता है ।२३।

स सर्वानन्तदेशाननु व्यचलत् ॥२४

तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चानुव्यचलन् ॥२४ प्रजापतेश्च चै स परमेष्ठिनश्च पितुश्च पितामहस्य च प्रियः धाम भवति य एवं वेद ॥२०॥६॥४॥६

वह सभी अन्तर्देशों की म्रोर चला।। २४।। प्रजापित परमेष्ठी, पिता और पितामह भी उसके पीछे चले।।२४।। इस प्रकार जानने वाला प्रजा-पित परमेष्ठी, पिता और पितामह का प्रियद्याम होता है।।२६।।

#### स्क ७

(ऋषि-अथर्वा । देवता-- अध्यात्मम्, व्रात्यः । छन्द-- गायत्री, वृहती, । उण्णिक्, पंक्तिः )

समहिमा सद्र भेत्वान्तं पृथिच्या अगच्छत् स समुद्रोऽभवत् ॥१

तं प्रजापितश्च परमेष्ठो च पितामहश्चापश्च श्रद्धा च वर्षं भत्वानुन्य बर्तयन्त ॥२ ऐनमापो गच्छत्येनं श्रद्धा गच्छत्येनं वर्षं गच्छिति य एवं वेद ॥३ तं श्रद्धा च यज्ञश्च लोकश्चान्न च भूत्वाभिपयावर्तन्त ॥४ ऐनं श्रद्धा गच्छत्येन यज्ञो गच्छत्येनं लोको गच्छत्येनमन्नं गच्छत्येनमन्नाद्यं गच्छित य एव वेद ॥४

वह पृथिवी के अन्त पर सद्दु महिमा होकर गया और समुद्र बन गया ।।१।। प्रज पति परमेष्ठी पिता, पितामह, जल और श्रद्धा यह सभी वर्षा रूप होकर उसके अनुकूल वर्तने लगे ।।२।। इस प्रकार जानने वाले को जल, और श्रद्धा यह सभी वर्षा रूप होकर उसके अनुकूल वर्तने लगे । इस प्रकार जानने वाले को जल, श्रद्धा वर्षा प्रप्त होती है ।। ३ ।। लोक, यज्ञ, अञ्च, ग्रञ्चाद्य और श्रद्धा अपनी सत्ता में प्रादुर्भूत होकर उसके चारों और अवस्थित हुये ।।४।। इस प्रकार जानने वाले को लोक, यज्ञ, अन्न अन्नाद्य और श्रद्धा प्राप्त होती है ।।४।।

# स्वत (दूसरा अनुवाक)

( ऋषि--अथर्वा । देवता-अध्यात्मम्, व्रात्यः । छन्द-उष्णिक् अनुष्ट्रप्, पंतित )

सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायत ।।१ स विशः सवन्धूनन्नामन्ताद्यमभ्युदितिष्ठत् ॥२ विशां च वै स सवन्धूनां चान्नस्य चान्नद्यास्य च-त्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥३

वह रञ्जन करता हुआ राजा बना ।।१। वह प्रजाम्रों के बन्धुओं के न्न और अन्नाद्य के अनुकूल वर्तने लगा ।। २।। इस प्रकार जानने बाला प्रजामों का, अन्न अन्नाद्य का प्रिय धाम होता है ।। ।।

#### स्क ६

( ऋषि-अथर्वा । देवता—अध्यात्मम्, व्रात्यः । छन्द—जगती, गायवी, पंक्ति। )

स विशोऽनु व्यचलत् ॥१ तं सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचलन् ॥२ सभायाश्च वं स समितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥३

उसने प्रजाओं के प्रनुकूल व्यवहार किया ॥ १॥ सभा, संमिति, सेना और सुरा उसके अनुकूल हुये॥ २॥ इस प्रकार जानने वाला,सभा समिति सेना और सुरा का प्रिय धाम होता है।३।

# सूक्त १०

(ऋषि-अथर्वा । देवता—अध्यात्मम्, वात्यः । छन्द—वृहती, पंक्ति, उष्णिक् )

तद् यस्यैचं विद्वान् वात्यो राज्ञोऽतिथिर्गृहानागच्छेत् ॥१ श्रयांसमेनमात्मनो मानयेत् तथा क्षत्राय ना वृक्चते-

तथा राष्ट्राय ना वृहचते ॥२
अतो व ब्रह्म च क्षत्र चोदितष्ठतां ते अबूतां क प्र विद्यावेति ॥३
वृहस्पितमेव ब्रह्म प्र विश्वादिनद्रं क्षत्र तथा वा इति ॥४
अतौ व वृहस्पितमेव ब्रह्म प्राविश्वदिन्द्रं च्रत्रम् ॥५
इयं वा उ पृथ्वी बृहस्पितद्यौरेवेन्द्रः ॥६
अयं वा उ अग्निर्बह्मासावादित्यः च्रत्रम् ॥७
ऐनं ब्रह्म गच्छिस ब्रह्मवचंसी भवित ॥३
यः पृथिवीं ब्रहस्पितमिंग्न ब्रह्मवेद ॥६
ऐनिमिन्द्रियं गच्छतीन्द्रियवान् भवित ॥१०
य आदित्यं क्षेत्रं दिविमन्द्रं वेद ॥११

ऐसा विज्ञ न्नात्य जिस राजा का अतिथि हो 191 उसका सम्मान करे।
ऐसा करने से राष्ट्र और क्षात्र शक्ति को वह नष्ट नहीं करता 121 फिर
ग्राह्मवल और क्षात्र शक्ति कहने लगे कि हम किसमें प्रविष्ट हों? 1 ३ ।
ग्राह्मवल बृहस्पित में और क्षात्र शक्ति इन्द्र में प्रविष्ट हो । ४ । तब
ग्राह्म वल बृहस्पित में और क्षात्र वल इन्द्र में प्रविष्ट हो गया । १।
छाकाण हो इन्द्र है,पृथिवो ही बृहस्पित है ।।६।। आदित्य क्षात्र वल और
अग्नि नाह्मवल है ।।७।। जो पृथिवो को बृहस्पित और ग्रिंग को ब्रह्म
जानता है वह ब्राह्मवल और ब्रह्मचर्च को प्राप्त होता है ।। ६ - ६ ।। जो
ब्रादित्य को क्षत्र और खो को इन्द्र जानता है उसे इन्द्रियाँ प्राप्त होता
है । ६ - १ ।।

#### ११ स्कत

( ऋषि---अथर्वा । देवता---अध्यात्मम्, व्रात्यः । छन्द-पंक्तिः शक्वरी, बनुष्टुप् )

तद् यस्येवं विद्वान् वात्योऽतिथिगृं हानागच्छेत् ॥१
स्वयमेनमभ्युदेत्य व्र्याद् वात्य ववाऽवासोव्रात्योदक वात्यतपंयन्तु व्रात्य यथा ते त्रियं तथास्तु वात्य यथा ते वशस्तथास्तु व्रात्य यथा ते निकामस्तथास्त्वित ॥२
यदेन माह व्रात्य ववाऽवात्सोरिति पथ एव तेन देवयानानवरुद्धे।३
यदेनमाह व्रात्योदकमित्यप एव तेनाव रुद्धे ॥४
यदेनमाह व्रात्य तपंयन्तिवित प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥४
यदेनमाह व्रात्य यथा ते प्रियं तथास्त्वित प्रियमेव तेनाव रुद्धे।६
ऐन प्रियं गच्छिति प्रियः प्रियस्य भवित य एवं वेद ॥७
यदेनमाह व्रात्य यथा ने वशस्त्रथास्त्वित वशमेव तेनाव रुद्धे॥५
यदेनमाह व्रात्य यथा ने वशस्त्रथास्त्वित वशमेव तेनाव रुद्धे॥५
ऐनं वशो गच्छित वशो दिशानां भवित य एवं वेद ॥६

यदेनमाह व्रात्य यथा ते निकामस्त्रथास्त्विति निकाममेव-तेनाव रुन्छे । १०

ऐनं निकामो गच्छति निकाम निकामस्य भवति य एवं वेद ॥१७

ऐसा विज्ञ ब्रात्य जिसके घर में अतिथि हो ।। १ ॥ तब इसे स्वयं क्षामन देकर कहें —''हे नित्यं !्तुम कहाँ निवास करते हो ? यह जल है ! हमारे घर के व्यक्ति तुम्हें संतुष्ट करें। तुम्हें जो प्रिय हो, जैसा तुम्हारा वदा हो, जैसा तुम्हारा निकाम हो, वैसा ही हो ।। २ ॥ यह कहने पर कि हे बात्य ! तुम कहाँ रहोगे ? देवयान माग ही खुल जाता है। 13। इससे यह कहने वाला कि हे ब्रात्य ! यह जल है। अपने लिये जल को ही खोल लेता है।।४।। यह कहने वाला कि 'हमारे व्यक्ति तुम्हें तृप्त करें ग्रंपने ही प्राणों को सीचता है।। प्रा मह कहने वाला कि जो तुम्हें प्रिय होगा वही होगा' अपने ही प्रिय कार्यों का उद्घाटन करता है।इ। ऐसा जानने वाला प्रिय पुरुष को प्राप्त होता हुआ िय की भी प्रिय हो जाता है।। अर। यह कहने वाला कि तुम्हारा विश है वैसा ही हो, प्रपने लिए उससे वदा को ही खोल लेता है।। द।। इस प्रकार जानने वाले को वश प्राप्त होता है वह वश करने वालों को भी वश में कर लेता है।। ६।। यह कहने वाला कि 'तुम्हारा निकाम हो वैसा ही हो, अपने लिये कामनाओं को खोल लेता है।।१०।। इस प्रकार जानने वाले को अभीष्ट प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥

## १२ स्वतः

(ऋषि-अथर्वा । देवता-अध्यात्मम्, ब्रात्यः । छन्द-गायशी, वृहती, अनुष्ट्ष्, विष्टुष् ।

तद् यस्यैवं विद्वान वात्य उद्ध्र तेष्विनिष्वधिश्रितेऽग्नि-होगेऽतिथिगृ हानागच्छेत् ।।।।। स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयाद् वात्याति सृज होप्यामीति ॥२ स चातिसृजेज्जुहुयात्र चातिसृजेन्न जुहुयात् ॥३ स य एवं (दुषा वात्येनातिसृष्टो जुहोति ॥४ प्र पितृयाणं पन्यां जानाति प्र देवयानम् ॥५ न देवेष्वा वृश्चते हुतमस्य भवति ॥६ पर्यस्यास्मेल्लोक आयतनं शिष्यते य एव विदुषा द्रात्येनातिसृष्टो जुहोति ॥७ अथ य एवं विदुषा द्रात्येनानितसृष्टो जुहोति ॥६ न पितृयाण पन्यां जानाति न देवयानम् ॥६ आ देवेषु वृश्चते अहुतमस्य भवति ॥१० नास्यास्मिल्लोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा द्रात्येनानितसृष्टो जुहोति ॥११

अग्निहोत्र के अधिश्रित होने और अग्नियों के उद्घृत होने पर यदि विज्ञ ज्ञात्य घर पर आवे। १। तब उसे स्वयं प्रश्वुत्यान देता हुआ कहें कि 'हे ज़ात्य ! मुक्ते होम करने की आज्ञा दो !' ।। २।। उसके आज्ञा देने पर आहुति दे, अन्यया न दे ।। ३॥ ऐसे विद्वान ज़ात्य की आज्ञा पर जो आहुति देता है, वह पितृयान मार्ग और देवयानमार्ग को जान लेता है ।।४-॥ इसकी आहुति देवताओं को ही पहुँचती है ।। ६ ॥ ऐसे विद्वान ज्ञात्य की आज्ञा पर अहुति देता है तो लोक से सब ओर इसका आयतन अविषय रहता है ।।७॥ ऐसे विद्वान ज़ात्य की आज्ञा न होने पर भी यदि आहुति देता है ॥ ६॥ तो वह पितृयान मार्ग या देवमान मार्ग किसी को भी नहीं जान पाता ॥ ६ ॥ जो ऐसे विद्वान ज़ात्य की आज्ञा विना आहुति देता है तो वह आहुति व्यथे हो जाती है और वह देवताओं द्वारा नष्ट कर दिया जाता है ॥१०॥

## १३ स्कत

( ऋषि-प्रथर्वा । देवता—अध्यात्मम्, व्रात्यः । छन्द-उिष्णक्, ष्रनुष्टुप् , गायत्री, बृहती, पंनितः, जगती)

तद् यस्यैवं विद्वान् व्रात्य एकां राविमित्विर्गृ हे वसति ॥ १

ये पृथिव्यां पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥२
तद् यस्यैवं विद्वान् वात्यो द्वितीयां रात्रिमतिथिगृं हे वसित ॥३
येन्तिरक्षे पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥४
तद् यस्यैवं विद्वान् वात्यरतृतीयां रात्रिमतिथिगृं हे वसित ॥५
ये दिवि पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥६
तद यस्यैव विद्वान् वात्यश्चतुर्थीं रात्रिमतिथिगृं हे वसित ॥७
ये पुण्यानां पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥८
तद् यस्यैवं विद्वान् वृत्योऽपरिमिता रात्रिरतिथिगृं हे वसित ॥६
य एवापरिमिताः पुण्या लोकास्तानेन तेनाव रुन्द्धे ॥१०
अथ यस्यावृत्यो वृत्यत्रु वो नामविभ्रत्यतिथिगृं हाना गच्छेत ॥११
कर्षेदेनं न चैनं कर्षेत ॥१२

अस्य देवताया उदक याचामीमां देवतां वासय इमामिमां देवता परि वेवेष्मीत्येन परिवेयिष्यात् ॥१३ तास्यामेवास्य तद देवतायां हुत भवति य एव वेद ॥१४

जिनके घर में ऐसा विद्वान नात्य रात्रि में अतिथि होता है। १। घह उसके फल से पृथिवी के सभी पुण्य लोकों को जीतता है। २। जिसके घर में ऐसा विद्वान न्नत्य द्वितीय रात्रि में भी रहता है॥ ३।। तो उसके फल द्वारा वह अन्तरिक्ष के सब पुण्य लोकों को जीत लेता है।। ४।। यदि ऐसा विद्वान न्नात्य तीसरी रात भी रहता है।। १।। तो उसके फल से वह आकाश के समस्त पुण्य लोकों को अपने लिये छोल लेता है।। ६।। जिसके घर में ऐसा न्नात्य चौथी रात रहता है।। ७।। तो उससे वह पुण्य आत्मा पुरुषों के पुण्य लोकों को खोल लेता है।। ६।। जिसके घर में ऐसा विज्ञ न्नात्य अनेक रात्रियों तक निवास करता है।। ६।। जिसके घर में ऐसा विज्ञ न्नात्य अनेक रात्रियों तक निवास करता है।। ६।। उसके फल से वह असंख्य पुण्य लोकों को खोल लेता है।। १०। जिसके घर नात्य वनने वाला अन्नात्य आवे।। ११।। तो क्या उसे भगा दे?

उसको भी भगाना उचित नहीं ॥१२॥' मैं इस देवता को वसाता हूं मैं इस देवता से जल की याचना करता हूं मैं इस देवता को परोसता हूं, यह मानता हुआ परोसना आदि कार्य करे ॥ १३॥ (अर्थात् यित कोई अज्ञानी अथवा भविद्वान अतिथि आ जाय तो भी परम्परा की रक्षा के विचार से उसका साधारण रूप से सम्मान करो ) जो इस बात की जानता है उसकी आहुति इस देवता में स्वाहुत होती है ॥१४॥

### स्क १४

(ऋषि-अथर्वा। देवता-अध्यात्मम्, नात्यः। छन्दः - अनुष्टुप्, गायत्रो, उष्णिक् पत्ति, त्रिष्टुप्)

स यत् प्राची दिशमनु व्यचलन्मारुतं शर्घो भूत्वानुव्यचलन्मनोऽन्नादं कृत्वा ॥१
मनसान्नादेनान्नमित्त य एव वेद ॥२
स यद् दक्षिणां दिशमनु व्यचलदिन्द्रो भूत्वानुव्यचलद
बलमन्नादं कृत्वा ॥३
बलनान्नादेनान्नमित्त य एवं वेद ॥४
स यत् प्रतीची दिशमनु व्यचलद वरुणो राजा
भूत्वानुव्यचलदपोऽन्नादी: कृत्वा ॥४
अद्भिरन्नादीभिरन्नमित्त य एवं वेद ॥६
स य दुरीची दिशमनु व्यचलत् सोमो राजा भूत्वानुव्यचयत्
सप्तिपिमहु त आहुतिमन्नादी कृत्वा ॥७
आहुत्यान्नाद्यान्नमित्त य एवं वेद ॥६
स यद् घुवां दिशमनु व्यचलद विष्णुभूत्वानुव्यचयत्
स यद् घुवां दिशमनु व्यचलद विष्णुभूत्वानुव्यचलद
विराजमन्नादी कृत्वा ॥६

जब वह पूर्व दिशा के लिये चला, तब बली होकर प्रायु के अनुहून चलते हुये अपने मन को अन्नाद बनाया।। १ ।। जो इसे जानका है यह प्रसाद मन से अन्न को खाता है।।२।। जब यह दिशाण दिशा की प्रोर चला तब बल को अन्ताद बनाआ हुआ स्थय इन्द्र बनकर गमनशील हुआ।।३।। इस प्रकार जानने वाला प्रनाद बल रे अन्त का सेयन करता है।।४।। जब वह पश्चिम दिशा को ओर चला तब जल को अन्ताद बनाता हुआ वरुण बनकर चला ।।४।। इस बात का जाता अन्ताद जल से अन्त को खाता है।। ६।। जब वह उत्तर दिशा को प्रोर चला तब सप्तियों द्वारा दी गई अन्हित को अन्ताद बनाकर मोग होकर धना ।।७।। इस बात का जाता अन्ताद बनाकर सोग होकर धना ।।७।। इस बात का जाता अन्ताद बाहित से अन्त को भक्षण करता है।।। जब वह धुव दिशा को ओर चला तब विराट् यो अन्ताद बनाकर स्वयं विष्णु रूप में चला।। ६।। इसका जाता अन्ताद विराट् से प्रान को खाता है।।१०।।

स यत् वज्ञ्नन व्यचलद रुद्रो भूत्वानु व्यचलदोषधीरन्नादीः कृत्वा। ११
कोषधीभिरन्नादीभिरन्नमत्ति य एवं वेद ॥१२
स यत् वितृनन व्यचलद् यमो राजा भूत्वानु व्यचलत् स्वधाकापमन्नादं कृत्वा॥१३
स्वधाकारेणन्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥१४
स यन्मनुष्याननु व्यचलद्गिनभू त्वानुव्यचलत् स्वाहाकारमन्नाद कृत्वा॥१४
स्वाहाकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥१६

स यदूध्वी दिशमनु व्यचलद् वृहस्पतिर्भूत्वान व्यचलद्

वषटकारमन्नादं कृत्वा ।।१७ वष्टकारेणान्नादेनान्नमति य एवं वेद ।।१८ स यद् देवाननु व्यचयदीशानी
भूत्वानुव्यचलन्मन्युमन्नादं कृत्वा ॥१६
मन्यनान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥२०
स यत् प्रजा अनु व्यचलत् प्रजाप्रतिर्भूत्वान व्यचलत्
प्राणमन्नाद कृत्वा ॥२१
प्राणेनान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥२२
स यत् सर्वानन्तर्देशाननु व्यचलत् परमेष्ठी
भूत्वानुव्यचलद् ब्रह्मान्नादं कृत्वा ॥२३
ब्रह्मणान्नादेनान्नमत्ति एव वेद ॥२४

जब वह पशुओं की ओर चला तब औषिवर्गों की अन्नाद्य बनाकर रुद्र बनत्। हुआ चला ।।११॥ इस प्रकार जानने बाला अन्नाद्य सौर्पाधयों से अन्न को खाता है। १२ ।। जब वह पितरों की बोर चला तब स्वद्या को अन्नाद्य बनाता हुआ यम होकर चला ॥ १३। इस प्रकार का जाता स्वधाकार अन्ताद से अन्त खाता है। १४। जब वह मनुष्यों की ओर चला तब स्वाहा को अन्नाद बनाकर अग्नि होता हुआ चला ।। १५।। इसे जानने वाला स्वाहाकार अन्तत्व के द्वारा अन्त-सेवन करता है । १६। जब वह अर्ध्य दिशा की भोर चला नव वपटकार को अन्ताद वनःकर वृहस्पति होता हुआ चला ॥ ७ ॥ उस वात का वपटकार रूप क अन्नाद द्वारा अन्त भक्षण करता है।। १ - ।। अब देवता की ओर चला तव यज्ञ की अन्ताद बनाकर ईशान बनाता हुग्रा चला ।।१६। इस प्रकार जानने वाला अन्ताद यत के द्वारा अन्त की खाता है।। २०।। जब वह प्रजाओं की कोर चला तब प्राण को अन्ताद बनाकर प्रजापति रूप में चला ॥ २१ ॥ इस प्रकार जानने वाला अन्नाद प्राण से खन्न-भोजन करता है।।२२॥ जब वह सब अन्तर्देशों की ओर चला तब ब्रह्म को अन्ताद बनाकर प्रजापित होता हुआ चला । २३। इस प्रकार जानने वाला पुरुष अन्ताद यहा के द्वारा अन्त भोजन करता है ॥२४॥

#### स्ता १५

( ऋषि — अथर्वा । देवता — अध्यात्मम्, वात्यः । छन्द — पंक्तिः, वृहती, अनुष्टुप्, उष्णिक्, )

तस्य वात्यस्य ॥१

सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ।।२॥

तस्य वात्यस्य । योऽस्य प्रथमःप्राण कथ्वी नामाय सी अग्निः ॥३ तस्य वात्यस्य । योऽस्य द्वितीयः प्राणः प्रौढो नातासी स आदित्यः ॥४॥

सस्य व्रात्यस्य । योऽस्य तृतीयः प्राणोभ्युढो नामासी स चन्द्रमाः ॥५ तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूर्तामाय स पवमानः ॥६ तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य पञ्चमः प्राणो यानिर्नाम ता इना आपः ॥७ तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य पष्टः प्राण प्रियो नाम त इमे पणवः ॥ व तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम ता इमा प्रजाः ॥६

उस अन्य के सात प्राण, सात अवान और सात ही व्यान हैं 11 9-२। इसका प्रथम ऊर्क प्राण अग्नि है। ३।। इसका द्वितीय प्रीढ़ प्राण आदित्य है .18।। इसका तृतीय प्राण अभ्यूढ चन्द्रमा है।। १।। इसका चतुर्थ प्राण विभू प्रवमान है।। ६।। इसका प्रञ्चम प्राण योनि जल है ।। ।। इसका षष्ठ प्राण प्रिय नामक है, यह पशु है।। ६।। इसके सप्तम प्राण का नाम है अपरिमित यह प्रजा है।। ६।।

### स्क १६

(ऋषि--अथर्वा। देवता--ग्रव्यात्मम्, व्रात्यः। छन्दः--उव्याक्, विष्टुप्, गायत्री)

तस्य त्रात्यस्य योऽस्य । प्रयमोऽपानः सा पौर्णमासो ॥१ तस्य त्रात्यस्य योऽस्य । द्वितीयोऽपान :साष्ट्रका ॥२ तस्य व्रात्यस्य । योध्स्य तृतीयोऽपःनः सामावास्य ॥३ तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य चतुर्थोऽपानः सा श्रद्धा ॥४ तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य पञ्चमोऽपानः सा दीक्षा ॥४ तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य पष्ठोऽपानः स यज्ञः ॥६ तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य सप्तमोऽपानस्ता इमा दक्षिणाः ॥७

इस वात्य का प्रथम अवान पोणंमासी है।। १।। इसका दितीय अवान म्रष्टका है।। २॥ इसका तृतीय अवान म्रमावस्या है।। ३॥ इसका चतुर्य अवान श्रद्धा है।। ४॥ इसका पंचम अवान दीक्षा है।। ४॥ इसका पट्ठ अवान यज्ञ है।। ६॥ इसका सप्त अवान दक्षिणा है।। ७॥

### स्क १७

ं (ऋषि—अथर्था। देवता—प्रध्यात्मम्, द्वात्यः। छन्दः—उष्णिक्, अनुष्टुप, पंक्तिः, विष्टुप्, )

तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य प्रथमा व्यानः सेयं भूमिः ॥१
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य द्वितीयो व्यानस्तदन्तरिक्षम् ॥२
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य तृतीयो व्यानः सा द्यौः ॥३
तस्य व्रात्यस्य । योस्य चतुर्थो व्यानस्तानि नक्षत्राणि ॥४
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य पञ्चमो व्यानस्त ऋतवः ॥५
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य पञ्चमो व्यानस्त आतंवाः ॥६
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य पष्तमो व्यानः स संवत्सरः ॥७
तस्य व्रात्यस्य । समानमर्थं परि यन्ति देवाः संवत्सरं वा एतद्दतवोऽनुपरियन्ति व्रात्यं च ॥६
तस्य व्रात्यस्य । यदादित्यमभिसंविशन्त्यमावस्यां चैव तत्
पौणंमासी च ॥६
तस्य व्रात्यस्य । एक तदेष ममृतत्विमत्याद्वृतिरेव ॥१०

इन वात्य का प्रथम व्यान भूमि है ।। १।। इसका द्वितीय व्यान अन्त-रिक्ष है।। १।। इसका तृतीय व्यान द्यो है।। ३।। इसका चतुथ व्यान नक्षत्र हैं।। ४।। इसका पञ्चम व्यान ऋतुये हैं।। ४।। इसका पष्ठ व्यान आतंब है।। ६।। इसका सप्तम व्यान सम्बत्सर है।। ७।। देवगण इसके समान अर्थ को प्राप्त होते तथा सम्बत्सर और ऋतु भी इसका अनुमान करते हैं।। इसावस और पूणिमा जी आदित्य में प्रवेश करती हैं, एक खाहुति ही इनका अविनाशत्व है।। ६–१०।।

#### स्क १८

(ऋषि - अथर्वा। देवता - अष्यात्मम्, त्रात्यः। इन्द-पंक्तिः, वृहती, अनुष्टुप्, उष्णिक, )

तस्य वात्यस्य ॥१ यदस्य दक्षिणमध्यसौ स आदित्यो यदस्य सन्यमध्यसौ स चन्द्रमा ॥२

योऽस्य दक्षिणं कर्णोऽयं सो अग्नियोऽस्य सव्यः कर्णोऽयं स पवमानः । ३

अहोराजे नासिके दितिङ्चादितिङ्च शीर्षशपाले संवत्सरःशिरः ॥४ : अह्ना प्रत्यङ् वात्यो राज्या प्रांड नमो बात्याय ॥४

इस व्रात्य का दक्षिण चक्षु आदित्य है और दाम चक्षु चन्द्रमा है।
11१-२1। इसका दक्षिण श्रोत्र अग्नि श्रोर वाम श्रोत्र पवमान है।।३।।
इसकी नासिका दिवस और रात्रि हैं, श्रीपं कपाल दित और अदिति हैं
तथा शिर सम्वत्सर हैं।।४।। यह ब्रात्य दिन में सबको पूजने योग्य होता
है, रात्रि में भी प्रकृष्ट रूप से पूजनीय होता है। ऐसे ब्रात्य को नमस्कार
है।।४।।

।। इति पञ्चदशं काण्ड समाप्तम् ॥

# षोडंश काण्ड

## १ सक्त (प्रथम अनुवाक)

ऋषि-अथर्वा । देवता--प्रजापति: । छन्द-वृहती, त्रिष्टुप्, गायत्री, पंक्तिः, अनुष्टुप्, उष्णिक् )

अतिसृष्टो अपां वृपभोऽतिसृष्टा अग्नयो दिब्याः ॥१
हजन् परिरुजन् मृणन् प्रमृणन् ॥२
झोको मनोहा खनो निर्दाह आत्मदूषिस्तनृदूषिः ॥३
इद तमित सृजामि तं माभ्यविनक्षि ॥४
तेन तमभ्यतिसृजामो योस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥५
अपामग्रमसि समुद्रं वोऽभ्यवसृजामि ॥६
योष्स्वृग्निरति तं सृजामि स्रोकं खिन तनूदूषिम ॥७
यो व आपोऽग्निर्विवेश स एष यद् वो धीरं तदेतत् ॥=
इन्द्रस्य व इन्द्रियेणामि षिञ्चेत् ॥६
अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मत् ॥१०
प्रास्मदेवो वहन्तु प्र दुष्वप्यं वहन्तु ॥११

शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापःशिवया तन्त्रोप स्पृशत त्वन्तं मे ॥१२ शिषानग्नीनप्सुषदो हवामहे मयि क्षत्रं वर्च आ घत्त देवीः ॥१३

जलों में जो वृषभ के समान जल है वह अति सृष्टा हुआ और दिव्य अग्नियों अति सृष्ट हुईं।।१। भद्ध करने वाला, नाशक, पलायनशील, मन को दवाने वाला, दाहोत्पादक, खोदने से प्राप्य, आत्मा और देह को दूषित करने वाला जो जल है, उससे अपने वैरियों को संयुक्त करता हुआ में उसका अतिसर्जन करता हूं, मैं उसे एप नहीं करूँ गा ।।२-२-४-।।।
मैं तुझ जलों के श्रेष्ठ भाग को समुद्र को और प्रेरित करता हूं।। ६ ।।
शरीर के बल को अपहृत कर जलों के भीतर ले जाने वाले आंग्न का
भी मैं अपसर्जन करता हूँ।।७।, हे जलो । जो अग्न तुम में प्रविध्ट हुमा
है, वह तुम्हारा भीषण अंग है ।। म ।। जो तुम्हारा अत्यन्त ऐरवर्षपुत्रव अंश है उसे इन्द्रियों के द्वारा खीचें।।६॥ जल हमारे पाप को दूर करे,
पाप हमस पृथक् हो ।१०'। यह जल हमारे पाप और दुम्बप्त को बहा ले जाय ॥।१॥ हे जलो ! कृपा की दृष्टि से मुमे देसो और कर्याण करने वाले अपने अंग से मेरी त्वचा को छुत्रो ॥ १२ ॥ हम अल में ज्याप्त मंगल करने वाले अग्नियों को आहूत करते हैं। यह दिध्य अन मुझ में क्षात्रबल वाली शक्ति को सम्पन्न करें।।१३,।

### २ स्त

( ऋषि — श्रयर्वाः । देवता—वाक् । छन्द — अनुष्टुप्, उष्णिक्, वृहती, गायत्री )

निर्दु रमंण्य ऊर्जा मघुमती वाक ॥१ मधुमती स्थ मधुमती वाचमुदेयम् ॥२ उपहूतो मे गोपा उहूतो गोपीथः ॥३

सुश्रुती कणौ भद्रश्रुतो कणौ भद्र ग्लोक श्रूयासम् ॥४ सुश्रुतिरच मोपश्रुतिरुच मा हासिष्टां सीपण चक्षुरजस्र ज्योति:॥४

मैं दूषित चर्म रोग से मुक्त रहें, मेरी वाणी बलवती और मधुमती रहे।।१।। औपिधयो ! तुन मधुर रस से पूणं रहो, मेरी वाणी बलवती और भी मधुर, रस से पूणं हो।।२।। मैं इन्द्रियों के पालक मन और मुख का अन्द्रिवान करता हूं।। ३।। मेरे कान कल्याणकारी बानों को सुनें, में मंगलमयी प्रशासात्मक बातों को सुनें।। ४।। मेरे श्रोत उत्तम प्रकार से सुनना और निकट से सुनना न छोड़ें, मेरे नेत्र गरुण के नेत्र के समान होते हुये दर्शन शक्ति से युक्त रहें।।४।। तू ऋषियों का प्रस्तर है देवरूप प्रस्तर को नमस्कार हो।।६॥

### स्क ३

(ऋषि-अथर्वा । देवता-ब्रह्मादित्यो । छन्द-गायत्री, सनुब्टुप्, त्रिब्टुप्, उष्णिक् )

मूर्धाहं रयीणां मूर्धा सामानानां भूयासम् ॥१
रज़श्च मा वेनश्च मा हासिष्टां मूर्धा च मा विधमां च मा
हासिष्टाम् ॥२
उर्वश्च मा चमसश्च मा हासिष्टां धर्ता च मा घरुणश्च मा
हासिष्टाम् ॥३
विमोकश्च मार्द्र पविश्च मा हासिष्टामार्द्रशानूश्च मा मातरिश्वा
च मा हासिष्टाम् ॥४

वृहस्पतिमें आत्मा नृमणा नाम हृद्यः ॥

असंतातं मे हृदयमुर्वी गन्यूतिः समुद्रो अस्मि विधर्मेणा ॥६

मैं घनों का मूर्घा रूप रहूँ। अपने समान व्यक्तियों में मस्तक रूप होऊँ।।।। रज, यज्ञ, मूर्घा, विधनी मेरा त्याग न करें।।२।। उर्व, चमस, घरण और घर्ता मुझसे वियुक्त न हों।। ३।। विमोक, आर्द्रपि, आर्द्रदानु और मातरिश्वा मुझसे पृथक न हों।।।।। हपंद, श्रनुग्रह बद, मन को लगाने वाले वहस्पति मेरी आत्मा हैं।। १।। दो कोण तक की भूमि मेरी हो, मेरा हदय सन्तप्त न हो। मैं धारक शक्ति द्वारा समुद्र के समान गहन होऊँ।।६।।

### स्क ४

(ऋषि-अथवा । देवता-प्रह्मादित्यो । छन्द-अनुष्टुष्, उष्णिक्, गायशी)
नाभिरहं रयीणां नाभिः समानानां भूयासम् ॥१
स्वासदिस सूषा अमृतो मर्त्येष्वा ॥२
मा मां प्राणो हासीन्मो अपानोऽवहाय परा गात् ॥३
सूर्यो माह्नः पात्विनः पृथिव्या वायुरन्तिरक्षाद् यमो
मनुष्येभ्यः सरस्वती पाथिवेभ्यः ॥४

प्राणापानौ मा मा हासिष्टं मा जने प्रमेषि ।'४ रिवस्त्यद्योषसो दोषसञ्च सर्व आपः सर्वगणो अशीय ॥६ शक्वरा स्थ पश्चो मोप स्थेषुमित्रावरुणौ मे प्राणापानाविन में दक्षं दधातु ॥७

मैं धनों का नामि रूप होऊँ, अपने समान पुरुषों में भी मैं नाभि समान पहुँ ।।१।। मरणधर्मी मनुष्यों में अष्ठ उपा अमृतत्व वाली और सुन्दरतापूर्वक प्रतिष्ठिन होने वाली है ।। २ ।। प्राण मुक्ते न छोड़े, प्रपान भी मुक्ते छोड़कर न जाय।।३॥। सूर्यं दिन से रक्षा करें, अग्नि पृथिवी से रक्षा करें, वायु अन्तरिक्ष से, यम मनुष्यों से ग्रीर सग्स्वित पाणिव पदार्थों से रक्षा करने वाले हों ।।४॥ प्राणापान मुक्ते न छोड़ें, मैं प्रकट रहूं ।५। उपाक्षाच से और रात्रि से मेरा मङ्गल हो। मैं सर्व गणों और जलों का उपभोग करने वाला होऊँ॥ ६ ॥ पजुओ ! तुम भुजाओं से युक्त होओ, मेरे निकट स्थित होओ । वरुण मेरे प्राणापान को पोषित करें और अग्नि मेरे वल को हढ़ करें ॥७॥

# ५ सक्त ( दूसरा अनुवाक )

(ऋष —यम: । देवता—दु:ध्वप्तनाशनम् । छन्द —गायत्री, वृहती )

विद्य ते स्वप्न जिनत्रं ग्राह्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ॥१
अन्तकोऽसि मृत्युरिस ॥२
तं त्वा स्वपन तथा स विद्य स नः दुः व्वप्न्यात् पाहि ॥३
विद्य ते स्वप्न जिनत्रं निऋत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।
अन्तकोऽसि मृत्युरिस ।
त त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुः व्वप्न्यात् पाहि ॥४
विद्य ते स्वप्न जिनत्रमभूत्वाः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।
अन्तकोऽसि मृत्युरिस ।
तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुः व्वप्न्यात् पाहि ॥४

ऋषीणां प्रस्तरोऽसि नमोऽस्तु देवाय ॥६४ वद्म ते स्वप्न जिनत्र निर्भूत्याः पुत्नोऽसि यमस्य करणः । अन्तकोऽसि मृत्युरिस ॥ त त्वा स्वप्न तथा स विद्म स नः स्वप्न दुष्वन्यप्न्यात् पाहि ॥६ विद्म ते स्वप्न जिन्हं पराभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः । अन्तकोऽसि मृत्यरिस । त त्वा स्वप्न तथा स विद्मनः स्वप्न दुष्वप्यात् पाहि ॥७ विद्म ते स्वप्न जीनत्रं देवजामीनां पुत्नोऽसि यमस्य करणः ॥६ अन्तकोऽसि मृत्युरिस ॥६

तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुःष्वप्न्यात् पाहि ॥१०

हे स्वप्त ! तू ग्राह्य पिशाची से उत्पन्न हुआ यम को प्राप्त कराने वाला है। मैं तेरी उत्पत्ति का जानने वाला हूँ 1१11 हे स्वप्न ! तू अन्त करने वाला मृत्यु है।।२।। हे स्वप्न ! हम तुफ्ते जानते हैं, तू दुःस्वप्न से हमको वचा ।।३।। हे स्वप्न हे अधिष्ठात्री देवते ! हम तुम्हारे जन्म के जाता हैं, तुम निर्ऋति के पुत्र हो और यम को प्राप्त कराने वाले हो ॥४।। हे स्वप्न के अधिष्ठात्री देवते ! हम तुम्हारे जन्म के जाता हैं। तुम भवित के पुत्र और यम के कारण का हो।। १।। हे स्वप्न के अधिष्ठात्री देव ! हम तुम्हारे जन्म को जानते हैं। तुम निर्भूति के पुत्र और यम के कारण कप हो॥६।। हे स्वप्न के अधिष्ठात्री देव ! हम तुम्हारे जन्म को जानते हैं। तुम पराभूति के पुत्र और यम के कश्य हो ।।७।। हे स्वप्न के अधिष्ठात्री देव ! हम तुम्हारे जन्म को जानते हैं। तुम पराभूति के पुत्र और यम के कश्य हो।।७।। हे स्वप्न के व्याध्य हो।।६।। हे स्वप्न ! तुम अन्त करने व ली मृत्यु हो।।६।। तुमको हम अच्छे प्रकार जानते हैं, दुःस्वप्न से तुम हमारी रक्षा करो।।१०।।

#### ६ स्कत

( ऋषि-यम: । देवता—दुःष्वप्ननामनम् उपा । छन्ः-अनुष्टुप्, पंक्तिः, वृहती, जपती, उष्णिक् गायत्री ) अजैष्माद्यासनामाद्या भूमानागसी वयम् ॥१ उषो यस्माद् दु व्वय्न्यादभैव्माप तदुच्छतु ।।२ द्विषते तत् परा वह शपते तत् परा वह ।।३ यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तस्मा एनद् गमयामः ।।४ उषा देवी वाचा संविदाना वाग देव्युषसा संविदाना ।।४ उषस्पतिर्वाचस्पतिना सविदानो वाचस्पतिरुषस्पतिना

सविदान: ॥६

तेमुष्म परा वहन्त्वरायान् दुर्णाभ्नः सदान्वाः ॥७

कुम्भोका दूषीकाः पीयकान् ॥=

जाग्र:द्दुष्वप्नयं स्वप्नेदु:ष्वप्न्यम् । ६

अनागमिष्यतो वरानवित्तोः संकल्पानमुच्या द्रुहः पाशान् ॥१०

तदमुष्मा अग्ने देवाः परा वहन्तु विध्नर्यथासद्

विथुरो न साधुः ॥११

हम विजय प्राप्त करें, भूमि प्राप्त करें और पाप-रहित हों ॥ १॥ हम दु:स्वप्त से भयमीत हुये हैं, उसका भय मिट जाय ॥ २ ॥ हे मंत्र शक्ति के अधि ठाता देव ! हमसे होष करने वाले के समीप इस भय को ले जाओ । हमको कोसने वाले को यह भय प्राप्त कराम्रो ॥ ३ ॥ हम भ्रप्ते वेरी के पास इस भय को प्रेरण करते हैं ॥ ४ ॥ उषा वाणी से समान मतवाली हो और वाणी उषा से समान मत रखें ॥१॥ उषा के पित वाचस्पित से समान मत रखें और वाचस्पित उपस्थित से एकमत हों ॥६॥ वे दृषित नाम वाली कुम्भोकों, पीयकों को मत्रु पर प्रेरित करें ॥५-दा। सोते समय दु:स्वप्तों से प्राप्त होने वाले फलों को, जागते हुये दु:स्वप्तों से प्राप्त होने वाले फलों को अरापत होये दिवगण इन सबको शत्रु के पामों को खोलता हूँ ॥ ६-१० ॥ हे अपने ! देवगण इन सबको शत्रु के पामों को खोलता हूँ ॥ ६-१० ॥ हे अपने ! देवगण इन सबको शत्रु के पास ले जाय । वह भयभीत होता हुआ पु:सत्वहीन हो खोर सज्जन न रह पाये ॥११॥

#### स्वत ७

(ऋषि-यमः । देवता--दुःस्वष्तनाश्वनम्, । छन्द-पंक्तिः, धनुष्टुप्, जिष्णक्, गायत्री, वृहती, त्रिष्टुप्)

तेनैनं विध्याभ्यभूत्यैनं विध्यामि निभू त्यैनं विध्यामि ।
पराभूत्यैनं विध्यामि ग्राह्यंनं विध्यामि तमसैनं विध्यामि ॥१
देवानामेनं घोरं: क्रूरे: प्रेषंरिमप्रेष्यामि ॥२
वैश्वानरस्यैनं दंष्ट्रयोरिषं दधामि ॥३
एवानेवाव सा गरत् ॥४
योस्मान् द्वेष्टि तमात्माः द्वेष्ट यं वयं द्विष्मः स आत्मान द्वेष्ट्र ॥५
निद्विष्नतं दिवो निः पृथिव्या निरन्तिरक्षाद् भजाम् ॥६
सुयामंश्वाक्षुष ॥७
इदमहमाम्ष्यायणेमुष्याः पुहो दुःष्वष्यं मृजे ॥६
यददोअदो अभ्यगच्छन् यद् दोषा यत् पूर्वा रात्रिम् ॥६
यवजाग्रद यत् सुष्तो यद् दिवा यन्नवतम् ॥१०
यदहरहरिभगच्छामि तस्मादेनमव दये ॥११
तं जिह तेन मन्दस्व तस्य पृष्टीरिष श्रुणीहि ॥१२
स मा जीवीत् ते प्राणा जहान् ॥१३

में इसे प्रभिचार कमें से अभूति से, निभूँ ति, पराभूति से, ग्राह्या से ग्रीर मृत्यु रूप अन्धकार से विदीणं करता हूँ ॥ १ ॥ मैं इसे देवताओं की भयंकर आज्ञाओं के ससक्ष उपस्थित करता हूँ ॥ २ ॥ मैं इमे वैश्वानर के दाहों में डालता हूं ॥३॥ वह इसे निगल जाँग ॥ ४ ॥ हमारे हें पी से आत्मा होप करे और जिससे हम होप करते हैं वह अत्मा से होप करे ॥ १॥ उस होप करने वाले को हम आकाण, पृथिवी और अन्तरिक्ष से दूर करते हैं, ॥ ६॥ हे चाक्षुप ! दुःस्वप्न से प्राप्त होने वाले फल को अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र में भेजता हूं ॥ ७- ८ । पूर्व रात्र में अमुक-ग्रमुक

कर्म को मैं कर चुका हूँ। ज ग्रतावस्था, सुपुष्तावस्य, दिन, रात्रिया नित्यप्रति मैं जिस पाप-दोष को प्राप्त होता हूँ, उसी क उसी के द्वारा हमें नष्ट करता हूँ। ६-१०-११॥ हे देव ! उस शत्रु को हिंसित करों फिर पर्ष युक्त होते हुये उसकी पसलियों को भी सोड़ दो।। १२॥ वह प्राण-होन हो, जीवित न रहे। १३॥

#### ८ स्कृत

( ऋषि-यम: । देवता--दुःष्वप्तनाशनम् । छन्द--अनुष्दुप्, गायत्री, विष्टुप्, जगती, पंक्तिः, वृहती )

जितमस्माकमुद्भित्रमस्माकमृतमस्माक तेजोऽस्माक-ब्रह्मास्माक स्वरस्माक यज्ञोऽस्माकं पद्मावोऽस्माकं-प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम् ॥१ तस्मादमुं निभजामोऽमुमामुष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः ॥२

सग्राह्याः पाशान्मा मोचि ॥३

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनधराञ्चं पादयामि ॥४ जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमृतमस्माक तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माक यज्ञोऽस्म क पश्चोऽस्माक प्रजा अस्माक वीरा अस्माकम् ।

तस्मादमु निभजामोऽमुमामुष्याययणममुष्याः पुत्रमसौ यः। स निऋरियाः पाशान्मा मोचि । तस्येदं वर्चस्तेजः-प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधराञ्च पादयामि ।। १

शानुओं को माप कर लाये हुये और जीते हुये पदार्थ हमारे हैं। सब तेज बहा, स्वर्ग, पशु, प्रजा और सब बीर हमारे ही हैं।। १।। अमुक गोत्रिय अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से हटाते हैं।।२।।वह ग्राह्य के पाश से मुक्त न हो पावे ।। ३।। मैं उसके तेज, वर्च, प्राण और आयु को लपेट कर और जाँचा मुख करके नीचे गिरता हूं।।४॥ शानुओं को विदीर्ण कर लाये हुये जीते हुये पदार्थ तपारे हैं। सत्द, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग पशु, प्रजा और सब हम।रे हैं। अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से हंटाते हैं, वह निक्टात के पाश से मुक्त न हो । मैं उसके तेज, वर्च, प्राण, आयु को लपेट कर औंचे मुख डालता हूं ॥१॥ जितमस्माकमृद्भिन्नम माकमृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्याकं स्वरस्माकं यज्ञोऽस्माकं पश्वोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वारा अस्माकम् । तस्मादम् निर्भजामोऽमुमास्ष्यायणमस्ष्याः पुत्रमसौ यः सोऽभूत्याः पाशान्मा माचि । तस्येदं वचस्तेजः प्राणनायुनि वेष्टयामोदमेनमधराञ्च पादयामि॥६ जितमस्माकमुद्भन्नमस्माकमृतमस्माक तेजोऽस्माक ब्रह्माःमाक स्मरस्माकं यज्ञोऽस्माकं पश्वोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक्ष्। तस्मादम् निभजामोऽम् मामुव्यायणममुख्याः पुत्रमासौ यः । स निभूरियाः पाशान्मा मोचि । तस्येद वर्चास्तेजः प्राणमयुनि वेष्टयामीदमेनमधराञ्च पादयामि ।७ जितमस्माकमृद्भिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञोऽस्माक पश्वोऽस्माक प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम् । तस्मादम् निभंजामोऽमुमाम्ब्यायणमम्बाः पुत्रममौ यः स पराभ्त्याः पशान्मा मान्च तस्येद वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधराञ्च पादयामि ।। ८ जितम-माकमुद्भिन्नमस्माकमृतम-माकं तेजाऽस्माकं ब्रह्म-स्माकं स्वरस्माक यज्ञाऽस्माकं पश्चोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अ माकम। तस्मादमे निर्भगामोऽमुमामुष्यायगाममुष्याः पुत्रमसौ यः स देवजामीनां पाशान्मा मौचि । तस्येदं वचंस्तेजःप्राणमायुनि वेट्यामोदमेनमधराञ्च पादयामि ॥६ जितमस्माकमुद्गिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं

स्वरस्माकं यज्ञोऽस्माकं पश्चवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम् तस्मादम् निर्भजामे।ऽमूम मृष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः। स वृहस्पतेः पाशान्मा मोचि । तस्येद वर्चरतेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधराख्च पादयामि ॥१०

शत्रुओं को विदीणं कर लाये हुये, जीते हुये पदार्थ हमारे हैं। सत्य त्तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, पशु, प्रजा और सब वीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं, वह अभूति के पाश से मुक्त न हो । मैं उसके तेज, वर्च प्राण, आयु को लपेट कर औंधे मुख डालता हूं ।। ६ ।। शत्रुओं को विदीर्ण कर लाये और जीते हुये पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, पशु, प्रजा घीर सब वीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले, अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं, वह निर्भूति के पाश से मुक्त न हो। मैं उसके तेज, वर्च, प्राण, आयुको 🗥 लपेट कर उसे औंचे मुख डालता हूँ।। ७।। शत्रुओं को विदीर्ण कर लाये हुए और जीते हुए पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वगं, पशु, प्रजा ग्रीर सब बीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह पराभित के पाश से मुक्त न हो। मैं उसके तेज, वर्च, प्राण और आयु को लपेट कर उसे आँधे मुख करके डालता हैं। पा । शत्रुओं को विदीर्ण कर लाये हुये ग्रीर जीते हुए सब पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वगं, पशु, प्रजा और सव वीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह देवजामि के पाश से मुक्त न हो। मैं उसके तेज, वर्च, प्राण और झायु को लपेट कर उसे औं झा करके गिराता हूँ।।६॥ शत्रुओं को विदार्ण कर लाये हुए और जीते हुये सब पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, बह्म, स्वर्ग, पशु, प्रजा और सद वीर हमारे हैं। अमुक गोत्र दाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह बृहस्पतिक बन्धन से मुक्त न हो। मैं उमके तेज, वर्च, प्राण और आयु को लपेट कर उसे औंचे मुख गिराता है ॥१०॥

जितमस्माकमद्भिन्नमस्माकमृतमस्माक तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञास्माक पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्मा-कम् । तस्मादमुं निर्भजामोऽमूमामृष्यायणममृष्याः पुत्रमसौ यः । स प्रजापतेः पाशान्मा मोचि । तस्येदं वचंस्तजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥११ जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माक ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञोऽस्माक पश्चवोऽस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्माकम् । तस्मादमुं निर्भजामोऽनुमामृष्यायणममुष्या पुत्रमसौ यः । सं ऋषीणां पाशान्मा मेवि । तस्येद वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधराञ्च पादयामि ।१२ जितमस्माकमृद्भिन्नमस्माकमृतमस्माक तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञीऽस्मांक पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्माकप्र तस्मादम् निर्भजामोऽनुमाम्ष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः । स आर्थेया णां पाशान्मा मोचि । तस्येदं वर्चस्तेजः प्रारामायुनि वेष्टयामीदमेनमधराञ्च पादयामि ॥१ः जितमस्माकमुद्भन्नमस्माकमृतमस्सक तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञाऽस्माकं पश्चाऽ माक प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्। तस्मादमु निर्भजामेःऽमुमामुष्यायग्गमपृष्याः पुत्रमसौ यः सोऽङ्किरसां पाशान्मा मीचि । तस्येदं वर्चस्तजः प्राणमाय्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥१४ जितमस्माकमृद्भिन्नमस्माकमृतमस्माक तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माक स्वरस्माकं यज्ञोऽस्माक पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्माकम् ।

तस्मादमुं निर्भजामोऽमुमामुष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः

आङ्किरसानां पाशान्मा मोचि । तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनि

वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥१४

शत्रुओं को विदीर्ग कर लाये हुये और जीते हुये सब पदार्थ हमारे . हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग पशु, प्रजा और सब वीर हम।रे हैं। अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह प्रजापित के बन्धन से मुक्त न हो । मैं उनके तेज, वर्च प्राण सौर कायुको लपेट कर उसे शींचे मुख गिराता हूं ।।११ ।। शत्रुओं को विदीणं कर लाये हुये और जीते हुये सब पदार्थ हमारे हैं, सत्य, तेज ब्रह्म. पशु, अं जा और सब बीर हमारे हैं, । वह ऋषियों के बन्धन से मुक्त न हो । मैं उसके तेज, वर्चे, प्राण और आयुको लपेट कर उसे औं घे मुख गिरता हूँ । १२। शत्रुओं को विदीर्ग कर लाये हुये और जीते हुय सब पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म स्वर्ग, पशु, प्रजाऔर सब वीर हमारे हैं । अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर भेजते हैं। वह आर्थेयों के बद्यन से मुक्त न हो। मैं उसके तेज, वर्च, प्रारा और श्रायु को लपेट कर उसे अधि मुख गिराता हूं।। १३।। जत्रुओं को विदीण कर लाये हुये कीर जीते हुये सब पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्मा, स्वर्ग, पशु, प्रजा और सब वीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले अमुको के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह अङ्गिराओं के बधन से मुक्त न हो। मैं उसके तेज, वर्च, प्राण और आयु को लपेट कर उम सौंधे मुख गिराता हूं । १४।। रात्रुओं को विदीणं कर लाये हुये और जीते हुये पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्मा, स्वग, पशु, प्रजा, ओर सब बीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लाक से दूर करते हैं, वह क्षांगिरसों के पाश से मुक्त न हो । मैं उसके तेज, वर्च प्राण, आयु को लपेट कर उसे औं घे मुख डालता हूँ ।। १४।।

जितमस्माकमुद्भिन्तमस्माकमृतस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माक यज्ञोऽस्माकं पश्रवोऽस्माकं प्रजा-अस्माक वीरा अस्माकम् । तस्मादम् निर्भजामोऽमुमामुष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः। सोऽथवंणां पाशान्मा मोचि तस्येदं वर्चरतेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्च पादयामि ॥१६ जितमस्माकमद्भिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञास्माकं पश्चोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक्मा तस्मादमुं निभंजामोऽमुमामुष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः । स आथवंणानाः पाशान्मा मोचि । तस्येद वचंस्तजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥१७

जितमस्माकं मुद्गिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञोऽस्माकं पश्चोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम् । परमादमुं निर्भजामोऽमुमामुख्यायणममुख्या पुत्रमसौ यः ।

पस्मादमुं निर्भजामोऽमुमामुष्यायणममुष्या पुत्रमसौ य: । सं वनस्पतीनां पाजान्मा मेवि । तस्येद वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधराञ्च पादयामि ।।१८

जितमस्माकमृद्भिन्नमस्माकमृतमस्माक तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञोऽस्मांक पश्वोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माक तस्मात्रमुं निभंजामाऽतुमामुष्यायणममुष्याः पुलमसौ यः । स वानस्यत्यानां पाशास्मा मावि । तस्येदं वर्चस्तजः प्राणमायुनि वेष्टयामादमेनमधराञ्चं पादयामि ॥१४

जितमस्माकमुद्भिन्तमस्माकमृतमस्सक तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माक यज्ञाऽस्माकं पश्चोऽस्माकं प्रजा अप्माकं वीरा अस्माकम् ।

तस्मादमु निर्भजामोऽमुमामुष्यायगाममुष्याः पुत्रमसौ यः । स ऋतूनाँ पाशान्मा मोचि । तस्येदं वर्चस्तजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामोदमेनमधराञ्च पादयामि ॥२०

मायुओं को मार कर लाये हुये और जीते हुये पदार्थ हमारे हैं सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, पशु, प्रजा और सब बीर हमारे हैं। अमुक गी वाले अमुकी के पुत्र को हम लोक से दूर करते हैं। वद्र ग्रयवीओं के पाश से मुक्त न हो । मैं उसके तेज, वर्च, प्राण, आयुको लपेट कर उसे औं धामुख डलवा हूं।।१६॥ शत्रुकों को विदीर्ण कर लाये हुये और जीते हुये पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज ब्रह्म, स्वर्ग, पशु, प्रजा, और सब वीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र की हम इस लोकसे दूर करतें हैं। वह आथर्वणी के पाश से मुक्त न हो। मैं उमके तेज, धर्च, प्राण, बायु को लपेट कर उसे औंचे मुख डालता हूँ ॥१७॥ शब् ओं को विदीर्ण कर लाये हुये और जीते हुये पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, पशु, प्रजा और सब बीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह दनस्पतियों के पाश से मुक्त न हो। मैं उसके तेज, वर्च, प्रागा, आयुको लपेट कर उसे औंधे मुख डालता हूँ हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वगे, पशु, प्रजा, और सब वीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह वान-स्पत्यों के पादा से मुक्त न हो । मैं उसके तेज. वर्च, प्राण और फ्रायुको लपेट कर उमे औं घे मुख डालता है।। १६।। शत्रुओं को विदीर्ण कर लाये हुये भीर जीते हुये पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज ब्रह्म, स्वर्ग, पशु, प्रजा और सब वीर हमारे हैं। ग्रमुक गीत्र वाले अमृकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह ऋतुओं के पाश से मुक्त न हो। मैं उसके तेज, वर्च, प्राण और ग्रायुको लपेट कर उसे औं मे मुख गिराता है ॥२०॥

जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माक यज्ञोऽस्माकं पश्चोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम् ।

तस्मादमु निभजामोऽमुमामुख्यायणममुख्याः पुत्रमसौ यः। स आतंवानां पाशान्मा मोचि ।

तस्येदं वर्चक्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनधराञ्चं पादयामि ।।२

जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोस्माक ब्रह्मास्माकं स्वरप्माक यज्ञाऽस्मक पद्मवोऽस्माक प्रजा अस्माक वीरा अस्माकम् ।

तस्मादमु निर्भजामोऽममामुष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः स मासानां पाशान्मामोचि ।

तस्येद वर्चरतेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधराख्च पादयामि॥२२ जितमस्माकमृद्भिन्नमस्माकमृतमस्माक तेजोऽस्साक ब्रह्मास्माक स्मरस्माकं यज्ञाऽस्माकं पश्वोऽस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्माकम्। तस्मादमुं निभजामोऽममामष्यायणममृष्याः पुत्रमासौ यः। सोऽर्धमासानां पाज्ञान्मा मोचि।

तस्येदं वर्चरतेजः प्राणमायुनिं वेष्टयामीदमेनमधराञ्च पादयामि ॥२३

जितमस्माकमुद् मन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञोऽस्माक पश्चोऽस्माक प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम् ।

तस्मादमु निभंजामोऽमुमाम्हवायणममुख्याः पुत्रममौ यः । सोऽहारात्रयोः पाणान्मा मोचि ।

तस्येदं वचस्तेजः प्राणमायृनि वेष्टयामीदमेनमधराञ्च पादयामि।।२४ जितमस्माकमुद्दिगन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माक यज्ञाऽस्माकं पद्मश्रोऽस्माक प्रजा अस्माक वीरा अमाकम् ।

तस्मारमं निर्भगमोऽमुमामुष्यायग्गममुष्याः पुत्रमधौ यः सोऽह्नोः संवतोः पाज्ञान्मा मोचि ।

तस्येद वर्चस्तेजः प्राणमयुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥२४

शतुओं को विदीर्ण कर लाये हुये और जीते हुये पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वगं, पणु. प्रजा और सब बीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र की हम लोक से दूर करते हैं। वह ऋतुशों के पदार्थी के पाशंसे मुक्तन हो । मैं उसके तेज, वर्च, प्राग्ण और आयुको लपेट कर उसे औंचे मुख डालता हूँ ।२१। शत्रुओं को विदीर्ण कर लाये हुये भीर जीते हुये पवार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, पशु, प्रजा, और सब वीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले अमुक्ती के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह मासों के पाश से मुक्त न हो। मैं उसके तेज,वर्च,प्राण,आयु को लपेट कर उसे भौधे मुख डालता हूं। २२। शत्रु मों को विदीर्ण कर लाये हुये श्रीर जीते हुते पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वगं, पशु, प्रजा और सब बीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह अर्धमासों के पाश से मुक्त न हो। मैं उसके तेज, वर्च, प्राण और आयुकी लपेट कर उसे औंधे मुख डालता हूँ।। २३।। शत्रुओं को विदीणं कर लाये हुए और जीते हुये पदार्थ हमारे हैं सत्य, तेन, बहा स्वगं, पज्ञ, प्रजा और सब वीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह दिन-रात्रियों के पाश से मुक्त न हो । मैं उसके तेजा वचं प्रारा और आयुको लपेट कर उसे शौंधे मुख गिराता हूँ ॥२४॥ शत्रुओं को विदीर्ण कर लाये हुये भीर जीते हुये पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वगं, पशु, प्रजा, और सब बीर हमारे हैं। अपुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह रातदिन के संयत भागों के पाश से मुक्त न हो । मैं उसके तेज, वर्च, प्राण और आयु को लपेट कर उसे औं घे मुख गिराता है ॥२४॥

जितमस्माकमृद्भन्नमस्माकमृतमःमाकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञोऽस्माकं पद्माकम् पद्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम् तस्मादम् निर्भजामे।ऽमृम मृष्यायणममुख्याः पुत्रमसौ यः । स द्यावापृथिवयोः पाद्यानमा मोन्व ।

तस्येद वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चां पादयामि ।२६ जितमस्माकमृद्भिन्नमस्माकमृतमस्माकं ब्रह्मास्माकः

स्वर स्माकं यज्ञोस्माक पश्वोऽस्माक प्रजास्मस्माकं वीरा अस्माकम् । तस्मादमुं निर्भजामोऽमृमामुष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः । स इन्द्राग्न्योः पाशान्मा मोचि ।

तस्येद वर्चस्तेज: प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमद्यराञ्चां पादयामि

जितमस्माकं मुद्भिन्नमस्माकं मृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञोऽस्मा कं पश्चोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्।

तस्मादमुं निभजामोऽमुमामुष्याययणममुष्याः पुत्रमसौ यः । स मित्रावद्रणयोः पाशान्मा मोचि ।

तस्येदं वर्चस्तेज: प्राणमायृनि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि

जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमृतमस्माक तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माक स्वरस्माकं यज्ञोऽस्माकं पश्चोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्

तस्मादमुं निर्भजामोऽमुमामृष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः ह राज्ञो वरुणस्य पाणान्मा मोचि ।

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधाराञ्च पादयामि
॥२६

जितमस्माकमुद्भन्नमस्माकमृतस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञोऽस्माकं पश्चोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम् ॥३०

तस्मादमु निर्भजामोऽमुमामृष्यायणममुख्याः पुत्रमसौ यः ॥३१ स मृत्याः पडवीशात् पाशान्मा मोचि ॥३२

तस्येद वर्चास्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चां पादयामि । ३३३

णत्रुओं को विदीर्ण कर लाये हुये तथा जीते हुयं पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेन, प्रह्म, स्वगं, पशु, प्रजा और सब बीर हमारे हैं। ग्रमुक गोत्र बाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह द्यावापृथियों के पाश से मुक्त न हो। मैं उसके तेज, वर्च, प्राण और आयु को लपेट कर उसे औंचे मुख गिराता हूँ ।। २६। शत्रुओं को विदीण कर लाये हुगे बीर जीते हुए सब पदार्थ हमारे हैं, सत्य, तेज, ब्रह्म, पश्, प्रजा और सब वीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह इन्द्राग्नि के पाण से मुक्त न हो। मैं उसके तेज, वचं, प्रागु और आयु को लपेट कर उसे कींघे मुख गिराता हूं ।।२७।। शत्रुओं को विदीर्ण कर लाये हुए और जीते हुए सब पदार्थ हमारे हैं। सन्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, पशु, प्रजा और सब बीर हमारे हैं। अमुक गीय वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह मित्रावकण के पाश से मुक्त न हो । मैं उसके तेज, वर्च, प्राण और धायुको लपेट कर उसे औंघे मुख गिराता हूँ ॥ २८ ॥ शत्रुओं को विदीर्गं कर लाये हए भीर जीते हुए पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वगं, पशु, प्रजा और सब वीर हमारे हैं। अमुक्त गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह राजा वरुण के पाण से मुक्त न हो। मैं उसके तेज, वर्च, प्राण और आयुको लपेट कर उसे औं वे मुख गिराता हूँ ॥ २६ ॥ शत्रुओं को विदीर्ण कर लाये हुए और जीते हुए पदार्घ हमारे हैं ॥ ०॥ अमुक गोत्र वाले अमुकी के पुत्र को हम इस लोक से पृथक करते हैं। ३९॥ वह मृत्यु के पादबधक के पाशों से मुक्त न हो ।।३२।। उसके, वर्च, तेज, प्राण और आयु को लपेट कर उसे औंचे मुख गिराता हूं 11३३।।

### स्क ६

( ऋषि-यमः । देवता-प्रजापतिः, मन्त्रोवता, सूर्यः । छन्द-अनुष्टुप्, उष्णिक्, पंक्तिः )

जितमस्माकमञ्जूलमण्माकमभ्यव्ठां विश्वाः पृतना अरातीः ॥१ तदिनराह तदु सोम अहा पूर्वा मा धात् सुकृतस्य लोके ॥२ अगन्म स्व. स्वरगन्म सं सूर्यस्य ज्योतिषागन्म ॥३ वस्योभूयाय वसुमान् यज्ञो वसु विशिषीय वसुमान् भूयासं वसु मिय धेहि ॥४ शत्रुओं को विदीर्ण कर लाये हुये तथा जीते हुटे सब पदार्थ हमारे हैं। मैं शत्रुओं की सेना पर अधिष्ठित होऊँ।। १।। अग्न और सोम इसी बात को कह रहे हैं, पूपा पुण्य लोक में प्रतिष्ठित करें।। २॥ हम स्वर्ग को प्राप्त हों, सूर्य की ज्योति से उत्तम प्रकार से स्वर्ग लोक को प्राप्त हों।।३।। मैं धनी एवं सत्कार पाने के योग्य हूं। मैं परम धनी होने के लिये धन पर अधिकार करूँ। हे देव! मुझ मैं धन को पुष्ट करो ॥४॥

।। इति पोडवां काण्डं समाप्तम् ॥

## सप्तदश काण्ड

## १ स्क [ प्रथम अनुवाक ]

( ऋषि-ब्रह्मा । देवता-अवित्यः । छन्द-जगती, अब्दः, धृति, धववरीः, कृतिः प्रकृतिः, ककुष, वृहती, अनुष्टुष्, विष्टुष् )

विपासिंह सहमानं सासहानं सहीयांसम् ।
सहमान सहोजितं स्वजित गोजितं सधनाजितम् ।
ईडचं नाम हव इद्रमायृष्मान् भयासम् ॥१
विपासिंह सहमानं सासहानं सहीयांसम् ।
सहमानं सहोजितं स्वजित गोजित सधनाजितम् ।
ईडचं नाम हव इन्द्रं प्रिया देवानां भूयासम् ॥२
विपासिंह सहमानं सासहानं सहोयांसम् ।
सहमानं सहोजित स्वजितं गोजितं संधनाजितम् ।
ईडचं नाम हव इन्द्रं प्रियः प्रजानां भूयासम् ॥३

विषासिंह सहमानं सासहानं सहीयांसम् । सहमानं सहोजितं स्वजिंतं योजित सधनाजितम् । ईडचं नोम ह्व इन्द्रं प्रियं पशूनां भूयासम् ॥४ विषासिंह सहमान सासहानं सहीयांसम् । सहमान सहोजितं स्वजिंतं गोजित संधनाजितम् । ईडचं नाम हव इन्द्रं प्रियः समानां भूयासम् ॥४ उदिह्य दिहि सूर्यं वर्चस माभ्यदिहि ।

द्विषक्च मह्य रध्यतु मा चाह द्विषते रधं तवेद् विष्णो वहुया

त्व नः पृणोहि पशुभिविंश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परम व्योमन ॥६

उदिह्य दिहि सूर्यं वर्चासा माभ्युदिहि ।

यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु मा सुमितं कृष्टि तवेद बिष्णो वहुधा वोर्याण । त्वं नः पृणीहि षशुभिविंश्वरूपैः सुवायां मा धेहि परमे व्योमान् ॥७

मा त्वा दभन्त्सिलिले अष्स्वन्तर्ये पाशिन उपितिष्ठन्त्य । हित्वाशस्ति दिवमारुक्ष एतां स नो मृड सुमतौ से स्याम तवेद् विष्णो बङ्गधा वीर्याणि ।

त्वं नः पृणीहि पशुर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमान् ॥ द त्वं न इन्द्र महते सौमगायादब्धिभः परि पाह्यवतुभिस्तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि ।

त्वं न पृणीहि पशुभिविंश्वरूपैः सुधायां मा घेहि परमे व्योमन् ॥६ त्वं न इन्दोतिभिः शिवाभिः शतमा भव ।

आरोहस्त्रिदवं दिवो गृगानः सोमपीतये प्रियधामा स्वस्तये तवेद् विष्णो बहुद्या वीर्याण ।

त्वं नः पृणोहि पशुभिविश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन् ॥१००

सहमान (अन्य को दवाने वाले तेज से युक्न , शत्रुओं में से उस तेन की जीतने वाले, स्वर्ग क विजेता शत्रुओं कं गवादि पशुओं की जीतने वाले, जलों को जीतने वाले इन्द्र (रूप सूर्य को) तिकाल कर्मी द्वारा श्राहूत करता हूँ, उनकी कृपा से मैं आयु से सम्पन्न हो ऊँ।। १।। विषा-सिंह, सहमान, सासहान, सहीयान्, तेज के विजेता, स्वर्ग और गौओं के विजेता, जलों के विजेता इन्द्र (सूर्य) को मैं आहूत करता हूँ, मैं उन भी कृपा से देवतात्रो का प्रिय होऊँ। २। विपासहि, सहमान, संसहान, सहीयान, तेज के विजेता,स्वर्ग,गो ओर जलों के विजेता इन्द्रात्मक सूर्य को मैं आहूत करता हूँ। उनकी कृपा से मैं संतानादि का प्रिय होऊँ।।३।। विपासहि, सहमान, सासहान, सहीयान, तेज के विजेता, स्वगं, गी और जलों के विजेता इन्द्रात्मक सूर्य को अाहूत करता हूँ। उनकी कृपा से मैं पशुशों का प्रिय होऊँ ॥४॥ विषासहि, सहम:न, साहमान, सहीयान तेज के विजेता, स्वगं, गी और जलों के जीतने वाले इन्द्रात्मक सूर्य को ब्राहूत करता है। उनकी कृपा से मैं ममान पुरुषों का प्रिय होऊँ ।। १।। उदय होने पर सब प्राणियों को अपने-अपने कर्म में लगाने वाले सूर्य तुम उदय होओ। तुम सबके दवाने वाले हो, मुक्ते वर्च प्राप्त कराने को उदय होओ। तुम्हारी कृपा से मुझसे द्वेप रखने वाले मेरे अधीन हों। मैं तुम्हारा उपासक णयुओं के वण में कभी न होऊँ। हे विष्णु रूप सूर्य ! तुम अपनी किरणों से विश्व को व्याप्त क ने वाले हो। तुम हमें अनेक प्रकार के पशुक्षों से पूर्ण करो और देह के अन्त होने पर हमें परम व्योग में स्यापित करो ।।६.। हे सूर्य ! उदय होश्रो, सबके दवाने वाले तेज से मुक्ते युक्त करो । जो प्राग्गी मेरे सामने दिखाई देते हैं अथवा जो नहीं दिखाई देते हैं, उन दोनों प्रकार के प्राणियों में मुक्ते उत्कृष्ट बुद्धि वाला करो। हे विष्णु रूप सूर्य ! ऐसा तुम्हारा ही प्रभाव है अन्य का नहीं। मुभे अनेक प्रकार के पशुयों से पूर्ण करते हुए अन्त में परम ब्योम और सुधा में स्वापित करो ।।७।। हे स्वां ! जलों में पाशधारी राक्षस तुम्हें अन्तरिक्ष के जलों में न रोकें। तुम अने यण से अन्तिस्क्षि पर चढ़े हो। तुम हमें

सुख दो। हम तुम्हारी कृपा पूर्ण बुद्धि में रहें। हे विष्णु रूप सूर्य ! तुम अत्यन्त पराक्रमी हो। मुक्ते अनेक प्रकार के पशुओं से सम्पन्न करते हुए देहान्त में परम व्योम और सुधा में स्थापित करो।। दा। हे अत्यन्त ऐश्वयं वान सूर्य ! ऐश्वयं सिद्धि के लिये तुम अत्यन्त पराक्रम वाले हो मुझे अनेक प्रकार के पशुओं से सम्पन्न करते हुए देहान्त में परम व्योम और सुधा में स्थापित करो। १। हे ऐश्वयं सम्पन्न सूर्य ! हमको महान् सुखदो अपने कल्याणमय रक्षा-साधनों से हमें सुखी करो। तुम्हारे द्वारा रक्षित मनुष्य बारम्वार आवा मन का क्लेश नहीं पाता। तुम्हें अपन म्यान प्रिय है। हमारे द्वारा स्तुत होते और सोन पान करते हुए हमारी स्था करो। हे सय तुम अपरिमत प्रभाव वाले हो। मुझे अनेक प्रकारके पशुओं से सम्पन्न करते हुए देहान्त में परम व्योम और सुधा में स्थापित करो।। 10।।

स्विमन्द्रासि विश्वेजित् सर्ववित् पुरुहूतस्त्विमन्द्र । स्विमद्रेम सुहवं स्तोममेरयम्व स नो मृड सुमतौ ते स्याम तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि ।

त्वं नः पृणीहि पशुभिविद्वरूपैः सुघायां मा घेहि परमे व्योमन् ।।११ अदब्धो दिवि पृथिव्यामुतासिन त आपुर्महिमानमन्तरिक्षे ।

अदब्धेम ब्रह्मणा वावृधानः सत्वं न इम्द्र दिवि षञ्छमं यच्छा तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि ।

त्वं नः पृणीहि पशुभि । श्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन् ॥१२ यात इन्द्र तनूरप्सु या पृथिव्यां यतरानी या त इन्द्र पवमाने स्विविदि । यथेन्द्र तन्वान्तिरक्षां व्यापिथ तया न इन्द्र तन्वा शर्मे यच्छ तवेद् विष्णा वहुधा वीर्याणि ।

त्वं नः पृणीहि पशुभिविंदवरूपैः सुधाया मा धेहि परमे व्योमन् ।।१३ त्वामिन्द्र ब्रह्मणा बर्धयन्तः सत्र नि षेदुऋषयो नाधमान स्तवेद् विष्णो वहुधा वीर्याणि ।

त्वं नः पृणोहि पशुभिविंश्वरू रैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन् ।।१४

त्वं तृतं त्वं पर्येष्यृत्सं सहस्राधारं विदथं स्वविद तवेद् विष्णो वहुधा वीर्याणि ।

त्व नः पृहीणि पशुभिविंश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन् ॥१४ त्व रक्षसे प्रदिशश्चतशोस्त्वं शाचिषा नभसी वि भासि त्विममा विश्वा भुवनानु तिष्ठस ऋतस्य पन्यामन्वेषि विद्वांस्तवेद् विष्णो वहुद्या वीर्याणि ।

त्वं नः पृणीहि पशुभिविंश्वरूपैः सुघायां मा धेहि परमे ब्योमन् ॥१६ पञ्चभिः पराङ् तपस्येकयार्वाङशस्तिमेषि सुदिने बाधामानस्तवेद् विष्णो वहधा वीर्याणि ।

त्वं नः पृणीहि पशुभिविंशवरूपं सुधायां मा धेहि परमे व्योमन् ॥१७ त्विमन्द्रस्त्वं महेन्द्रस्त्वं लाकस्त्वं प्रजापितः । तम्य यज्ञो वि तायतं तुभ्यं जुह्वति जृह्वतस्तवेद् विष्णो वहुधा वीयिषा । त्वा नः पृणीहि पशुभिविश्वरूपं सुधायां मा धेहि परमे व्योमन् । १८ अति सत् प्रतिष्ठित सति भूत प्रतिष्ठितम् । भूतं ह भव्य आहित भव्यं भूते प्रतिष्ठितं तवेद् विष्णो वहुधा वीर्याण । त्व नः पृणीहि पशुभिवंश्वरूपं सुधार्णं मा धेहि परमे ध्योमम्॥१६ श्कोऽस भ्राजोऽसि ।

स यथा त्व भ्राजता भ्राजोऽस्येवाह भ्राजता भ्राजता भ्राज्यासम्

हे ऐण्वयंवान इन्द्राःसक सूर्य ! तुम संसार को जीतने वाले हो। तुम पुरहून हो। इस समय सुन्दर आह्वान वाले इस स्तोत्र को ग्वीकार करने वाले हमको सुख दो। हम तुम्हारी कृपामयी बुद्धि में रहें। तुम अपिमत प्रमाव वाले हो। मझ अनेक प्रकार के पशुशों से सम्पन्न करते हुये देहान्त पर परम व्योग और सुझा में स्थापित करो।। ५॥ हे इन्द्रास्भक सूर्य ! तुम आकाण, अंतिरक्ष और पृथिवी में किसी से भी नहीं दवने हो वयों कि तुम असीमित शक्ति से समपन्न गायशी मन्त्र हारा

वृद्धिको प्राप्त होते रहते हो। तुम्हारे असरिमित पराक्रम हैं। मुभे अनेक प्रकार के पशुओं से पूर्ण करों और माने पर परमू ज्योम में, सुधा में स्यापित करो ।। १२।। हे इन्द्रात्मक सूर्य ! तुम अपनी जलों में स्थित बाभा से हुऐ सुख दो, जलों में विद्यमान औपिध बादि के सार रूपों से भी हमें सुखी करो। पृथिवी में जो तुम्हारा रूप है, उमके द्वारा हमें अन्नादि का मूख दो और अन्तरिक्ष में व्याप्त अपने रूप से हमें वृष्टि अ।दि सुख दो । तुम अपरिमित प्रमाव वाले हो । हमें अनेक प्रकार के पशुओं से पूर्ण करो भीर देह के अन्त होने पर परम व्योम में, अमृत धाम में अन्त ने स्थापित करो ।। १३।। हे इन्द्रात्मक सूर्य! अभीष्ट फलों की इच्छा करते हुये पुरातनकालीन ऋषि तुम्हें स्तोतादि से प्रवृद्ध करते रहते थे। तुम भ्रपरिमित प्रभाव वाले हो। हमें अनेक प्रकान के पशु आदि सं पूर्ण करो और मरने पर दु:खादि क्लेशों से रहित परम व्योम क अमृतमय स्थान में प्रतिष्ठित करो ॥ १४ ॥ हे इन्द्रात्नक सूर्य ! तुम अतिन्क्ष में व्याप्त होकर अपरिमित घाराओं वाले मेघ को प्राप्त होते हो। यह मेघ औषधि आदि को बढ़ाने वाला और यज्ञ का साधन रूप होने से साक्षात् यज्ञ ही है। तुम्हारे अपरिमित प्रभाव हैं हमें अनेक प्रकार के पशुनों से सम्पन्न करो और मरने पर परम ब्योम के अमृत में प्रतिष्ठित करों ।। १५ ।। हे सूर्य ! तुप चारों दिशाओं के रक्षक हो । तुम अपने प्रकाश से आकाश और पृथिवी को प्रकाशित करते हो। तुप जल को जानते हुये उसके मार्ग में ब्याप्त हो। तुम प्रभाव वाले हो । मुक्ते अनेक प्रकार के पशुग्रों से सम्पन्न करो । मृत्यु पश्चात परमाकाश के अमृत स्थान में प्रतिष्ठित करो ।। १६ ।। हे सूर्य ! तुम पांच रिश्मयों द्वारा ऊपर की मुख करके उर्घ्य लोकों को प्रकाशित करते हो। ऐसा करते हुए तुम पृथिवी को एक किरण से प्रकाशित करने की निन्दा को प्राप्त होते हो । तुम्हारे अर्रारिमित प्रभाव हैं । मुक्ते अनेक रूप वाले पशुओं से सम्पन्न करो श्रीर मरने पर परमाकाश के सूधा में स्थापित करो ।। १७।। हे इन्द्रात्मक सूर्य ! पुण्यात्माओं को मिलने वाले पुणालोक तुम ही हो । तुम्हीं प्राणियों के रचियता हो, इसलिये यनमान

व्योमन् ॥२ १

तुम्हारे निमित्त ज्योतिष्टोम बादि यज्ञों को करते हैं। तुम अनेक प्रभावों से सम्पन्न हो। मुक्ते अनेक प्रकार के पशुश्रों से सम्पन्न करो और मरने पर परमाकाण के अमृत में प्रतिष्ठित करो ॥ १८ ॥ असत् में सत् स्थापित है अर्थात् ब्रह्म में भूत स्थापित है। हे सूर्य ! तुम अपिनित प्रभाव वाले हो। मुझे अनेक प्रकार के पशु आदि से युक्त करो आर मृत्यु के पण्चात् परमाकाण के अमृत में प्रतिष्ठित करो ॥ १८ ॥ हे सूर्य ! तुम हो शुक्त हो। सब लोकों को प्रकाणित करने वाले तेज से तुम ज्योतिर्मान् रहते हो। में तुम्हारे ऐसे ही रूप की ज्यासना करता हूँ। में भी उपी प्रकार के तेज से युक्त होऊँ॥२०॥

रिचरिस रोचोऽिम । स यथा त्वं रुच्या रोचोऽस्येवाह पशुभिरच ब्राह्मणवन्सिन च रुचिषीय ।।२१ राद्यते नम उदायते नम उदिताय नम । विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः ।२२ अस्तयते नमाऽनमेष्यते नमोऽस्नमिताय नमः । विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः ।।२३ उदयादयमादित्यो विश्वन तपसा सह । सपत्नान् मह्यं रन्धयन मा चाह द्विषते रधं तवेद विष्णो बहुधा वीर्याणि त्व नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपं सुधायां या धेहि परमे

कादित्य नावमारुक्ष शतारित्रां स्वस्तये । अहर्मात्यपीपरो रात्त्रि सत्राति पारय ॥२५ सूर्व नावमारुक्षः णतारित्रां स्वस्तये । रात्त्रि मात्यपीपरोऽहः सत्राति पारय ॥२६ प्रजापतेरावतो ब्राह्मणा वर्मणाहक्षश्यपस्य ज्योतिषा वर्जसां । जरहिष्टः कृतवोर्थो विहासा सहस्रायु मृकृतश्चरेयम् । २७ परीवृता ब्रह्मणा वर्मणाह कश्यास्य ज्योतिषा वर्णसा च । मा मा प्रापित्तिषवो दैव्या या मा मानुषीरवसृष्टा वधाय ॥२८
महतेन गुप्त ऋतुभिश्च सर्वेभूतेन गुप्ता भव्येन चिहम् ।
मा मा प्रापत् पाप्मा मोत मृत्युरन्तर्द धऽह् सिललेन वाचः ॥२६
अग्निर्मा गोप्ता परि पानु विश्वत उद्यन्त्सूर्यो नुदनां मृत्युपाशान्
व्युच्छन्तोरूषस. पर्वता ध्रुवाः सहस्रं प्राणा मय्या यतन्ताम् ॥३०

हे सूर्य! तुम दीप्ति रूप हो जैसे संसार को प्रकाशित करने वाली दीप्ति से चमकते हो, वैसे ही मैं पशुओं से और ब्रह्मवच से दमकता रहूं ।।२१।। हे सूर्य ! तुम उदयाचल को प्राप्त होते हुये को नमस्कार है। अर्द्धोदित और 'पूर्णोदित को नमस्कार है।' एकदेशोदित विराट, अर्द्धोदित स्वराट् और पूर्णोदित सम्र'ट् को नमस्कार है ॥२२॥ अस्त होते हुये अद्धिस्तः .एवं अस्त को और पूर्णरूप से अस्त हुये **था**दित्य को नमस्कार है। विराट्, स्वराट् सम्राट रूप सूर्ये को नमस्कार है ।।२३।। सब लोकों को पूर्णतया तप्त करने वाले आदित्य ग्रपने रिष्मजाल सहित, मेरे पशुओं को दबाते हुए बिंदत हो गये । हे सूर्य ! तुम्हारी कृपासे में द्वेष करने वालों के वश में पड़ूँ। तुम अपरिमित प्रमाव वाले हो । मैं अनेक प्रकार के पशुओं से सम्पन्न होऊँ। मरने पर मुझे सुद्यायुक्त परम व्योम में प्रतिष्ठित करो ।।२४।। हे आदित्य ! व्योमरूपी समुद्र से पार होने के लिये तुम वायुरू शे पतवार लेकर रथरूपी नीका पर संप्रार के कल्याण के लिये आरूढ़ हुए हो। तुम मेरी त्रिनाप से रक्षा करते हुए दिन के पार उतार चुके हो। ऐसे ही मुझे रात्रि के पार भी पहुँवाओ । रिप्रा हे सूर्य ! तुम व्योमसिंघु से तरने के लिए वायू-रूपी पतवार को लेकर संसार के कल्यागार्थ रथरूप नौका पर आरूढ़ हुये हो । तुमने मुझे कुणल पूर्वक रात्रि के पार पहुँचा दिया है । उसी प्रकार अब दिन के भी पार पहुँ नाओ ।।२६। प्रनापति रूप सूर्य के दुढ़ तेजरूप,कवच से मैं ढका हूं। मैं जीर्ग होकर मी दृढ़ अङ्कों वाला तथा रोगर हत रहता हुआ अंनेक प्रकार के भोगों का उपभाग करता रहूँ। मैं दीघ आयुको पाता हुआ लौकिक और वैदिक कर्मों को करता हुआ, सूर्यं का कुंशा-पात्र रहूँ ।।२७।। मैं कश्यंपरूप सूर्यं के मंत्रमय कवच से आच्छ दित हूं में तेज से और रक्षात्मक रिष्मयों से रिशत हूं इसिलये मेरी हिसा के लिये देवताओं और मनुष्यों द्वारा अयुक्त कायुद्य मेरे प्रस न आ सर्के ।।२८।। मैं सत्य से, सूर्यात्मक ब्रह्म से, ऋतुओं से और सब प्राचीन कोलीन पदार्थों से रिक्षन हूं, इसिलये नरक का कारण रूप पाप मेरे पास न आवे । मैं मन्त्राभिमन्त्रित जल से जल में छिपे प्राणी के लट्ष्य रहने के समान अहंग्य होता हूं। मैं पाप आदि से बचने की पंत्रमय जलद्वारा अपने को रिक्षत करता हूं।। २६।। अपने आश्रित के अग्निदेव रक्षक हैं, वे भय से नेरी रक्षा करें। मारक मृत्यु के पाशों से उदय होते हुये सूर्यं मेरी रक्षा करें। उपा मृत्यु के पाशों को दूर करें। प्राण मुझ आयु की कामना वाले में सचेष्ट रहें। इन्द्रियां भं चेष्टा करती रहें।।३०।।

🔃 इति ससदर्शं काण्डं समाप्तम् ॥

# अध्यादश काण्ड

## १ स्क [ प्रथम अनुवाक ]

(ऋषि-अथर्वा । देवता-यमः मत्रोवताः, रुद्रः, सरस्वती, पितरः । छन्द-त्रिष्टुण्, पंवितः, जगती, उष्णिक्, अनुष्टुण्, वृहती ।

को चित् सखायं सख्या ववृत्यां तिरः पुरू चिदर्णव जगन्वान् । पितृर्नपातमा दधीत वेघा अधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः ॥१ न ते सखा मख्यं वष्टयेतत् सलक्ष्मा यद विपृष्णा भवति । महस्पुत्र सो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया परिष्यान् ॥२ उशन्ति घा ते अमृतास एतदेकस्य चित् त्यजसं मर्त्यस्य । नि ते मनो मनिस धाय्यस्म जन्युः पतिस्तन्वमा विविश्याः ॥३ न यत पुरा चक्रमा कद्ध नूनमृतं वदन्तो अनृत रपेम । गन्धर्वा बप्स्वप्या च योषा सा नौ नाभि परम जामि तन्नौ ।। ४ गर्भे नु नौ जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः। निकरस्य प्र मिनन्ति वनाति वद नावस्य पृथिवी उत द्योः ॥५ को अद्य युङ्कवते धुरि गा ऋतस्य शिमोवतो भामिनी दुह णायून् । आवान्निषूत् हृत्स्वसो मयोमूत् यज्ञवां भृत्यामृणंधत् स जावात् । ६ को अस्य वेद प्रथमस्याहन क ई ददश क इह प्र वीचत्। वृहन्मित्रस्य वक्रगस्य धाम कदु ब्रव आहनो वीच्या नृन् ॥७ यमस्य मा यम्य काम आगनसमाने यानौ सहशेय्याय। जायेव पत्ये तन्वं रिग्चियां वि चिद वृहेव रथ्येव कका ।= न तिष्ठन्ति न नि मिलन्त्येते देवानां स्पर्श इह ये चरन्ति ! क्ष येन मदाहनो याहि तूय तेन वि वृह रथ्येव चक्रः ॥६ रात्रीभिरस्मा अहिभदेशस्येत् सूर्यस्य चक्षुर्मुं हुरुन्मिमीमातात् । दिवा पृथिव्या मिथृना सवन्धू यमोयमस्य विवहादजामि॥१०

' यमी वाक्य ) समान प्रसिद्धि व ले मित्र यम को सख्यभावानुकूल करती हूँ। समुद्र तटवर्ली द्वीप में गमन करते हुए यम, पुत्र को मुझमें स्थापित करें। हे यम! तुम्हारी ख्याति सब लोकों में है तुम सदा तेज से दीत रही।।१।। 'यम) मैं समान उदरोत्पन्न तरा मित्र हूँ। परन्तु में भाई बहिन के समागमात्मक मित्र भाव की इच्छा नहीं करता। क्योंकि एक उदग्रूप वाली होकर भी पन्नीत्व की कामना करती है, ऐसे मित्र भाव को मैं स्वीकार नहीं करता। शत्रुओं को दबाने वाले, महावली रुद्र के पुत्र मरुद्गण भी इसकी निन्दा करेंगे।। २।। ( यमी , हे यम ! मरुद्गण मेरे निवेदित मार्ग की इच्छा करते हैं। बतः अपने मन को मेरी बोर लगाबी, फिर सन्तान को उत्पन्न करने व ले पति वनते हुए भ्रातृनाव को छोड़कर मुझमें पविष्ट होओ।। ३।। हे यमी ! असत्य वात को हम सत्य बोलने

वाले कैसे कहें। जलधारक सूर्य भी अंतरिक्ष में अपनी भार्या सहित स्थित हैं। अत: अभिन्न माता-पिता वाले हम दोनों उन्हीं के सामने तेरा इच्छित पूर्ण करने में समर्थ न होंगे ।। ४।। हे यम ! सन्तानीत्पादक देव ने ही हम दोनों को माता के उदर में ही दाम्पत्य बंधन में बांध दिया है, उस देव के कमंफन को निष्फल कौन कर सकता है ? त्वष्टा-देव के गर्भ में ही हुमारे दम्यतिकरण रूप कर्म को आकाश और पृथ्वी दोनों जानते हैं। इस लिये गह ग्रमत्य नहीं है।।।। हे यमी ! सत्य के भार वहन के निमित्त अपने वाणी रूप वृत्रभ को कीन नियुक्त करता है ? कर्मवान, तेजस्वी, कोब ग्रीर लज्जा से द्वीन, अपने सन्दों से श्रीताओं के दूदय में बैठने षाला जो पुरुष सत्य बचनों को बृद्धि करता है, वह उसके फल से दीर्घजीवी होता है।।६।। हे यम ! हमारे प्रथम दिन को कौन जान रहा है, कीन देख रहा है ? फिर कीन पुरुष इस बात की दूसरे से कह संकंगा ? दिन मित्र देवता का स्थान है, यह दोनों ही विणाल हैं। इसलिये मेरे अभिमत के प्रतिकून मुभी क्लेश देने वाले तुम, अनेक कर्मी वाले मनुष्यों के सम्बन्ध में किस प्रकार कहते हो ? ॥ ७ ॥ मेरी इच्छा है कि पनि को शरीर अपंज करने वाली पत्नी के समान यम को अपना देह अपित करूँ और वे दोनों पित्ये जैसे मार्ग में सश्लिष्ट होते हैं, उसी प्रकार में भी होऊँ। ना। हे यभी ! देवदूत बराबर विचरण करते रहते हैं वे सदा सनकं रहते हैं इसलिये हे मेरी धर्ममित को नष्ट करने भी इच्छावाली, तूमुफी छोड़कर अन्य किमीकी पत्नीवन और बीझना से जाकर उसके साथ रथ-चक्र क समान संश्विष्ट हो । ६ ॥ यम के निमित्त यजनान दिन रात्रि आहुति दें, सूर्य का प्रकाशक तेज नित्य।ति इसके निमित्त उदय हो । आकाश पृथिवी जैसे परस्पर संदिलध्ट हैं, वैसे ही मैं इसके छातृत्व से पृथक होती हुई उससे संश्लिष्ट होऊँ।। १०। था घा ता गच्छानूत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजाम । उप वर्विह वृषमाय वाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत् ॥११ कि भ्रातासद् यदनायं मवति किमु स्वसा मन्निऋ तिर्निगच्छात्।

<mark>हामम</mark>ूता वह्वेन रद्वामि तन्वा मे तन्वं स पिपृग्धि ॥१२ न ते नाथ यन्यत्राहमस्मि न ते तनू तन्वा सं पप्च्याम् । अन्येन मत् प्रमुदःकल्पयस्य न ते भ्राता सुभगे वष्टच्ये तत् ॥**१३** न वप्उते तनूं तन्त्रा स पपृच्या पापमाहुर्यः स्वसार निगच्छात् । असयदेतन्मनेसो हृदो में म्राना स्वसः शयने यच्छयोय ॥१४ वतो बतासि यम नेव ते मनो हृदय चाविदास । अन्या किल त्वं कक्ष्पे व युवतं परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम् ।:१४ अन्यम् षु यम्यन्य उ त्वां परिष्यजाते लिवुजेव वृक्षम् । तत्य वा त्वं मन इच्छा स वा तावाघा कृण्व्व संविदं सुमद्राम् ॥१६ त्रीणिच्छन्दांसि कवयो वि येतिरे तुक्ररूपं दर्शतं विश्वचक्षराम । स पा वाता ओषधयस्तान्येकस्मिन् भूवन आपितानि ॥१७ वृषा वृष्णे दुदुहे दोहसा दित्रः पर्यापि यहवो अदिनेरदाभ्यः विश्वं स वेद वरुणो यथा धिया स यज्ञियो यजित यज्ञियाँ ऋतून।।१८ रपद गन्धर्वीरध्यां च योषणा नदस्य नादे परि पातु नो मनः। इष्टस्य मध्ये अदिनितिवानुं ना भ्राना नो व्येष्ठः प्रथमो विवोचति ॥१६

सो चिन्तु भद्रा क्षती यशस्वत्य्षा उवास मनसे स्ववी । यदीमुशन्तमुशतामनु क्रतुमग्नि होतार विदयाय जीजनन् । २०

संभवतः आगे चलकर ऐसे ही दिन गित्र अप्यें जब बहिन अपने प्रबन्धुत्व द्वारा भागित्व को पाने लगेंगी। पर अभी ऐसा नहीं होता, अतः यमी ! तू सेवन समर्थ अन्य पुरुष के लिये अपना हाथ बढ़ा और मुफे छोड़कर उसे ही पित बनाने की कामना कर ।। ११ ।। वह बन्धु कैसा, जिमके विद्यमान रहते भिगती इच्छित कामना से विमुक्त रह जाय। वह कैसी भिगती जिसके समक्ष बन्धु संतप्त हो। इमीलिये तुम मेरी इच्छानुसार आचरण करो।। १२ ।। हे यमी ! मैं तेरी इस कामना को पूर्ण करने बाला नहीं हो सकता और तेरे देह से स्पर्ण नहीं कर सकता। अब तू मुफे छोड़कर अन्य पुरुष से इस प्रकार का सम्बन्ध

स्यापित करा मैं तेरे भार्यात्व की कामना नहीं करता ॥१३॥ हे यमी ! मैं तेरे शरीरका स्पर्शनहीं कर सकता। धमंके ज्ञाता, बन्धु-भगिनी के ऐसे सम्बन्ध को पाप कहते हैं। मैं ऐसा करू तो यह कर्म मेरे हृदय, मन ग्रीर प्राण का भी नाश कर देगा ॥ १४ ॥ हे यम ! तेरी दुवंलता पर मुभे दु:ख है। तेरा मन मुझमें नहीं है, मैं तेरे हृदय को नहीं समझ सकी । अन्य स्त्री से सम्बन्धित होगा ।। । १।। हे यमी ! रस्सा जीसे ग्रहव से युक्त होतो है, व्रवित जैसे वृक्ष को जकड़वी है, वैसे तू अन्य पुरुष से मिल । तुम दोनों परस्पर अनुकृल मन वाले होओ और फिर तू अत्यन्त कल्याण वाले सुब को प्राप्त हो ॥ १६॥ संसार को आच्छादन का देवताओं ने एरन किया। जल तत्व, प्रिय दशंन वाला ओर विश्व का द्रध्टा है। वायु तत्व भी दर्शनीय और विण्दद्रण्टा है, औष ध तत्व भी ऐसा ही है। इन तीनों को देवताओं ने पृथिवी का भरण करने को प्रतिष्ठित किया ॥ 😶 ॥ महान् मग्निदेव यजमान के लिये यज्ञ आदि हारा आकाश में जल-वृष्टि करते हैं। वह अपनी वुद्धि द्वारा सबको ऐसे ही जान लेते हैं, जैमे वरुग अपनी बुद्धि से सबको जानते हैं। वहो अपन यज में पूजनीय देशताओं की पूजते हैं।।:=।। जलधारक सूर्य की वाणी कीर अन्तरिक्ष में विचरणशील सरस्वती मेरे द्वःरा धरिन का स्तवन करें और मेरे तीत्ररूप नाद में मन की रक्षा करें। फिर देवमाता अदिति मुक्ते फल में स्थापित करें। बन्धु के समान हितकारी अपन मुक्ते उत्कृष्ट यजनान करें।। १६ ।। अध्युं ओं ने देवताओं का आह्वान करके अग्नि को देवताओं के लिये हिव-बहुन के लिए प्राप्तट किया । तभी कल्याणमयी मन्त्ररूप वाणी और सूर्य वाली उपा यज्ञादिकी सिाद्ध के लिये प्रकट होनी है ॥२०॥

अध त्यं द्रप्तं विश्वं विक्षक्षणं विराधरिदिपरः एयेनो अध्वरे । यदी विशो वृणते दस्ममार्था अग्नि होतारमध धीरजायत ॥२१ सदासि रण्यो यशसेव पुष्यते होन्नाभिरग्ने मनुषः स्वध्वरः । विद्रस्य वा यच्छमान उत्थ्यो वाज ससर्वा उपयसि भूरिभिः ॥२२ उदीरय पितरा जार आ भगियन्ति ह्यंतो हृत्त इ॰यित ।
विविक्ति विह्नः स्वपस्यत मखस्यविष्यते असुरो वेपते मती ॥२३
यस्ते अग्ने सुमित मतों अख्यात सहसः सुनो अति स प्रशृण्वे ।
इष दधानो वहमानो अश्वेरा स द्यु माँ अमवान् भूपित द्यू न् ॥२४
श्रु धी नो अग्ने सदने सधस्थे युक्ष्वा रथममृतस्य द्रवित्नुम् ।
आ नो वह रोदसी देवपुत्र माकदे वानामप भूरिह स्याः ॥२५
यदग्न एषा समितिर्भवाति देवी देदेषु यजता यजत्र ।
रत्ना च यद् विभजासि स्वधावो भाग नो अत्र वसुमन्त वीतात्
॥२६

अन्विजनहषसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः ।
अनु सूर्यं उषसो अनु रङ्मीननु द्यावापृथिवी आ पिवेश ।। ७
प्रत्यिज्ञ एक्सी अनु रङ्मीननु द्यावापृथिवी आ पिवेश ।। ७
प्रत्यिज्ञ एक्सामग्रमख्यत् प्रत्याहिन प्रथमो जातवेदाः ।
प्रति सूर्यस्य पुरुधा च रश्मीन् प्रति द्यावापृथिवी आ ततान् ।।२८
द्यावा क्षामा प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे भवतः सत्यवाचा ।
देवो यःमर्तान् पज्याय कृण्जन्त्सोदद्धोता प्रत्यङ् स्वमसुं यन् ।।२६
देवो देवान् परिभूऋं तेन वहा प्रथमश्चिकत्वान् ।
धूमकेतुः सिनधा माऋजीका नन्द्रो होता नित्यो वाचा यजीयान्।।३०

जब सोम के लाये जाने पर यज्ञ निष्पादक अस्ति का वरण किया जाता है तब सोम और अस्ति के सिद्ध होने पर ग्रास्तिष्टोम आदि कर्म भी सम्पूर्ण होते हैं।। २९।। हे अस्ते ! तुम यज्ञ को सुन्दरता से सम्पन्न करते हो। जैसे हरी घास ग्रादि को खाने वाला पश्च अपने पालक को सुन्दर दिखाई देता है, वैसे ही घृतादि से अपने को पुष्ट करने वाले यजमान के लिये तुम दर्शनीय होते हो। क्योंकि तुम स्तुत्य तुल्य होकर यजमान की प्रशंसा करते हुए हिव को देवताओं के पास पहुँचाते हो।। २२।। हे अस्ते ! आकाश रूप पिता और पृथिवी माता को यज्ञ के लिये प्ररित करो ! जैसे सूर्य अपने प्रकाश को प्रेरित करते हैं वैसे ही तुम अपने तेज को प्रेरित करो । यह यजमान जिन देवताओं की कामना करता है,

उसकी अग्नि स्वयं वामना करते हैं । घे इच्छित पदार्थ देने की बात कहते हये यज्ञ के लिये यजमान के पास आते हैं ।।२३॥ हे अग्ने ! जो यजमान तुम्हारी कृपा का अन्यों से वर्णन करता है, वह यजमान तुम्हारी कृपा से सवंत्र प्रसिद्ध होता है। वह यजमान अन्न, अश्वादि से युक्त होता हुआ चिरकाल तक ऐश्वयं में प्रतिष्ठित रहता है।। २४।। हे अग्ने ! तुम इस देवायान यज्ञ गृह में हमारे आह्वान को सुनो । जलद्रावक रय को उन देवताओं के निमित्त जोड़ो। देवताओं की पलक रूप आकाश पृथिवी की भी लाओ। यहाँ आने से कोई भी देवतान बचे।। २५॥ हे अग्ने तुम पूजनीय हो । जब स्तोत्रों और हवियों की देवताओं में संगति हो तब तुम स्तुति करने वालों को रतन देने वाले हौसो और बहुत सा धन प्रदान करने वाले होओ। २ । उपाकान के साथ ही अग्नि प्रकाणित होते हैं यह दिनों के साथ भ! प्रकार्षान रहते हैं यही अग्नि सूर्य होकर उपा को और किरणों को प्रकाशित करते हैं। यही सूर्यात्मक प्रान्त धाकाश पृथिवी को सब और से पकाशित करते हैं।। २७ ।। यह अनि नित्य उपा काल में प्रकाशित होते और दिन के साथ भी अकाश युक्त रहते हैं। यही सूर्यात्मक अग्नि अनेक प्रकार से प्रवृत रिष्मय में भी प्रकाश भरते हैं। यह आकाश पृथिवी को भी प्रकाश से ब्याप्त करते हैं ।। २०।। माकाण पृथिवी मुख्य और सत्य वास्ती हैं। जब अग्निदेव यजमान के पास यज्ञ सम्पन्न करने के लिये वैठें तब वे आकाश पृथिवी स्तुति सुनने के योग्य हों । २६ ॥ हे अग्ने ! तुम प्रचण्ड ज्वालाओं से सम्पन्न ही। यज्ञ से पूज्य देवताश्रों को श्रवन वश में करते हुये, जनके पूजन की इच्छा करते हुये उन्हें हिव पहुँचामो! तुम धूम रूप द्वजा वाले. सिमिधा तों में दीप्त होने याले, देवह्वाक तथा पूजा के पात्र हो। तुम हमारी हिवयों की पहुँचाओ । ३०॥

अचिष्मि वां वर्धायापो घृतस्तू द्याव।भूमी श्रुग्तृत रोवसी मे । अहा यद् देवा असुनीतिमायन् मध्वा नो अत्र पितरा शिशीत।म्॥३१ स्वावृग देवस्यामृतं यदी गोरतो जातासो धारयन्त उवी । विश्वे देवा अनु तत् ते यजुर्गुं दुं हे यदेनी दिव्य घृतं वाः ।।३२ कि स्विन्तो राजा जगृहे कंदस्याति वृतं चक्रमा को वि वेद । मित्रिश्चिद्धि ष्मा जुहुराणा देवाञ्छलोको न यातामपि वाजो अस्ति ॥३६

दुर्मान्त्वत्रामृतस्य नाम सयक्ष्मा यद विषुक्ष्पा भवाति ।
यमस्य यो मनवते सुमन्त्वाने तमृष्व पाह्यप्रयुच्छन् ॥३४
यस्मिन् देवा विद्ये मादयन्ते ।ववस्वतः सदने धारयन्ते ।
सूर्ये ज्योतिरदधुर्मास्यवतून् परि द्योतिन चरतो अजस्ना ॥३४
यस्मिन् देवा मन्मिन संचरन्त्यपीच्ये न वयमस्य विद्म ।
मित्रां नो अत्रादितिर आगान्त्सिवता देवो वरुणाय वोचत् ॥३
सखाय आ शिषामहे ब्रह्मोन्द्राय विज्ञणे ।
स्तुष ऊ षु नृतमाय धष्णव ॥३७
शवसा ह्यासि श्रुतो वृत्रत्येन वृत्रहा ।
मधैर्मधोनो अति शूर दाशिस ॥३८
स्तेगो न क्षामात्येषि पृथिवीं मही नो वाता इह व्युन्तु भूमौ ।
मित्रौ नो अत्र वारुणो युज्यमानो अग्निवेने न व्ससृष्ट शोकम् ॥३६
स्तुहि श्रुतं गतंसदं जनानां राजानं भीममुपहत्नुमुग्रम ।
मृडा जिरहो रुद्र स्तवानो अन्यमस्मत् ते नि वपन्तु सेन्यम् ॥४०

आकाश पृथिवी के अधिठात्री देवताओं। जिल कर्म की वृद्धि के लिये तुम्हारा स्तवन करता हूं। हे आकाश पृथिवी ! मेरी स्तृति सुनी ओर ऋित्व जब अपने बल को यज्ञ कमं में लगा दें तब तुम जल प्रदान द्वारा हमारी वृद्धि करो ।। ३१ ।। अमृत के समान उपकार करने वाला जल जब किरणों से प्रकट होता और औषधियां आकाश-पृथिवी में व्याप्त होती हे और जब अपन दीतियाँ अन्तरिक्ष में अरणणील जल का दोहन करती है तब हे भ्रम्ने ! तुम्हारे द्वारा प्रकट उस जल का सब अनुगमन करते हैं ।।३२। देवताओं में क्षात्र बल वाल। यम हमारे द्वव्य का कुछ भाग ग्रहण करे। कहीं हमसे यम के भ्रमन्न करने वाले कार्य का अति-

क्रमण हो गया हो तो वहाँ देवाह्वाक अग्नि विराजमान हैं वही हमारे अपराध को दूर करेंगे। हमारे पास स्तुति के समान हिन भी है, उससे अग्नि को सन्तुष्ट करके यम सम्बन्धी अपराध से मुक्त हो सकेंगे ॥ ३३॥ यहाँ यम का नाम लेना उपयुक्त नहीं है नयों कि इसकी भगिनी ने इसके भायत्विकी कामनाकी थी। फिरभी जो इन यम की स्तुति करे, हे अग्ने! तुम इस निन्दा का विस्मरण कराते हुए उस स्तोता की रक्षा करो।।३८॥ जिन अग्नि के यज्ञ निष्पादक रूप से प्रतिष्ठित होने पर देवता प्रमन्न होते हैं और जिनके कारण मनुष्य सूर्य लोक में निवास करते हैं, जिन अग्नि ने ही देवताओं के प्रकाशमान तेज को लोकत्रय में प्रतिष्ठित किया है तथा अन्धकार नामक राष्ट्रमयों को जिनसे लेकर चन्द्रमा में स्वापित किया है। ऐसे तेजस्वी अग्नि की सूर्य और चन्द्रमा निरन्तर पूजा करते हैं।।३४।। वरुण के जिस स्थान में देवता घूमते हैं, नम स्यान को हम नहीं जानते। देवगण इस स्थान से हमारे निर्दोप होने की बात कहें। सविता, अदिति, आकाश और मित्र देवता भी अग्नि की कृपा से हमको निर्दोप ही कहें।। ३६।। हम सखा रूप इन्द्र के लिए हढ़ कम करने की इच्छा करते हैं। उन शत्रु का मर्दन करने वाले, परम नेता, बच्चधारी इन्द्र का मैं स्तवन करता हूँ ॥३७॥ हे वृत्रनाशक इन्द्र ! तुम वृत्र हननकत्ता के रूप में जैसे ख्यात हो वैसे ही अपने वल से भी प्रख्यात हो इसलिए अपने धन को मुफे दो।। ३८।। मेंढ़क वर्षा ऋतु में जैसे पृथिवी की लांघ जाता है। वैसे ही तुम भी पृथिवी की लांचकर उत्तर जाते हो। अग्निकी कृतः से यह वायु हमको सुखी करने वाले होकर हों। मित्र देवना और वरुण देवता भी इस कर्म में लगकर, जैसे अग्नि तृणादि को भस्म करता है वैसे ही हमारे शोक की नष्ट करे ।।३६॥ हे स्तोता ! जिसका भगणान घर है. पिशाचादि के स्वामी हैं, जो प्रचण्ड पराक्रमी, भय उत्पन्न करने वाले और पास पाकर हिसित करने वाले हैं, उन रुद्र देवता का स्तवन कर। हे दुख नागक इन्द्र ! हमारी स्तुति से शसन्न होकर हमें सुख प्रदान करो ! तुम्हारी सेना हमसे अन्यत्र तुम्हारे प्रति द्वेष रखने वाले पर ही अ।ऋमण् करे।। ४०।। सरस्वतीं देवयन्ती हवन्ते सरस्तीमध्वरे तायमाने । सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे वार्य दात् ॥४१ सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमिमनच्नमाणाः। आसद्यास्मिन् बहिषि मादयध्वमनमीवा इष आ घेह्यस्मे ॥४२ सरस्वति या सन्धं ययाथोवथैः स्दधाभिदे वि पितृभिर्मदन्ती । सहस्रार्घमिडो अत्र भागं रायस्पोष यजमानाय धेहि । १४३ उदीरतामवर उन् परास उन्मध्यमा पितरा सोभ्यास:। असुय ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥४४ आहं पिघृन्त्सुविदन्नां अवित्सि नपातं च विक्रमण च विष्णोः । बहिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्त्वस्त इहागमिष्ठाः । ४४ इद पितृभ्यो नमो अस्त्वथा ये पूर्वामो ये अपरास ईथुः। ये पार्थिवे रजस्था निषत्ता ये वा नूनं सुवजनासु दिक्षु ॥४६ मातलो कव्यैयमो अङ्गिरोभिवृ हस्षतिऋ ववभिवविद्यानः। यांश्च देवा वावृधुं यें च देवांस्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥४७ स्वादुष्किलाय माधुमाँ उाय तीवः किलायं रसवाँ उतायम् । उतो न्वस्य पिवांसिमन्द्रं न कश्चन सहत आहवेषु ॥४,३ परेयिवांसं प्रवतो महीरिति बहुभ्यः पन्थामनुषस्पशानम् । वैवस्वतं संगमन जनानां यमं राजानं हविषा सपर्वत ॥४६ यमो नो गातु प्रथमो वि वेद नेषा गृहयुति रूपभर्तवा । 🐵 यत्रा नः पूर्वे पितरः परेता एना जज्ञाताः पथ्या अनुस्वाः ॥५०

मृतक संस्कार करने वाले प्रान्त की इच्छा करते हुए पुरुष सरस्वती का आह्वान करते हैं और ज्योतिष्टोंम आदि यज्ञों में भी सरस्वती को आहून करते हैं। वह देवी हविदाता यजमान को इच्छित पदार्थ दे ॥४१॥ वेदी के दक्षिण क्षोर प्रतिष्ठित पितर भी सरस्वती का आह्वान करते हैं।

हे पितरो तुम इस यज्ञ में विराजमान होते हुये : सन्न होओ । तुम सर-स्वती को तृग्त करो और हिवयों की प्राप्त कर संतुब्ट होओ। हे सरस्वित! तुम पितरों द्वारा आहूत हुई राग-रिहत इच्छित अन्न को हममें स्थापित करो ॥४२॥ हे सरस्वते ! तुम पितरों सहित अपने को तृप्त करती हुई एक ही रथ पर आते हो। अनेक व्यक्तियों और प्रजामों को तृष्त करने वाले प्रन्न भाग और धन के बल को मुझ यजयान को भी प्रदान करो ।। ४३।। अवस्था व गुर्गों में श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट और मध्यम पितर भी उठें यह पितर सोम भक्षक हैं यह प्राण से उपलक्षित कारीर को प्राप्त होने वाले, अहिंसक और यथार्थ के ज्ञाता हैं। अह्नाक कालों में यह सबीपंतर हमारे रक्षक हो ॥४६॥ मैं व ल्याण सम्पन्न नितरों के सपक्ष, उपस्थित होता हूँ । यज्ञ रक्षक व्यान के समक्ष उपस्थित होता हूं। इसलिये वहिपद् नामक जो पितर स्वधा के साथ सोम-पान करते हैं, उन्हें हे अग्नी मेरे समीप युलाओ ॥४५.। जो पहले पितर लोक को प्राप्त हुए, जो अब गए हैं, जो पृथिबी लोक में ही हैं, जो विभिन्त दिशाओं में हैं। उन सब पितरों को नमस्कार है।।४६।। मालती नामक पितृ देवता यजगान प्रदत्त हिव द्वारा कव्य नामक पितरों के साथ बढ़ते हैं, यम नामक ित्नेता यजमान दत्त हिन से अङ्किरा नामक पितरी सहित बढ़ते हैं और बृह्स्पति नामक पितृनेता ऋका नामक पितरों सहित बढ़ते हैं। इनमें मालती आदि देवता जिन पितरों को यज्ञ में प्रवृद्ध क ते हैं और जो क्रव्यादि की बाहुति में प्रवृद्ध करते हैं, वे पितर बाह्वान कान में हमारे रक्षक हों, ये मुसिद्ध सीम स्व द चलने के योग्य हैं । यह मधुर हैं, इनितये सुन्त्र दु हैं यह तीव्र होने से मद में भरने वाला है यह रसवान है अतः इसे पीने वाले इन्द्र का संग्राम में कोई भी असुर ममना नहीं कर सकना ॥४७-४८। पृथिती को लौंघ कर दूर देश में गमन करने वाले, अनेक पितरों के मार्ग पर चलने वाले विघस्वान् के पुत्र मृतकों के छाम रूप यस गंज की उजते हैं । १।। हमारे मृत सबन्धि-यो के मार्ग है जाना हो । है । अन्तिसाक्ष त्कार से वियुवन पुरुपों का कर्म फल रूप वितृलोक श्रवश्य प्राप्त हो। जिन मार्गों से हमारे पूर्व पुरुषा गए थे और जिस मार्ग से वे अपने कर्मों के अनुसार इस पृथिवी पर आते हैं, उन सभी मार्गों को यमराज जानते हैं। ५०॥

बहिषदः पितरः ऊत्यवीगिमा वो हव्या चकुमा जुषध्वम् । त आ गतावसा शतमेनाधा नः श योररपो दधात ॥५१ आंच्या जानु दक्षिणतो निषद्येद नो ह्विरिभ गृगन्तु विश्वे । मा हिसिन्ट पितरः केन चिन्नो यद् व आगः पुरुषता कराम सप्तप्त त्त्रव्टा दुहिन्ने वहतुं कृणोति तेनेदं विश्वं भुवनं समेति । यमस्य माता पर्यु ह्यानामहो जाया विवस्वतो ननाश । ५३ प्रेहि प्रेहि पथिभिः पर्याणैयेंना ते पूर्वे पितरः परेताः । उमा राजानी स्वधया मदन्ती यम पश्यासि वरुण च देव म्।।५४ अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा एत पितरो लोकमक्रन्। अहोिमरिद्भरक्तुभिव्यंक्तं यमो ददात्यवसानपस्मै ॥४४ उशन्तस्त्वेधोमह्यु शन्तः सिमधीमहि । उशन्तु गत आ वह पितृत् हिवषे अत्तवे।।४६ चुमन्तस्त्वेधीमहि चुमन्तः समिधीमहि । द्युमान् द्यमत आ वह पितृन हविषे अत्तव ॥५७ अगिरसो नः पितरो नवग्वा अथवाणो भृगवः सोम्यासः । तेवां वय सुमतौ यज्ञियानानि भद्रे सौमनसे स्याम ॥५० अगिरामिय ज्ञेयेरा महीह यम वरूपैरिह मादयस्व । विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिान् बहिष्या निपद्य । ४६ इमं यम प्रस्तरमा हि रोहाङ्किरोभिः पितृभिः सविदानः । आ त्या मन्त्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजय हविषो मादयस्व ॥६० इत एत उदारहन् दिवस्पृष्टान्यारुहन् । प्र भर्जयो यथा पथा द्यामिङ्गरसो ययु :।६१

यज्ञ में आगत बहिपद पितरो ! हमारी रक्षा के लिए हमारे सामने आओ । यह हिवयौ तुम्हारे लिये हैं इन्हें सेवन करो । तुम अपने कल्याण-कारी रक्षा-साधनों सिंहत आओ और राग-शमनात्मक तथा पाप नाशक बल को हममें स्थापित करो ॥४९॥ हे पितरो ! जानु सकोड़ कर वेदी के दक्षिण ओर बैठे हुए तुम हमारी हिंच की प्रशंसा करो । हमारे छोटे या बड़े किसी भी अपराध के कारण हमें हिसित न करना, वयोंकि मनुष्य-स्वभाव वश हमसे अपराध होना असम्भव नहीं है । ४२।। सिचित वीर्य को पुरुपादि की आकृति में वदलने वाले त्वष्टा ने अपनी पुत्री सरण्यु का विवाह किया, जिसे देखने को अखिल विण्व एकित्रत हुआ । यम की माता सरण्यु जव सूर्य द्वःरा विदाही गई तब सूर्य की परम प्रभाव वाली पत्नी उनके पास से अदृश्य हो गई।।५:।। हे प्रेत ! जिस अर्थी की मनुष्य उठाते हैं उसमें यम मार्ग को गमन कर । इसी गार्ग से तेरे पूर्व पुरुषा गए हैं। वहाँ देवताओं में क्षात्र धर्म वाले वरुण श्रीर यम दोनों हैं। वे हमारे प्रदत्त हिवयों से प्रसन्त हो गहे हैं। उस यम लोक में तू यम श्रीर वरुण को देखेगा ।।।५४।। हे राक्षसो ! इस स्थान से भागो । तुम चाहे पहले से वहाँ रहते हो या नये आकर रहने लगे हो, यहां से चंत्र जाओ, मयोंकि यह स्थान इस प्रेत को दिन-रात श्रीर जल के सहित रहने को यम ने दिया है।। ११।। हे अपने ! इस पितृ यज्ञ को सम्पन्न करने के लिये हम तुम्हारी क।मना करते और आह्वान कन्ते हैं ' तुम भले प्रकार प्रदीप्त होकर स्वधा की कामना वाले पितरों के लिये हवि-मक्षणार्थं लाओ ।। प्रा हे अग्ने ! हम तुम्हारा अ हमन करते हैं । तुम्हारी कृपा से हम यशस्वी हो गये हैं। हम तुम्हें प्रदीप्त करते हैं। हवि स्वीकार कर उसे मक्षण कः ने के लिए पितरों को यहाँ लाओ ॥५७॥ प्राचीन ऋषि अंगिरा हम रे पितर हैं नवीन ग्लोश वाले अधर्वा और भृगुहमारे पितर हैं, यह मय रोम धीन बाले हैं । इनकी कुपा बुद्धि में हम रहें । यह हमसे ध्सन्त रहें ॥५९॥ है यम ! अंगिरा नामक यज्ञीय पितरों सहित यहाँ व्यक्त ता होत्रो । में तुम ो ही नहीं, तुम्हारे पिया सूर्य को भी बुलाता हूँ । वह जिससे इस कुश के आसन पर वैठकर हिन ग्रहण करें उस प्रकार उन्हें आहूत करता हूं ।। १६।। हे यम ! अंगिरा नामक पितरों से समान मित वाले होकर इस कुश पर बैठो। महिषयों के मन्त्र तुम्हें बुलाने में समर्थ हों। तुम हमारी हिन पाकर प्रसन्न होओ।। ५०।। दाह-संस्कार करने वाले पुरुषों ने मृतक को पृथिवो पर से उठाकर अर्थी पर खा ग्रीर आकाण के उपभोग्य स्थानो पर चढ़ा दिया। पृथिवो को जीतने वाले आंगिरस जिस मार्ग से गए, उसी मार्ग से इसे भी आकाश में पहुँचा दिया।।६१।।

२ स्वत ( द्यरा अनुवाक ) ( ऋषि-अथर्वा । देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, जातवेदाः पितरः । छन्द-अनुष्ट्प्, जगती, त्रिष्ट्प्, गायत्री )

यमाय सोमः षवते यमाय क्रियते हिनः ।

यम ह यज्ञो गच्छत्यग्निद्दतो अरकृतः ॥१

यमाय मधुमत्म जुहोता प्र च तिष्ठत ।

इदं नमः ऋष्मिय पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पिथक्दभद्यः ॥२

यमाय घृतवत् पयो रज्ञे हिनिर्जुहोतन ।

स नो जीवेष्या यमेद् दीधंमायुः प्र जीवसे ॥३

भौनमग्ने नि दहो माभि शूश्चो मास्य त्वच चिक्षिपो मा शरीरम् ।

शतं यदा करिस जातवेदोऽथेममेनं प्र हिणतात् पितृभ्यः ।

यदा प्रत कृणवो जातवेदोऽथेममेनं परिदत्तात् पितृभ्यः ।

यदा पच्छात्यसुनीतिमेतामथ देवानां वज्ञनीभंवाति ।।५

त्रिकद्वेभीः पवते षडुर्विरेकि द वृहत् ।

धिष्टुव गायत्री छन्दांसि सर्वा ता यम आपिता ॥६

सूय चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवीं च धर्मिनः ।

अपा वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः ॥७

अजो मागस्तपसस्तं तपस्व त ते शोचिस्तपतु त ते अचि। यास्ते शिवास्तन्वो जामवेदस्ताभिवंहैनं सुकृतामु लोकम् ॥=
यास्ते शोचयो रँहयो जातवेदो याभिरापृणासि दिवमन्तरिच्चम् ।
अज यन्तमनु ताः समृण्वतामथेतराभिः शिवतमाभिः शृत कृषि ॥६
अव सृज पुनरग्ने पितृश्यो यस्त आहुतश्चरित स्वधावान् ।
आयुवंसान उप यातु शेषः स गच्छतां तन्वा सवर्चाः ॥१०

सोनयोग में यजमःन के लिए सोम सिद्ध करते हैं। घृतादि हवि उत्पवन आदि संस्कार द्वारा यम को दी जाती है। स्तोत्र शस्त्र आदि म सुशोभित हव को दूत के सनाम अग्नि वहन करते हैं वह ज्योतिष्टोम अदि यज्ञ यम को प्राप्त होते है ।। १ ।। हे यजमानो !ायम के लिए कोम घृतादि की अप्हुरित दो । पूर्व पुरुषा मन्कद्रप्टा अङ्किरा आदि ऋषियों को नमस्कार है। ।।। हे यजगानो ! घृत सम्पन्त क्षीर रूप हिंव को यम के लिये ग्रापित करी। वे हिव पाकर हमको जीवित मनुष्यों में रखेंगे और सीवपंकी आयुदेंगे।। । हे अपने ! इस प्रेतको मत भस्म करो इमकी त्वचा को अन्त्र मत फेंको और शोक भी मत करो ! जब तुम इस गरीर को पकालो तब पितरों के पास प्रेपित करो ।। ४।। हे अग्ने ! जब तुम इम हिंव रूप शरीर को पकालो तब इसे रक्षा के लिये पितरों को दो। जब यह असुनीति देवता को प्राप्त हो तब यह देवताओं को वश करने में सभयं हो ।। 🕩 तीन बद्रुक यज्ञों को करते समय यम के लिये सोम निष्पत्न करते हैं। आर्धाश, पृथिवी, दिन, रात्रि, जल, बौपिंघ यह छ तें वित्याँ यम के लिये ही ध्रवृत्त होती हैं। सब छन्द भी यम में स्थित होते हैं।। ६ ।: हे मृतक ! तू नेव द्वार से सूर्य को प्राप्त हो, मूतात्मा रूप से वायु को प्राप्त हो, अन्य इन्द्रियों से आकाश पृथिवी को प्राप्त हो तया अन्तरिक्ष व जल को प्राप्त हो । इन स्थानों में तेरी इच्छा हो तो जा अयवा औषधादि में प्रसिष्ट हो ॥७॥ हे अपने ! अपने भाग इस ् ''अज' को तेज से संतप्त करो । उसे तुम्हारी दीप्ति ज्वाला तपावें।

जो विराट् स्वराट् आदि शरीर हैं उनके द्वारा इस प्रेन को पुण्यात्माओं का लोक प्राप्त कराओ ।। न ।। हे प्रग्ने ! तुम्हारी वेगवती और शोकप्रद इनालाओं से आकाश भीर अन्तरिक्ष ज्याप्त हैं। वे ज्वालाऐ इस "अज" को प्राप्त हों। अन्य सुख गरी लपटों से तुम इस प्रेन को हिन के समान ही पकाओ ।। दे।। हे अग्ने ! हिन का से जो प्रेत तुम्हें दिया गया है और हमारे प्रत्त स्वद्धा सम्यन्त होकर तुनमें घून रहा है उसे तुम पितृलोक के लिए छोड़ो और उसका पुत्र आयु से सम्यन्त होता हुआ घर को लोटे । घह प्रेत सुन्दर वर्ष वाला और पितृलोक में निवास योग्य देह वाला हो ॥ प्रा

अति द्रव क्वानी सारमेयी चतुरक्षी शबली साधुना पथा । अधा वितृन्त्युविदत्रां अपोहि यमेन ये सद्यमाद मदन्ति ॥११ यो ते श्वानो यम रिक्षतारी चतुरक्षी पथिषदी न्यक्षसा । ताभ्यां राजना परि धह्येन स्वस्त्यस्मा अनमीव च धहि ॥१२ उरूणभावसुतृगाबुदुम्बलो यमस्य दूतौ चरतो जनां अनु । तावस्मम्य दशये सूर्वाय पुनर्दा तमसुमद्येह भद्रम् ॥१३ सोम एकेम्यः पवते घृतमेक उपासते । येभ्यो मधु प्रधावति ताहिचदेवपि गच्छतात् ॥१४ ये चित् पर्व ऋतजाता ऋतावृधः। ऋषीन् तपस्वतो यम तपोजां अपि गच्छतात् ॥१४ तपसा ये अनाध्वास्तपसा ये स्वयंयः। तपो ये चिकिरे महस्तांविचदेत्रापि गच्छतात् ॥१६ ये युष्यन्ते प्रधनेषु ज्ञूराको ये तत्त्यजः। ये वा सहस्रदक्षिण स्वांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥१७ सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूयम् । ऋषीन् तपस्वती यम तपीजां अपि गच्छनात् ॥१५ स्योगास्य भव पृथिब्यनृक्षरा निवेशनी ।

यच्छास्मी शमं सप्रयाः ॥१६ असवाधे पृथिव्या उरौ लोके नि घीयस्व । स्वधा याश्चकृषे जीवन् तास्ते सन्तु मधुरचृतः ॥२०

हे प्रेत ! तू पितृलोक को जाने बाला है । सरमा नामक कुतिया के एयाम शवल नामक दोनों पूतों के साथ प्रसन्न चित्त ये रहन वाले हब्यसम्पन्न पितरों के पास पहुँच । ११। है नितरों के प्रभो ! पितर-मार्ग में ह्यित चार नेत्र वाले जो श्वान यमपुर की रक्षा करने के लिये तुम्हारे द्वारा नियुक्त हैं उन्हें रक्षार्थ इस प्रेत को सौंपो और तुम्हारे लोक में रहने को आये हुये इते बाधा-हीन स्थान दो ।। १२ ।। बड़ी-बड़ी नाक बाले, प्राणियों के प्राणों से तृति को प्राप्त, प्राणों का अपहरण करने वाले, महावली यमदून सर्वत्र घूमते हैं। वे दोनों दृत इमको सूर्य दर्धन के निमित्त पञ्चिन्द्रिय युक्त प्राण को हमारे धारीर मैं पुनः स्वाधिन करें ॥ १३ ॥ एक पितरों को, नदी रूप में सोम प्रवाहित है, दूसरे पितर घृत-उपभोगी हैं, मह्मयाग में अथर्व के मन्त्रों का पाठ करने बालों के लिये मधुकी नदी प्रवाहित है । हे मृतावस्था प्राप्त प्रेत ! तू उन सवको प्राप्त हो ।। १४ ।। जो पूर्व पुरुषा सर युक्त थे, सत्य से उत्पन्न होकर सत्य की ही वृद्धि करते हैं, उन तपोधन ऋपियों को हे यम से नियमित पुरपरी तू प्राप्त हो ।।१४।। तप के द्वारा, यज्ञादि साधनों द्वारा, दुष्कर कर्म और उपासना द्वारा महाता करते हुये जो पुरुष पुण्य लोकों की पाते हैं, हे पुरुष ! तूमी उन तपस्वियों के लोकों को जा।। १६० जो वीर युद्धों में णत्रुओं पर प्रहार करते हैं, जो रग्र क्षेत्र में देह त्याग करते हैं, जो अन्न दक्षिणा वाले यज्ञों को सम्पन्न करते हैं, प्रेत ! तू उनसे मिलने वाले सब फलों को प्राप्त हो।। १७।। जो अनन्तद्रष्टां ऋषि सूर्यं की रक्षा करते हैं, हे पुरुप ! तू यम को नीयमान होकर भी उब तपस्वियों के कर्मफल की प्राप्त हो ॥१८॥ हे वेदो रूपिणी पृथिवी ! तू मुमूप पुरुष के लिये कण्टक-हीन वन और इसे सब प्रकार सुख दे।। १६ ।। हे मुमूर्य ! तू यज्ञादि के वेदी रूग विस्तृत स्थान में प्रतिष्ठित हो । पहिले तूने जिन सुकर्मयुक्त

का० १ व अ०२ सू०२ ]

हवियों को दिया है, वह तुझे मघु आदि रसों के प्रशह रूप में प्राप्त हों ।। २०।।

ह्वयामि ते मनसा मन दहेमान् गृहां उस जुजुषाण एहि । स गच्छस्य पितृभिः सं यमेन स्थोन स्त्वा वाता उप वान्तु शरमाः ॥२१

उत् त्वा वहन्त मरुत उदवाहा उदप्रतः। अजेन कृण्वन्तः शीतं वर्षेणीक्षन्तु अलिति ॥२२ उदह्वंमायरायषे कत्वे दक्षाय जीवसे । स्वान् गच्छेतु ते मनो अधा पितृँ रूप द्रव ॥२३ म ते मनो मासीमाञ्जानां मा रसास्य ते। मा ते हास्त तन्वः कि चनेह ।।२४ मा त्वा वृत्तुः स बःधिष्ट मा देवी पृथिती मही । लोकं पितृषु वित्त्वैद्यस्व यमराजसु ॥२५ यत् ते अङ्गमतिहितं पराचैरपानः प्रणौ य उ वा ते परेत्। तत् तं सगत्य पितर सनीडा घासाद् घासं पुनरा वेशयन्तु ॥२६ अपेमां जीवा अरुधन् गृहेभ्यस्त निर्वहत परि ग्रामादितः । मृत्युर्यमस्यासीद् दूतः प्रवेता असून् (पतृभ्यो गमयां चकार ॥२७ ये दस्यवः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अहुतादश्वरान्त । परापुरो निपुरा ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात् प्र घमाति यज्ञात् ॥२० स विशन्तिवह पितरः स्वानः स्थोन वृण्यन्त प्रतिरन्त आयु: । तेभ्यः शकेम हविषा नक्षमागा। ज्योग जीवन्तः शरदः पुरूचीः । २६ यांते धेनु निपृणामि य ते चीर ओदनम् । तना जनस्यासो भर्ता योऽत्रासदजीवन ॥३०

हे प्रेत पुरुष ! अपने मन के द्वारा तेरे मन को इस लोक में आहूत करता हूँ। जिन घरों में तेरे लिये औड वंदेहिक कर्म किया जाता है, तू हुमारे उन घरों में आ और संस्कार के पश्चात् पिता पितामह, प्रिपतामह गादि के साय सिपण्डी करण में मिल। यम के पास पहुँचा हुआ तु पितृ-लोक में जाकर मार्ग श्रम को दूर करने वाले सुखकर वायु को प्राप्त हो ।२१। हे प्रेत ! तुक्ते मरुद्गण व्योम में धारण करें, वायु ऊर्व्व लोक में पहुँचावें, जलधारक और वर्षकमेघ समीपस्थ अज सहित तुभी वृष्टि जल से सींचें ।।२२।। हे बेत ! प्राणन, अपानन व्यापार के लिए मैं तेरी आयु को आह्वान करता हूँ। तेरा मन संस्कार से उत्पन्न नवीन शरीर को प्राप्त हो और फिर तू वितरों के पास पहुँव ।। २३ ।। हे प्रेत ! तुभी तेरे मन और इन्द्रिय न छोड़ें और तेरे प्राण के किसी अंश का क्षय न हों। तेरे देह के अङ्गों में कोई विकृति न हो । रुधिर, रस आदि भी पूर्ण मात्रा में रहे तेरा कोई मी अङ्ग तुझमे पृथक न हो ।।२४।। हे प्रेत ! तू जिस वृक्ष के बीचे बठे वह तुझे व्यथित न करे। जिस पृथिवी का आश्रय ले, वह तुझे पीड़ित न करे। तूयम के प्रजारूप पितरों से स्थान पाकर बढ़ ।। १।। हे प्रीत ! तेरा जो अङ्ग गरीर से पृथक् हो गया था, सात . प्राण फिर अवृत न होने के लिये विकल गये थे, उन सबकी, एक स्यान में अवस्थित पितर एक घारीर से दूपरे घारीर में प्रविष्ट करें ।। २६ ।। हे जीवित व धुनो ! इस प्रेन को घर से ले जाओ । इसे उठा कर ग्राम सै बाहर ले नाओ, क्योंकि यम के दून रूप मृत्यु ने इसके प्राणीं को पितर रूप में प्रावष्ट करने को ले लिया है ॥२७॥ जो राक्ष सों के समान पिता, पितामह अदि पितरों में मिल बैठते हैं और माया से हावे भक्षण करते हैं तथा िण्डदान करने वाले पुत्र भीओं को दिनित करते हैं, उन माय वी राक्षसों को वितृताग से अकिदेव बाहर निकाल दें । २०.। हम रे गोत्र में उत्तरन पिता पितामह आदि सब पितर भले प्रकार यज्ञ में स्थित हों और हमें सुखी करें, हमारी आयु वृद्धि करें। हम भी आयु पाते ही हवियों से वितरों को पूजते हुये चिरकाल तक जीवित रहें ।।२६।। हे प्रेत ! तेरे निनित्त गोदान करता हूँ। तेरे लिये जिस दूघ में बने भात की देता हूँ उसके द्वारा तु यमलोक में अपने जीवन की पृष्ट करने वाला हो । ३० ।

अश्वावतीं प्रतर या सूशेवाक्षिकं वा प्रतर नवीय:। यस्त्वा जवान वध्यः सो अस्तु मा सो अन्यद् विदत भागधेयम् ॥३१ यमः परोऽत्ररो वियस्वान् ततः पर नाति पश्यामि कि चन । यमे मध्वरो अधि मे निविष्टो भूवो विवस्वान नन्वाततान ॥३२ अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वा सत्रणीमदधुविवस्वते । उताश्विनावभरद् यत् तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥३३ ये निखाता ये परीप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः। सर्वास्तानग्न आ वह पितृन् हिन्छे अत्तवे ॥३४ ये अग्निदग्धा ये अन्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । त्वं तान् वेत्य यदि ते जातवेद स्वधया यज्ञं स्वधिति जुबन्ताम् ॥३५ शंतप माति तो अग्ने मा तन्त्रं तपः। बनेषु शुष्मो अस्तु ते पृथिव्यामस्त यद्धरः ॥३६ ददाभ्यस्मा अवसानमेतद् य एष आगन् मम चेदभूदिह । यमश्चिकत्वान् प्रत्येतदाह ममेष राय उप तिष्ठतांमिह ॥३७ इमां मात्रां मिमामहे यथापरं न मासात । शते शरत्स नो पूरा ॥३८ प्रेमां मात्रां मिमोमहे यथापरं न मासातै । शते शरत्सु नो पुरा ११३८ अपेमां माता मिमीमहे यथापरं न मासातै। शते शरत्सु नो पुरा । ४०

है भेउ! मैं नवीन वन-मार्ग में रीछ ग्रादि घुट जन्तु में से बचता हुआ पार होऊँ तू हमें अशावती नदी के पार उतार । यह नदी हमकी सुख प्रवाधिनी हो। जिसने तेरा वध किया है वह वब योग्य होता हुमा उपभोग्य पदार्थों को न पा सके ॥३१। सूर्य के पुत्र यम अपने पिता से भी अधिक तेजस्वी हैं। मैं किसी भी आणी को यम से अधिक नहीं पाता। मेरा यज्ञ उन उत्कृष्ट यम में हो व्याप्त हो रहा है। यज्ञ की सिद्ध के निमिन्न ही सूर्य ने भू-खण्डों को विस्तृत किया है ॥३२॥ मरन-

धर्म वाले, मनुष्यों से देवताओं ने अपने अविनाशी रूपों को अहश्य कर लिया । सूर्यं को समान वर्ण वाली अन्य स्त्री बनाकर दी । सरण्यु ने घोड़ी का रूप धारण कर अधिवनीकुमारों का पालन किया। त्वष्टा की पुत्री सरण्यु ने सूर्यं का घर छोड़ते समय यम यमी के युग्म को घर पर ही छोड़ा था ।। ३ :।। जो पितर भूमि में गाढ़ै जाकर, जो काष्ठ के समान त्यागे जाकर भीर जो अ ग्न दाह संस्कार से ऊध्वें पितृलोक की प्राप्त हुए हैं। ऐसे हे पितरो ! हाव भक्षणायं यहाँ आओ । ३४॥ जो पितर अग्नि से संस्कृत हुए, जो गाढ़ने मादि से संस्कृत हुए और पिण्ड,पितृयोग आदि से तृष्त हुए आकाय के मध्य में रहते हैं, हे अन्ते ! तुम उन्हें भले प्रकार जानते हो । मैं अपनी प्रजाधों ढारा किये जाने वाले पितृयाय आदिका सेवन करें ।।२श। हे अग्ने ! इस प्रेत धारीर की खिंछक मत जलाओ । जिस प्रकार इसे सुख मिले, वह करो। तुम्हारी शोवक ज्वालाएँ जङ्गल में जांय और रसहारक तेज पृथिवी में रहें। तुन हमारे गरीरों को भस्म मत करो। ३६। (पम वाक्त) यह आगत पुरुष मेरा हो तो मैं इसे स्थान हूँ। क्योंकि भव यह मेरे पास अध्या है.। अतः यह मेरा स्तवन करता रहे तो यहाँ रह सकता है।। ७॥ हम इस प्रमणान को नापते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने हमें औ वर्ष की अयु दी है, इसलिये वाच में ही हमें श्वशान कर्म दुवारा प्राप्त न हो। ३८। हम इस पनशान को अच्छे प्रकार नापते हैं जिससे हमें सौ वर्ष से पहिले वीच में ही शमशान कर्म प्राप्त न हो।। ३६ ।। हम इस शमशान कि नाप के दोवों को हटाते हुए नापते हैं जिससे हमें मी वर्ष से पहले बीच में ही दूसरा मृतक कमे प्राप्त न हो ।।४०।।

वोमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाते। शते शरत्मु नो पुरा ॥४१ निरिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाते। शते शरत्स नो पुरा ॥४२ उदिमां मात्रां मिमामहे यथापरं मासाते। शते शरत्नु नो पुरा ॥४३ सिमामां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाते।

शते शरत्सु नो पुरा ॥४४
अमासि मात्रां स्वरगामायुष्मान् भूयासम्।
यथापरं न मासाते शते शरत्स् नो पुराः ॥४४
प्राणो अपानो व्यान आयुश्चक्षुर्दं शये सूर्याय।
अपरिपरेण यथा यमराजः पितृन् गच्छ ॥४६
ये अग्रवः शशमानाः परेयहित्वा द्वषांस्यनपत्यवन्तः।
ते द्यामुदित्याविदन्त लोकं नाकस्य पृष्ठे अधि दीष्ट्यानाः ॥४७
। उदन्वती द्योरवमा पोलुमतीति मध्यमा।
तृतीया ह प्रद्योरिति यस्यां पितर आसते ॥४८
ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविशुक्तवंन्तरिक्षम्।
य आक्षयन्ति पृथिवीमृत द्यां तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम् ॥ ६
माता पुत्रं यथा सिचाभ्ये न भूमा ऊर्णुं हि ॥४०

हम इस एमशान भूमि की विशिष्ट प्रकार से नापते हैं जिससे हमें सी वर्ष से पहले बीच में ही दूसरा एमशान कम प्राप्त न हो ॥ ४१॥ दोषों से शून्य करते हुए हम इस रमशान की नापते हैं जिससे हमें सी वर्ष से प ले बीच में ही दूसरा एमशान कम प्राप्त न हो ॥ ४२ ॥ उत्कृष्ट साधन वाले नाप से इस एमशान को हम नापते हैं जिससे हमें सी वर्ष से पहले बीच में ही दूसरा रमशान कम न मिले ॥ ४३ ॥ इस एमशान भूमि को हम अच्छे प्रकार नापते हैं जिससे हमें सी वर्ष से पहले, बीज में ही दूसरा एमशान कम न मिले ॥ ४४ ॥ वर्ष से पहले, बीज में ही दूसरा एमशान कम न मिले ॥ ४४ ॥ मैंने एमशान भूमि को नाप लिया उसी नाप के द्वारा इस प्रेत को स्वगं भेज चुका हूँ । उस कम से ही मैं सो वर्ष की बायु प्राप्त कह बीर सो वर्ष से पहले बीच में ही अन्य एमशान कम प्राप्त न हो ॥ ४५ ॥ प्राण, अपान, उपान, अ यु, चक्षु सब आदित्य का दर्शन करने वाले हो । हे पुरुष ! तू भी यमराज के प्रत्यक्ष मार्ग द्वारा पितरों को प्राप्त हो ॥ ४६ ॥ जो पितर संसार रहित होने पर भी पापों को छोड़ते हुए परलोक में गये वे अन्तरिक्ष

को लांघ कर स्वर्ग के ऊर्घ्य भाग में रहते हुए पुण्य का फल प्राप्त करते हैं ॥४७॥ नीचे की बोर द्युलोक उदन्वती, द्वितीय भाग पीलुमती है, तृतीय भाग प्रद्यो है, उसी तीसरे भाग में पितर निवास करते है ॥४८॥ हमारे पिता के जन्मदाता पितर, पितामह के जन्मदाता पितर और वे पितर जो विशाल अन्तरिक्ष में प्रविष्ट हुए हैं जो पितर स्वर्ग या पृथिवी पर रहते हैं इन सब लोकों में वास करने वाले पितरों का नमस्कारों द्वारा हम पूजन करते हैं ॥४८॥ हे मृतक ! हम श्राद्धाद में जो कुछ देते हैं वही तेरा जीवन है। अन्य कोई साधन जीवन का नहीं है। तू इस प्रमान को प्राप्त हुम सूर्य के दर्शन करता है। हे पृष्णेवी! जैसे माता अपने पुत्र को आँचल से ढकती है वैसे ही तुम इस मृतक को अपने तेज से ढक लो ॥५०॥

इदिमद् वा उ नापर जरस्वन्यितिोऽपरम् ।
जाया पितिमिव वाससाम्ये नं भूम ऊणुहि ॥४१
अमि त्वोणों म पृथिन्या मातुर्वस्त्रण भद्रया ।
जीवेप भद्रं तन्मिय स्वद्या पितृषु सा त्विय ॥५२
अग्नोपोमा पाथकृता स्योन देवभ्यो रत्नं व्धथुवि लोकम् ।
उप प्रत्यन्त पूपण यो वहात्यञ्जोयानंः पिथिभिस्तत्र गच्छतम् ॥५३
पूपा त्वेतश्यावयतु प्र विद्वानन्द्यपशुर्भु वनस्य गोपाः ।
स त्वैतेभ्यः पिर ददत् पितृभ्योऽग्निदवभ्यः सुविद्वियेभ्यः ॥५४
अग्रुतिश्वायुः पिर पातु त्वा पूपा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् ।
यत्रासते सुकृता यत्र त ईयुस्तत्र त्वा देवः सावता दधातु ॥५४
इमी युनिनम् ते वहनी अमुनोताय वोढने ।
ताम्भां यमस्य सादन सिमतोश्चाव गच्छतात् ॥५६
एनत् त्वा वःसः प्रथमं न्वागश्चरंतदूह यदिहाविभः पुरा ।
इष्टापृतमनुकाम विद्वान् यत्र ते दत्त अहुधा विवन्धुप ॥४७

अग्नेवंमं परि गोभिन्ययस्व सं प्रोगाष्ट्व मेदसा पीवसा च । नेत् त्वा घृष्णुहरसा जह षाणो दघृग विद्यक्षन् परोह्मयाते ॥५० दण्ड हस्तादाददानो गतासोः सह श्रोत्रंण वर्चसा वलेन । अत्रैव त्विमह वय सुवीरा विश्वा मृधा अभिमातोर्जयेम ॥५६ अनुह्रस्तादाददानो मृतस्य सह क्षत्रण वर्चसा बलेन । समागृमाय वसु भूरि पुषष्टमर्वाङ् त्वमेह्य प जीवलोकम् ॥६०

जीर्ण होते हुए जो भोजन इसने किया था उससे अन्यथा कुछ भी भोत्तव्य नहीं है इसके लिये इप श्वशान के सिवाय अन्य कोई स्थान भी नहीं है। हे भूमे ! इस ध्मशान को प्राप्त हुये मृतक को, पत्नी जैसे वस्त्र से पति को ढ तती है, वैसे तुम ढ त ली। १९।। हे मृत्क ! सब की मंगलमयी माता पृथ्वी के वस्त्र से मैं तुझे ढकता हूँ ' जीवित अवस्था में जो द'न के लिए सुन्दर वस्तु प्राणी के पास होती है वह मुझ संस्कार करने वाले में हो श्रोर स्वधाकार युक्त जो अन्न पितरों में होता है, तुझ र हो।। ५२ हे अग्ने ! हे सोम तुम पुण्यलोक के मार्ग को बनाते हो। तुमने सुख देने वाले स्वर्गलोक की रचना की है। जो लोक सूर्यको अपने में रखता है इस प्रेत को सरल मार्गी द्वारा उस लोक को पान्त कराओ ।।५३।। हे प्रेत ! पशुओं को हिसित न करने वाले पशु पालक पूषा तुफी इस स्थान से ले जाँय। यह प्राणियों की रक्षा करने वाले तुभी पितरों के अपंण करें। अग्निदेव तुभे ऐश्वर्यवान देवताओं को सींपे।। ४।। जीदन का अभिमानी देवता आयु तेग रक्षक हो । पूषा तेरे पूर्वकी ओर जाने वाले मार्गमें रक्षक हों। हे प्रेत ! पुण्य आत्माओं के निशास रूप स्वर्ग के नाक पृष्ठ में तुके सविता प्रतिष्ठित करें ॥ ५५ ॥ हे मृतक ! इन मार ढोने बाले वैलों को मैं तेरे छोड़े हुए गणों को वहन करने के लिए जोड़ता हूँ । इस बैन युक्त गःड़ी द्वारा तू यम गृह को प्राप्त हो ।।६६॥ अपने पहिने हुए मुख्य वश्त्र को त्याग। जिने डच्छा पूर्तियों में तूने बांधवों को घन दिया या उस इष्ट कर्म के फल रूप वापी, कूप, तड़ाग आदि को प्राप्त हो ॥५७॥ हे प्रेत ! इन्द्रियों सम्बन्धी अवयवों से अग्नि के दातृ निवारक कवच को पहिन ! हे श्रेत ! स्यूलमेदम हो, जिससे यह अग्नि तुभे अधिक भस्म करने की इच्छा करता हुआ इघर-उधर न गिरावे । ४ दा मृतक ब्राह्मण के हाथ से बाँस के दण्ड को ग्रहण करता हुआ मैं कानों के तेज और उनसे प्राप्य वल से युक्त रहूँ। हे प्रेत ! तू इस चिता में ही रह और हम इस पृथिवी पर सुख से रहते हुए अपने शत्रुओं और उनके उपविवों को दवावें । १ ४ ६॥ मृतक क्षत्रिय के हाथ से धनुप को ग्रहण करता हुआ कात्र तेज और वल से युक्त होऊँ। हे धनुष ! बहुत से धन को हमें देने के लिये लाता हुआ इस जीवित लोक में ही हमारे सामने आ । १६०॥

## ३ सक्त [तीसरा अनुवाक]

( ऋषि-अथर्वा । देवता-यमः मंत्रोक्ताः, अग्निः, भूमिः, इन्दुः, आपः । छन्द-त्रिष्ट्ण्, पंक्तिः, गायत्री, अनुष्ट्रप्, जगती, शक्वरी,बृहती ) इयं नारी पतिलोक वृणाना नि पद्यत उन त्वा मर्त्य प्रेतम्। धर्म पुराणमनुपालयन्ती तस्ये प्रजां द्रविण चेह धेहि ॥१ उदं। प्वे नार्यभि जीवलोकं गतासुतमेतमुप शेष एहि। हस्तग्राभस्य दिधियोस्तवेदं पत्युजेनित्वमिभ स वभूय ॥२ अपन्यं युवात नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम् । अन्धेन यत् तमसा प्रावतासीत् प्रावतो अपाचीमानयं तदेनाम् ॥३ प्रजानत्यद्यये जीवलोकं देशनां पन्यामानुसंचरन्ती । अयं ते गोपतिस्त जुपस्व स्वर्गं लोकमधि रोहयैनमाः ॥४ उप द्यामप वेतसमत्तरो नमीनामा । अग्ने पित्तमापामासि ॥४ यं त्वमारने समादहस्तमु निर्वापया पुनः । क्याम्बरत्र रोहत् शाण्डदर्वा व्यल्कशा ॥६ इदंत एक पर ऊत एक तृनोयेन् ज्योतिपा सं विशस्व। संवेशने तत्वा चारुः घि प्रियो देवानां परमे सघस्थे ॥७ उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रवीकः कृणुष्य सलिले सधस्ये । तत्र त्व पितृभिः संविदानः सं सोमेन मादस्व सं स्वधामिः ॥ द

प्र च्यवस्व तन्वं सं भरस्व मा ते गात्रा वि हायि मा शरीरम् । मनो निविष्टमनुसंविशत्व यत्र भूमेजुंषसे तत्र गच्छ । ६ वर्चसा मां पितरः सोम्यासो अञ्जन्तु देवा मधुना घृतेन । चक्षु से मा प्रतरं तारयन्तो जरसे मा जरदिष्ट वर्धन्तु ॥१०

यह स्त्री, धर्म का पालन करने के लिए तेरे दान आदि के फल की इच्छा करती हुई तेरे समीप आती है। इस प्रकार अनुसरण करने वाली इस स्त्री के लिये दूमरे जन्म में भी तू प्रजावती करना ।। १ ॥ हे नारी ! त् इस प्राणहीन पति के पास बैठी है, अब तू इसके पास से उठ। तु ग्रपने पति की उत्पत्ति रूप पुत्र पौत्रादि को प्राप्त हो गई है ।।।। तरुण धवस्था वाली जीवित गीको मृतक के पास लेज ई जाती हुई देखता है। यह भी अज्ञान से ढ ही है इसलिए में इसे जव के पास से हटाकर अपने सामने लाता हूँ।। ३ ॥ हे गौतू पृथिवीलोक को भले प्रकार जःनती हुई, यज्ञ मार्गको देखती हुई, क्षीर दिध आदि से युक्त होकर अ:। तू अपने इस गोर्ग्त स्वामी का सेवन कर और इस मृतक को स्वर्गप्राप्त करा।। ४।। तिवार और वेंन में जल का सारभूत एवं रक्षक अंश है। हे अग्ने ! तू भी जल का पित्त रूप है, इसीलिये मैं तुक्के वेंत की शाखा, नदी के फेन और वृहददूर्वा आदि से शांत करता हूं।।।।।। हे अग्ने ! जिस पुरुष की तुमने मस्म किया है, उसे सुखी करो । इस दाह-स्थान पर वयाम्बू नामक औषधि तथा वृहददूर्वी यह उगें।। ६।। हे प्रेत ! यह गः हंपत्य अग्नि तेरे परलोक पहुँचाने वाली ज्योति है। अन्वाहार्य पवन दूमरी और आहवनीय नामक तीसरी ज्योति है। तू आहवनीय से सुसंगत हो । आग्न संवेशन से संस्कृत देव मारीर को प्राप्त होकर बढ़, फिर इ-द्रादि देवताओं का प्रियपात्र हो ॥ ७ ॥ हे प्रेत ! तू इम स्थान से उठ और चल । शी घ्रता से चलता हुआ अन्त-निक्ष में अपना घर बना और पितरों से मिलकर सोम पीता हुआ हरित हो ।। द। हे प्रत ! तू अपने भरीर के सब अङ्गों को एकत्र कर । तेरा कोई अङ्ग यहाँ छूट न जाय । तेरा मन जिस स्वर्गाद स्थान में रमा हो, वहाँ प्रवेश कर। तुजिस भूमि में प्रीति रखता है, उसी भूमि की

प्राप्त हो ।।६।। सोम पीने के योग्य पितर मुझे ते गस्वी बनावें । विश्वेदेवा मुक्ते मधुग घृत से युक्त करें और दीघंकाल तक देखता रहूँ इसलिये रोगों से मुक्त रखते हुए मुझे प्रवृद्ध करें ।।५०॥

वर्चसा मां समनवत्विगर्नधां मे विष्णुन्यंनवत्वसान्। र्राय मे विश्वे नि यच्छन्तु देवाः स्योना मापः पवनैः पुनन्तु ॥११ मित्रावरुणा परि मामधातामादित्या मा स्वरवो वर्धयन्तु । वर्ची म इन्द्रो न्यनवतु हस्तयोर्जरदिष्ट मा सविता कृणोत् ॥१२ या ममार प्रथमो मर्त्याना य प्रयाय प्रथमौ लोकमेतम् । वैवस्वत संगमन जनानां यम राजानं हविषा सपर्येत ॥१३ परा यात पितर आ च याताय वो यज्ञो मधुना समवतः। दत्तो अस्मन्यं द्रविणेहि भद्रं रिय च नः सर्ववार दधात । १४ कण्यः कक्षीवान् पुरुमीढा अगस्त्यः स्यावाष्ट्यः सोभयचनानाः। विश्वामित्रोऽयं जमदीनित्रिरवन्त नः कश्यपो वामदेवः ॥१५ विश्वामित्र जमदग्ने विसष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेवः । र्शादनों अत्रिरग्राभीन्नोमोभिः सुशसासः पितरो मृडता नः ॥१६ कस्ये मृजाना अति यन्ति रिप्रमायुर्दधानाः प्रतर नवीयः। आप्यायमानाः प्रजया घनेनाध स्याम सुरभयो गृहेषु ॥१७ अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते ऋतुं रिहन्ति मधुनाम्यञ्जते । सिन्धोरुच्छवासे पतयन्तमुक्षण हिरण्यपावाः पञ्चमासु गृहणते ॥४८ यद् वो मुद्र पितरः सोम्यं च तेनो सचध्व स्वयणसो हि भूत । तं अवांगाः कवय आ शृणोत सुविदत्रा विदये हूयमानाः । १६ ये अत्रयो अञ्करसो नवज्वा इष्टावन्तो रातिपाचो दधाना:। दिज्णादन्तः सुकृतो य उ स्थासद्यास्मिन् वहिषि मादयव्वम् ॥२०

अध्यतदेव मुक्ते तेज युक्त करें विष्णु मेरे मुख को मेघ मय करें, विण्वेदेवा मुक्ते सुखदायक घन मे स्थापित करें और जल अपने शुद्ध माधन वायु के अंों में मुझे पवित्र करें 11 ९९ 11 दिन के श्रीममानी देव मित्र और राह्याभिमानी वरुए। मुझे वस्त्र ग्रादि से युक्त रखें । आदित्य हमारी वृद्धि करते हुये हमारे शत्रुओं को संतप्त करें। इन्द्र मुझे भुज-बल दें और सविता दीर्घायु प्रदान करें।। १२।। मर्णधर्मी मनुष्यों में उत्पन्न राजा यम पहिले मृत्यु को प्राप्त हुये भ्रीर फिर वे लोकान्तर को ब्राप्त हुये। उन सूर्य पुत्र को प्राणी प्राप्त होते हैं। हे ऋत्त्विजो ! पाप पुण्यानुसार फल देने वाले उन यम का पूजन करो । १३ ॥ हे पितरो ! हमारे पितृयाग कर्म से संतुष्ट हुये तुम अब अपने स्थार को अक्षो और जब फिर तुम्हारा आह्व न करें तब आना । हमने तुम्हें मधुघाने युक्त यज्ञ दिया है, उसे स्वीकार कर हमारे घर मञ्जलमय ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र, पशु अ।दि स्थापित करो ।। १४ ।। कण्व, कक्षीव न्, पुरुमीढ, अगम्त्य, इयावाश्व, सीमरि, विश्वामित्र, जमदिश्व, अत्रि, कश्यप और वामदेव नामक अनेक प्रकार के पूजा के योग्य ऋषि हम।रे रक्षक हों ।। १५ ।। हे विश्वामित्र, जमदिग्न, वसिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, वामदेव नामक महर्षियों ! हमको सुख प्रदान करो । महर्षि भ्रत्रि ने हमारे घर की रक्षा स्वीकार की है। हे पितरो ! हमारे नमस्कार आदि द्वारा तुम पूजन के योग्य हो, तुम भी हमको सुख प्रदान करो ।। १६ ।। श्मणान में बांधव की मृत्यु के दु:ख को छोड़ते हुये और शव स्पर्श के पाप से मुक्त होते हुये घर जाते हैं। इस प्रकार हम दुःख से छूट गये हैं इस लिये पुत्र-पौत्रादि, पशु आदि, सुवर्ण, धन आदि तया सुन्टर गन्ध ओर आयु से सम्पन्न रहें ।।(७।। सोमयाग के बारम्म में यजमान को ऋत्विज ग्रंजन लगाते हैं। समुद्र की वृद्धि के समय उदय को प्राप्त, रिष्मियों द्वारा देखने वाले प्रकाग । य चन्द्रमा को रक्षात्मक सोम रूप से अवस्थित होने पर ऋत्विज चार थालियों में शोधते हैं।। १८।। हे पितरों ! तुम ग्राने सोमाई धन सहित हम से मिलो । क्यों कि तुम अपने यश से यशस्वी हो, हमको अभीष्ट प्रदान करो और हमारे यज्ञ में बुलाये जाने पर आह्वान को सुनो । हे पितरो ! तुम अत्रि गोत्रिय वा अङ्गिंग गोत्रिय हो । नौ महीने तक सत्र याग करने के कानगा स्वर्गारोही हुये हो। दश मासिक यागपूर्ण करने पर दक्षिक्षा प्रदायक पुण्यात्मा हो । इसलिये इस विस्तृत कुश पर वैठकर हमारी हिव से तृप्ति का शास्त होओ ।। ०।

अधा यथा नः पितरः परास प्रत्नासो अग्न ऋतामाशशानाः।
श्वादियन् दीध्यत उवयशासः क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरपत्रन् ॥२१
सृक्षमणि सुरुचो देवयन्तो अयो न देवा जनिमा धमन्तः।
श्वाद्यन्तो अग्नि वायुधन्त इन्द्रमुवीं गव्यां परिषद नो अक्रन् ॥२२
आ यूथेव क्षुमित पश्वो अख्यद् देवानां जनिमान्त्युगः।
मर्गाः श्चिदुवंशीरक्षप्रन वृधे चिदयं उपस्यायोः ॥२३
अक्षमं ते स्वपसो अभूम ऋतमवस्तन्तुषसो विभातीः
विश्व तद् भद्र यदवन्ति देवा वृहद वदेम विदये सुवीराः॥२२
इन्द्रो मा मरुत्वान् प्राच्या दिशः पातु वाहुच्युता पृथिवा द्यामि
दोपरि।

लोककृतः पिथकृतो यजामहे ये देवानां हुतमागा इह स्थ ॥२४ धाता मा निर्ऋत्या दिज्ञणाया दिशः पातु वाहच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि । लोककृतः पिथकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्य ॥२६

आदितिमोदित्यः प्रतीच्या दिशः पातु वाहुच्युता पृक्षिवी द्यामिवो परि ।

लोक इतः पियकतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ । २७ सोमो मा विश्वदेव सदीच्या दिशः पातु बहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि ।

लोककृतः पियकृती यजामहे ये देवानां हुतमागा इह स्य ।।२८ धर्ना ह त्वा धरूणी धारयाता छह्वं भानुं सविता द्यामिवोन्दि । लोमकृता पियकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इद स्थ ॥२६ प्राच्यां त्वा दिणि पुग सकृतः स्वधायामा द्यामि व हुच्युता पृथिवीद्यामिवोपिर । लोहकृतः यजामहे ये देवानां हुसभागा इह स्य ॥६०

हे अपने ! जैसे हमारे श्रेष्ठ पितर स्वर्ग की बाप्त हुए हैं, और उक्यों के गायक पितर रात्रि के अधेरे की अपने तेज में दूर कर उपाओं को प्रकाशित क ते है।। २२।। सुन्दर कर्म और सुन्दर तेज वाले देव फाम्य, तप से अपने जन्म को शोधने वाले देवत्व को प्राप्त हुए, गाहै-पत्य को प्रदीप्त करते हुए और स्तुतियों से इन्द्र की प्रदुद्ध करते हुए, यह पितर गीओं को हमारे यहाँ निवास करने वाली बनावें ।। २२ ॥ है अग्ने ! तुम्हारे द्वारा भस्म किया जाता हुन्ना यह यजमान देवताओं के प्रादुर्गाव को देखो। मरलाधर्मी मनुष्य तुम्हारी कृपा से उर्वशी ग्रादि अप्सराओं को भोगने वाले होते हैं, और तुम्हारी कृपा से यह देवत्व प्राप्त मनुष्य भी गर्भाशय में वीये हुए मनुष्य की वृद्धि वाला भी होता है । २३।। हे अग्ने ! हम तुम्हारे सेवक और तुम हमारे पालक हो. इसजिए हम सुन्दर कर्म वाले हों। उषाकाल हमारे कर्नों के फलों की सत्य करें, देवताओं द्वारा रक्षित कर्म हम।रे लिए कल्याणकारी हों सौर हम भी मुन्दर पुत्र आदि से युक्त रहते हुए यश में दिस्तृत स्तोत्रों का उच्चारण करें।। २४।। मुक्ते संस्कार करने वाले को मरुद्गण सहित इन्द्र पूर्व विका में भयों से रक्षित करें। दाता को दी गई पृथियी जैसे उपमोग स्वर्गकी रक्षा करती है, वैसे तेरी रक्षक हो । पुण्य के फल रूप स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग प्रवतन करने वालों को हम हिव से पूजते हैं। हे देवगण इस यज्ञ में तुम हु। भाग होओ । २५। पापदेवी निर्ऋति के भय से दक्षिण दिशा के घाता देव मेरी रक्षा करें और दाता की दी हुई पृथिवी जैसे दाता प्रतिगृहीता के उपभोग स्वर्ग का पालन करती है, वैसे ही वह तेरी रक्ष हो जिन स्वर्गीद लोकों के देने वाले देवताओं के लिए हिंद दे चु ह हैं, उन देवताओं का हम पूजन करते हैं । २६ ॥ देवमाता अदिति पश्चिम दिशा के भय से मेरी क्ला करें। दता को दी हुई पृथिवी जैसे दाता प्रतिगहीता के लिए स्वर्ग का प लग करती है वैसे ही तेरा गालन करे। जिन स्वर्गादि लोकों को देने वाले देवताओं को हिव दी जा चुकी है उन रेवजायों का इस पूजन करते हैं।। १७।। उत्तर दियां के पयों से देवताओं सहितं सोम मेरी रक्षा करे। दाता की दी हुई पृथिवी जैसे दाता प्रतिग्रहोता के लिए स्वगं का पालन करती है, वैसे ही तेरा पालन करे। जिन स्वगीदि लोकों को देने वाले देवताओं को हिव दे चुके हैं, उन देवताओं का हम पूजन करते हैं ॥२६॥ हे प्रेत! संसार के धारण करें। दाता को देव तुम ऊद्यं दिशा में गमन करने वाले पुरुष को धारण करें। दाता को दी हुई पृथिवी जैसे दाता प्रतिग्रहोता के लिए स्वर्ग का पालन करती है, वैसे ही तेरा पालन करें। जिन स्वर्गीद लोकों को देने वाले देवताओं का भाग हम होम चुके हैं, उन देवताओं को हम पूजते हैं ॥२६॥ हे प्रेत! दहन स्थान से पूर्व दिशा को ओर स्थित कम्बल द्वारा आच्छादित मैं तुझे पितरों को तृत्ते कर स्थवा में प्रतिष्ठि। करता हूँ। जैसे सङ्कल्प करके दी हुई पृथिवी दाना प्रतिग्रहोता के लिए स्वर्ग की रक्षा करती है, वैसे ही तेरो रक्षा करे। जिन स्वर्गीद लोकों दे प्रापक देवताओं को हिवभीग दे चुके हैं उन देवताओं को हम पूजते हैं ॥३०॥

दक्षिणायां त्वा दिणि पुरा सवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्यता-पृथिवी द्यामिवोपरि । लोककृतः पिथकृतो यजामहे ये देवाना इह स्य ॥३१

प्रतीच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बहुच्युता-पृथिवी द्यामिवोषरि । लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां पृतभागा इह स्थ ।३२

उदीच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्यृता-पृथिवी द्यामिवोपरि लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये दवानां-हतभागा इह स्थ ॥३३

ध्रवायां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दथामि वाहुच्युता-पृथिवी द्यामिबीपरि । लोककृतः पियकृतो यजामहे य देवानां-हुतमागा इह स्य ॥३४

ऊष्टर्वार्या त्वा दिञ्जि पुरा सवृत स्वधायामा दघामि वाहु≂युता-पःयवो द्यामिवापरि । लोककृत: पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्था ॥३४ धर्तासि धरुणऽसि वंसगोऽसि ॥६६ उदपूरिस मधुपूरीस वातप्रसि ॥३७ इतस्य मामुत्तस्वावतां यमेइव यत्तमाने यदैतम् । प्र वां भरन मानुषा देवयन्त आ सोदतं स्त्रमु लोकं विदाने ॥३६ स्वासस्थे भवतिमन्दवे नो युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिः । वि स्लोक एति पथ्ये व सूरि: शृणवन्तु विश्वे अमृतास एतत् ॥३६ श्रीणि पदानि रूपो अन्वराहच्चतुष्पदीमन्वैद व्रतेन । अक्षरेण प्रति सिमीते अकंमृतस्य नाभावसि स पुनाति ॥४०

हे प्रेत ! दहन स्थान से दक्षिण दिशा की घोर स्थित कम्बल से ढका हुआ मैं तुझ पितरों को तृप्त करने वाली स्वधा में प्रतिष्ठित करता हूं। दाताको दी हुई पृथिवी जैसे दाता प्रतिगृहीताके लिए स्वर्गकी रक्षा करती है वैसे ही वह तेरी रक्षा करे ! जिन स्वर्गादि लोकों को प्राप्त कराने वाले देवताओं को हम हिवर्भाग दे चुके हैं उन देवताओं का पूजन करते हैं।।३ ।। हे प्रेत ! दहन स्थान से पश्चिम की ओर कम्बल से ढका हुआ मैं तुझे पितरों को तृत्त करने वाली स्वधा में प्रतिष्ठित कग्ता हूँ। दाता को दी हुई पृथिवी जैसे दाता प्रतिगृहीता के लिए स्वर्ग की रक्षाकरती है वैसे ही पृथिवी तेरी स्क्षक हो। जिस स्वर्गादि लोकों को प्राप्त कराने वाले देवताओं को हम हविर्माग दे चुके हैं, उन देवताओं का पूजन करते हैं।। ३ ॥ हे प्रेन ! दहन स्थान से उत्तर दिशा की भोर स्थित कम्बल से ढका हुआ मैं तुझे वितरों की तृष्त करने वाली स्वधा में प्रतिष्ठित करता हूँ। दाता की दो हुई पृथिवी जैसे दाता प्रति-गृहीता के लिए स्वर्गकी रक्षा करती है, वैस ही वह तेरी रक्षक हो। जिन स्वर्गीद लोकों के श्राप्त करने वाले देवताओं क' हम हिवर्गाग दे चुके हैं, उन देवताओं को पूजते हैं।। १९।। हे प्रेत ! दहन स्थान से घुव दिशा की ओर स्थित कम्बल आदि अ हे हुए मैं पितरों को पृन्त

करने वाली स्वधा में प्रतिष्ठित करता हूँ। दाता को दी हुई पृथिवी जैसे दाना प्रतिगृहीता के लिए स्वगं की रक्षा करती है, वैसे ही वह तेरी रक्षा करे। जिन स्वर्गादि लोकों को प्राप्त कराने वाले देवताओं को हम हविभवि दे चुरे हैं. उन देवताओं का पूजन करने हैं ॥ ३४ ॥ हे प्रेत ! दहन स्यान सं ऊध्व दिणा की ओर स्थित कम्बल आदि ओड़े हुय तुफे पितरों को तृष्त करने वाली स्वधा मे प्रतिष्ठित करता हूँ। दाता को दी हुई पृथिवा जैसे दाता प्रतिगृहोता के लिए स्वर्ग की रक्षा करती है वैसे ही वह तेरा रक्षः करे । जिन स्वर्गादिलोकां को प्राप्त कराने वाले देवताओं को हम हिक्सीन दे चुत्ते हैं, उन देवताओं का पूजन करते हैं॥ इ.५.॥ हे अग्ने ! तुम धारणकर्ता धरुण हो । वरस्तीय गति और सुवर्ण के पूरक और प्रासात्मक बायु के भी पूरक हो ।। ३६-३७ ।। जिनमें हिंदिर्घान होता है, वे द्यावापृथिवी भूलोक और स्वर्गमें होने वाले भयों से तेरी रक्षा करें। हे द्यायापथियी ! तुम यनल सन्तानों के समान यःन वाले होकर संसार का पोषण करते हो। देवलाओं की कृपा वाले पुरुष जब तुग्हें हिव दें तब तुब अपने स्थान को जाननी हुई उम पर प्रतिष्ठित होओ ॥ ३८ ॥ हे हदिधाने ! धर्मयगयामी विद्वान जैसे इच्छित प्राप्त करता है, वैसे ही प्राचीन स्तोत्रो सहित नमस्कार करता हूं। वे स्तोत्र तुम्हें प्राप्त होते हैं। तुम हम रे मोम के लिए स्थिर होओ। अविनाशी देवता हरारे इप स्तेत्र को सुनें।। ३६ । मोह को प्राप्त मृतक इस संस्कार द्वारा अनुस्तरगाी गो को ध्यान में रखता हुआ तीनों द्युलोकों को प्राप्त होता है। यह परिच्छेदक गरीर के छाड़ने पर स्वर्गादि का पृण्य फल प्राप्त कर रहा है ॥४०॥

देवेभ्यः कनव्रणीत मृत्यु प्रजायं किममृतं नावणीत । वृहस्पतिर्यज्ञमतनुत ऋषः प्रिया यमस्तन्वमा रिरेच ॥४१ त्वमग्न ईडिता जातवेदोऽवाडढव्यानि सुरमीणि कृत्वा । प्रादाः पितृभ्यः स्व धया ते अक्षचिद्ध त्व देव प्रयता हवीषि ॥४२ आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रीय धत्त दाशुषे मत्यीय पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इहोर्ज दधात ॥४३ अग्निप्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणीतयः। अत्तो हवींषि प्रयतानि बहिषि रिय च नः सवंवीर दधात ॥४४ उपहूता नः पितरः सोम्यासो वहिष्येषु निधिषु प्रियेषु । त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ॥४५ ये नः पितुः पितरो ये पितामहा अनूजिहिरे भोमवीथ विसण्टाः। तेनियमः सरराणो हवीं खुन्नु शद्भः प्रतिकाममतु ॥ ४६ य तातृषुदेवत्रा जेहमाना हात्राविद स्तोमतष्टासी अकै:। आग्ने याहि सहस्रं देवबन्दैः सत्येः कविभिन्नई विभिन्नं मसिद्भः ॥४७ ये सत्यासो हावरदो हविष्या इन्द्रं ण देवैः सरथं तरेण । आग्ने याहि सुविद्ञोिमरविङ् परः पूर्वऋषिभिर्घर्मसिट्भः ॥५⊏ः उप सर्व मातरं भूमिमेतामरुव्यचसं पृथिवीं सुरोवाम् । कर्णम्रदाः पृथिवी दक्षिणावत एषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् ॥४६ इच्छ्वद्यस्य पृथिवि मा नि बाधयाः सूपायनास्म भव सूपसर्पणा । माता पुत्रं यथा सिचाभ्ये न भूम ऊगुंहि ॥ ०

सृष्टि-आगम्भ में विधाना ने इन्द्रादि देवताओं के लिए किस प्रकार की मृत्यु का वरण किया ? फर स्यं-पुत्र यम ने वृत्स्पित के स्नेह पात्र मनुष्य की देह को सब ओर से खंचकर प्राणहीन किया ॥४१॥ हे अग्ने! तुम उत्त प्राणियों के ज्ञाता हों। तुम हमारी स्तुति पाकर देवताओं के लिये हिंव वहन करो । तुमने स्ति देवत ओं को स्वधा सिहन कव्य दिया है, जिसे पितरों ने भक्षण कर लिया अब तुम भी हमारी हिंवयों का सेवन करो ॥ ४२ ॥ हे पितरो ! तुम अरुण वर्ण वाली उपा माताओं के अब्दू में बैठते हो । तुम मरण धर्म वाले हिंदाता यजमान को धन प्रदान करो । हमें पुन्नामक नरक से बचाने वाले पुत्रों के लिये सम्पत्ति और बलप्रद अन्न यदान करो ॥४३॥ हे पितरो ! तुम इस यज्ञ में खन्ने स्यानों पर आ बाकर बैठो हिंवयों का भक्षण करो । तुम हिंवयों से सन्तुष्ट होकर

हमको वीर पुत्रों से उक्त धन प्रदान करो।।४४।। हम अपने सोम के पात्र ितरों को अपने पास बुलाते हैं। वे हमारी हिवयों पर आकर स्तोत्र सुनें और हमको स्वीकार करते हुए इहलीकिक एवं पारलोकिक फल देते हुए रक्षा करें ॥ ४॥ , हमारे श्रेष्ठ ज्ञान वाले पितामह सोम पान करने याले पिनरों के साथ रहते हुए यम की इच्छा करें और हमारी हिवयों का घपनी इच्छानुमार सेवन करें ॥४६॥ जो पितर प्यासे होते हुए दैनताओं की स्तुति कर रहे हैं छन सत्य फल देने वाले, सोमयाग में मैठनें वाले पितरों के साथ हे अग्ने ! अपरिमित घन दान को हमारे पास ल को ॥४७। सःयमापी, हब्यादि के भक्षक, सोमपायी, देवताओं के सहगामी,सुन्दर बुद्धि वाले, यज्ञ में बैठने वाले पिता पितानह आदि पितरों सहित हे अग्ने ! हमारे सामने होओ ॥४८ । हे प्रेत ! माता के समान मुखािनी पृथिवी पर आ। यह तुझ यज्ञदक्षिणादि पुण्य कर्मी वाले को ऊन के समान कोमल हो बोर पूर्व के मार्गारम्भ में तेरी रक्षा करें ॥४८॥ हे भूमि ! तुम कर्कश मत ग्हो, इस पुरुष को बःद्या मत दो। यह सुख में तुम्हारे पाम रहे। जैसे माता अपने पुत्र को बस्त्र से ढकती है, वैमे ही तुर इमे आच्छादित करो।।०।।

उन्छवन्यमाना प्रथिवी सु तिष्ठतु सहस्र मित उप हि श्रयन्ताम् ।
ते गृहासो घृत्रयुतः स्योना विश्वाहास्मै भरणाः सन्त्वत्र ॥५१
उत्त न्तनामि पृथिवी त्वत परीमं लोग निदधन्मो अहं रिपम् ।
उतां स्यूणां पितरा धारयन्ति ते तत्र यमः सादना ते कृणोतु । ५२
रममग्ते मसं मा वि जिह्वरः प्रियो देवानामुत सोम्यानम् ।
अयं यश्चमसो देवपानम्तिसमन् देवा अमृता मादयन्ताम् ॥५३
अयवि पूणं चमस यमिन्द्रायविभवीजिवीवते ।
तिस्मन कृणोति सुकृतस्य भन्न तिस्मिन्न दुनवते विश्वदानीम् ॥५४
यन् ते कृष्णः शकुन आतुतोद पिपीलः सर्प उत वा श्वापदः ।
जिप्तष्टद् विश्वाद्गदं कृणोत् सोमञ्च यो ब्राह्मणां आविवेश ॥६५

पयस्वतीरोषधयः पयस्वत्मामकं पयः ।
अपां पयसा यत् पयस्तेन मा सह शुम्मतु ॥ ६
इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सिपषा स स्पृशन्ताम् ।
अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनया योनिमग्रे ॥ ५०
स गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन् ।
हित्वावाद्यं पुनरस्तमेहि वं गच्छतां तन्वा सुवर्चाः ॥ ६८
ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य अविविशुक्त्वेन्तरिक्षम् ।
तेभ्यः स्वराडसनीतिनों अद्य यथावशं तन्वः कल्पयाति ॥ ५६
शते नीहारो भवतु शते प्रष्वाव शीयताम् ।
शीतिके शीतिकावित हलादिकेहलादिकावित ।
मण्डूक्यप्सु श भुव इस स्विग्न शमय ॥ ६०

यह प्थिबी सुख पूर्वक स्थिर रहे, एमशान में स्थापित औषधियाँ पास में लगें, घृत को प्रवाहित करती हुई वे श्रीपिधर्यां इस मृतक के ।लये घर रूप हों और श्मशान में इसकी रक्षा करती रहें, ॥ ५१ ॥ हे मृतक । तेरे निमित्त इस भूमि को ऊपर धारण करता हूँ। तेरे चारों ओर भूमि को स्थापित करता हूँ इस कम से मैं हिसित न हों ऊँ। इस उठाई गई भूमि में चर बनाने के लिये पितृदेवता म्थू गा धारण करे और यम तेरे लिये गृह निर्माण करें।। ५२ ॥ हे अंग्ने ! इडा पात्र को टेढ़ा न कर। यह चमस देवताओं को सोम आदि सेवन कराने वाला होने से पितरों को अत्यन्त िय है। इस चमस में यब देवता तृष्ति को प्राप्त हों ॥ ५ : ।। अथवां ने जिस हिप से पूर्ण वमम को इन्द्र के निमित्त धारण किया था। उसी चमस ऐं शोभन प्रकार से की हुई एवं यज्ञ से बची हुई हिव का भक्षण ऋत्विज करते हैं । उसी चमस में सदा अमृत स्नवत होता है।। 🛮 ।। हे पुरुष ! तेरे जिस अग को की आ आदि काले पक्षी या विषयुक्त दाढ़ वाली पिपीलिका ने काट लिया हे उसे सर्वेभक्षी अगन निरोग करें। बाह्मण्, ऋत्विज यजमान आदि में यह रस रूप रमा हुन्ना सोम भी उस अंग को रोग रहित करे ॥ ५६॥ औषिवयाँ सार्वाली हों, बल सारयुक्त हो, जलों के सार का भी तत्व है उन सबसे जला किमानी विषया मुंभे स्न न से शुद्ध करें ।।४६॥ इस प्रेत के बान्धवों की स्त्रियाँ विषया न हों, पित से युक्त रहती हुई घृतयुक्त अञ्जन लगावें । वे सुन्दर आभूषणों को धारण करने वाली रोग रहित, अब रहित रहती हुई सन्तानवनी हों ।। ७ । हे मृतक ! त् सिपण्डीकरण तक कम से पितरों में युक्त हो और पितृलोक से भी श्रेष्ठ कम फल के भीग रूप स्वग में पहुँचे ।।४६॥ हमारे पितामह, प्रितामह और हमारे गोत्र में उत्पन्न अन्य जिन पुरुषों ने विस्तृत अन्तरिक्ष मे प्रवेश किया, उस समय स्वराट असुनीति देवता उनक शरीगों को रचने वाले हुये ।।४६॥ हे प्रेत ! तुझ नीहा सुख प्रदान करे । जल तुझे सुख पहुँचाता हुआ बरसे । हं और धमती पृथिवी! तू इस द्वा पुरुष को मण्डूकाणीं द्वारा सुख दे और जलाने वाली अस्ति को शान्त कर ।।६०॥

विवस्वान नो अमयं कृणोत यः सुत्रामा जीरदानुः सुदानुः।
इहेमे वीरा वहनो भवन्तु गोमदश्वनम्य्यस्तु पुष्टम् ॥६१
विवस्यान नो अमृनत्वे दधातु परंतु मृत्युग्मतं न ऐतु ।
इमान रक्षात् पुष्पाना जिरम्णो माष्वेषामस्या यम गुः। ६२
यो दझ अन्ति क्षेत्र न मह्ना पितृणां किवः प्रमितमंतीनाम् ।
तमर्चाः निश्वमित्रा हिविभः स नो यमः प्रतरं जीव से धात् ॥६३
आ रोहत दिवमुत्तमामृपयो मा विमीतन ।
सोमाः सोनपायिनि इदं व कियते हिव रगन्म ज्मातिकत्तमम् ।६४
प्र केतना वृहता भात्यिनरा रोदसी वृपभो रोरवीति ।
दिविचदन्तादुगमामुदानडपामुपस्ये महिषां व वधे ॥६५
नाके सुवर्णमुप यत् पतन्त हृदा वेन-तो अम्यचक्षत् त्वा ।
हिरण्यपन्त वर्षणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम् ॥६६
६७दं कत् न वा भर पिता पूरोक्यो यथा ।

शिक्षा णो अस्मिन् पुरुहून यामिन जीवा ज्योतिरशीमिह !'६७
अपूर्वाविहतान् कुम्नान् यांस्ते देवा अद्यारयन् !
ते ते सन्तु स्वद्यावान्तो मधुमतो घृतश्वतः : !६८
यास्ते घाना अनुकिरामि तिलिमिश्राः स्वधावतीः !
तास्ते सन्तु विभ्वोः प्रभ्वोस्तास्त यमो राजानु मन्यताम् ।'६६
पुनर्देहि वनस्पते य एष निहतस्त्वयि ।
यथा यमस्य सादन आसातं विदथा वदन ।७०
आ रभस्व जातवेदस्तेजस्बद्धरा अस्तु ते ।
शरीरमस्य स दहार्थंनं धेहि सुकृताम् लोके । ७।
ये ते पूर्वे परागता अपरे पितरश्च ये ।
तेभ्यो घृतस्य कुल्यतु शतधारा व्यन्दती ।।७२
एतदा रोह वय उन्मृजानः स्वा इह वृहदु दीदयन्ते ।
अभि प्रेहि मध्यतो माप बुहास्थाः पितृणां लोकं प्रथमो यो अत्र

सूर्यं, जीरदानु और सुत्रामा देवता हमकी भय से बचावें। इस लोक में हमारे वीर्य से उत्पन्न अनेक बीर श्रीर गवादि पशु हों। ६१। सूर्यं हमको धमरत्व दें। मृत्यु हारकर चली जाय। श्रमतत्व बृद्धावस्था तक इन पौत्रादिकों की रक्षा करें, उनमें से कोई भी यम को पाप्त न हो। १६२। श्रेष्ठ बृद्धि वाले, कान्तदर्भी मन पितरों को भन्तिरक्ष में धारण करते हैं। हे ब्राह्मणो तुम सब प्राणियों के सखा हो ऐसे यम को हव्यादि से पूजो। वह यम हमारे जीवन को पुष्ट करें। १६३। हे ऋषियो! तुम मन्त्र हच्टा हो अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा स्वर्ग पर आरोहण करो। तुम सोमयागी और सोमपायी हो, तुम स्वर्ग पर चढ़े हुओं के निमित्त यह हिव दी जाती है हम भी तुम्हारे अनुग्रह से चिरायु को प्राप्त हों। १६४।। यह अपने ध्रम रूप हाजा से दमकते हैं यह कामनाओं के वर्षक हैं। आकाण पृथिवां की ओ॰ लक्ष्य करते हुए यह शब्दवान होते हैं। यह स्वृत्तों से उत्पर स्वाप्त होते हैं और जलों के स्थान अन्तरिक्ष में भी यह स्वृत्तों के स्थान अन्तरिक्ष में भी

अपनी महिमा से महान होते हैं ॥ ६ ॥ हे प्रेत िजब हम तुम्हें सुन्दर गति रं स्वर्गकी ओर जाते हुये देखते हैं जब तुम्हें स्वर्णिम पंख वाले थरण क दूत यम के गृह में पक्षी के समान और भरण करने वाले के रूप में देखते हैं।।६६॥ हे इन्द्र! पिता जैसे पुत्रों को इच्छित वस्तु देता है, वैसे ही हमको यज्ञादि इच्छित वस्तु दा । संसार यात्रा में अमीष्ट दो जिससे हम दीर्घजीवी होकर इस लोक के सुख को प्राप्त करे।।६७।। हे प्रेन! देवतात्रों ने जिन घृत मधु आदि से युक्त कुम्मों को तेरे लिये रखा है, वे कुम्भ तेरे लिये अन्त, मधु से टुक्त और घृत सींचने वाल हों ।६८। हे प्रेत ! तिल युक्त स्वधावाली जीकी खीलें में देवहा हूँ वे तुक्ते वैभव वाली और तृष्तकर हों । यमराज तुझे पीलों का उपभोग करने की ग्राज्ञा दें ।। ६६ ।। हे वनस्पत ! तुपमें जो अस्थि रूप पुरुप स्यापित किया था उसे मुझे लौटाओ, जिससे वह यज्ञात्मक कभी को प्रकाशित करता हुआ यम के गृह में स्थित हो । ७०। हे अग्ने ! तुम्हारी दहनशील ज्वालायें रसहरण वाली णिवत से युक्त हों, तुम जलने को तत्वर होत्रो। इम मृतक के शरीर को ठीक पकार भस्म करके इसे पुण्यात्माओं के पुण्यलोक रूप में स्वगं में प्रतिष्ठित करो ।। ७२ ॥ तुझसे पहले उत्पन्न पुरुष, जो तुझसे बड़े पितर हैं वे गये हैं, अथवा तुझसे पीछे उत्पन्न पुरुष गये हैं। उन प्रव पित भों के लिये घृत की (कृत्रिम / नदी प्रवाहित हो। वह सहस्रों धाग वाली होकर तुझे अनेक प्रकार से सींचती रहे ।। ७२।। हे मृतक ! तू इस शरीर से निकल कर अपने ही द्वारा पवित्र होता हुआ क्योम में चढ़ और तेरी जाति के सब व्यक्ति समृद्धि महित इसी लोक में रहें। बन्धुओं के ग्ध्य से दूसरे लोककी ओर बढ़ता हुया ऊँचा चढ कर और पितर्नों के आकाण में स्थित मुख्य लोक को मत छोड़ ।:७३।।

## ८ स्क [ चीथा अनुवाक ]

(ऋषि-अथर्वा । देवता-यमः मंधीवताः, षितर, अग्नि, चन्द्रमा, छन्द-विष्टुष्, जगती, शक्वरी, बृहती, अनुष्टुष्, गायत्री, पंक्ति, उष्णिक् ) आ रोह्न जनित्रीं जासवेदसाः पितृयाणे सं व आ रोह्यामि । अवाड्ढच्येषितो हन्यवाह ईजान युक्ता सुकृतां घत्त लोके ॥१ देवा यज्ञमृतवः कल्पयन्ति हविः पुरोडाशं स्नुचो यज्ञायुघानि । तेभिर्याहि पथिभिर्देवयानैयँरीजानाः स्वर्गं यन्ति लोकम् ॥२

ऋतस्य पन्थामनु पश्य साध्विङ्गरसः सकृतो येन यन्ति । तेभिर्याहि पथिभिः स्वर्गयत्रादित्या मधु भक्षयन्ति तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥३

त्रयः सुपर्गा उपरस्य म यू नाकस्य पृष्ठे अधि विष्टिपि श्रिताः । स्वर्गा लोका अमृतन विष्टा इषमूजं यजमानाय दुहनाम् ॥४ जुहुर्दाधार द्यामुपभूदन्तरिक्षं ध्रुवादाघार पृथिवी अतिष्ठाम् । प्रतीमां लोका घृतपृष्ठाः स्वर्गा क मकामं यजमानाय दुह्न म । ध्रुव आ रोह पृथिवी विश्वभोजसमन्तरिक्षमुपभृदा क्रमस्व । जुहु द्यां गच्छ यजमानेन साकं स्रुवेण वत्सेन दिशः प्रपीनाः सर्वा घुक्ष्वाहृणीयमानः ॥६

तीर्थंस्नरिन्त प्रवतो महीरिति यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति । अत्रादघुयंजमानाय लोकं दिशो भूतानि यदकल्पन्त ॥ अ अङ्गिरसामयनं पूर्वे अग्निरादित्यानामयमं गाहंपत्यो दिल्लणाना-मयन दक्षिणाग्निः ।

महिमानमग्नेविहितस्य ब्रह्मणा समङ्ग सर्वं उप याहि शग्म ।। दा।
पूर्वी अग्निष्ट वा तपत् श पुरस्ताच्छ पश्चात् तपतु गाहेपत्यः ।
दिच्चणाग्निष्टे तपतु शर्म वमीत्तरतो मध्यतो अन्तरिक्षाद् दिशोदिशो
अग्ने परि पाहि घोरात् ॥।।

यूयमःने शतमाभिस्तनूभिरीजानमभि लोकं स्वर्गम। अग्वा भूत्वा पृथिवाही बहाय यत्र देवैः सधमादं मदन्ति ॥१०॥

हे गाहंपत्य दि अग्नियों ! तुम उत्पन्न हुओं के ज्ञाता हो । तुम अपनी उत्पादक अरुणियों में प्रविष्ट होओ । मैं भी तुम्हें पितृयानों द्वारा

अरिणयों में चढ़:ता हूं। हुन्यवाहक अग्नि ने देवताओं के लिए हुन्य वहन किया। हे अग्नियो ! जित यजमान ने तुम्हारे निमित्त यज्ञ किया था, उस विदेश में मृत्यु को प्राप्त हुए यजमान को पुष्यकोक मे प्रतिध्ठित करो ।। ।। इन्द्रादि पूज्य देवता ऋतुयज्ञ की कामना करते हैं । घृतादि हव्य सामग्री तथा पात्राः त्यायुद्य भी यज्ञ की कामना करते हैं। हे अहिताम्ने ! तुम देवयान मार्ग से गमन करो ! जिन मार्गों से यज्ञकमें वाले पृण्यात्मा जाते हैं, उस देवयान मार्ग से ही तुम जाओ ।।२।। हे प्रेत ! तू सत्य के कारणरूप मार्गको भले प्रकार जानता हुआ महर्षि अंग स आदि के स्वर्ग कर गमनकर जिस म गीमें अदिति पुत्र देवता अमृत का सेवन करते हैं उम दु खरहित तृतीया स्वर्ग मे तू निवास कर। भ श्राग्न,वायु,सूर्य सुन्दरता से गमन करने वाले है। वायु और पर्जन्य मेघ के समान शब्द काते हैं। यह मब स्वर्ग से ऊपर विष्टप् में निवास करते हैं। या अपने कमीं से पाप्त स्वर्ग लोक अमृत से सम्ने हैं। कर्मानुष्ठान करने वाले प्रेत को यह इच्छित अन्न और रस देने वाला हो ॥४॥ होम पात्र जुहू ने आकः श को पृष्ट किया, उपभूत पात्र ने अन्तरिक्ष को धारण किया और ध्रुवा पात्र ने पृचिवी का पालन किया। इस झुवा से पालित पृथिवी का ध्यान करते हुए कव्वं स्वर्गलोक यजनान को इच्छित फन प्रदान करें गर्मा हे ध्रुता नामक स्नुक ! तूप्यिवी पर चड़ और यजमान मी पृथिवी पर प्रतिष्ठित रहें। हे चाभृत पात्र । तू अस्तरिक्ष पर आरोहण कर । हे जुह ! तू यजमान के साथ द्युलोक को गमन कर और सब (दणाओं से अभीष्ट फलों को दोहन कर ॥६॥ तीर्थ और यज्ञादि कमों द्वारा बड़ी-बड़ी विपत्तियों से पार होते हैं। इस प्रकार विचार करने वाले यज्ञ कर्म करते हुए पुरुप जिस मर्ग संस्वर्ग को जते हैं, उस मार्ग को खोजते हुये यज्ञकतां इस यजमान के उम मार्ग को खोले । अ बहित 'गिन की चिता में स्थित गाहै-पत्यादि आग्नयों यथा प्रवेश करती हैं व इच्छित फल दें पूर्व में स्थित स्वानीय अग्नि, अङ्गिरसों का सत्रात्मक कर्म है। गाईनस्याग्नि आदित्यों का अपन नामक सत्रयाग है। दक्षिणा नित दक्ष वन न मक इन प्रकार विभिन्त नामों वासी तिभूति को हे प्रेत !

पूर्ण अवयव वाला होकर सुख प्राप्त करता हुआ प्राप्त हो ॥ ८॥ हे भाम होते हुए प्रेत ! तुभे पूर्व में दमकते हुए, अग्नि सुख देते हुए भाम करें। दिक्षणाग्नि तुभे सुख से भाम करें। हे अग्ने ! तुम उत्तरादि सब दिणाओं से करूर और हिंसकों से इस प्रेत की रक्षा करो ॥ ६॥ हे अग्ने ! पृथक-पृथक स्थानों को प्राप्त हुए तुम अपने आधान कर्ता ग्राराधक यजमान को अपने महान् कल्याण देने वाले साधनों से स्वर्ण लोक में पहुँचाओ। उस लोक में हम गोत्र वालों सहित देवताओं के साथ रहते हुए प्रमानता को प्राप्त हों। १०॥

शमग्ने पश्चात् तप शं पुरस्ताच्छमुत्तराच्छमधरात् तपैनम् ।
एकस्त्रेधा विहितो जातवेदः सम्यगेन धेहि सुकृतामु लोके ॥११
शमग्नेयः समिद्धा आ रभन्तां प्रजापत्यं मेध्यं जातवेदसः ।
श्रृत कृष्वन्त इह माव विद्धिपन् ॥१२
यज्ञ एति विततः कल्पमान ईजानमिंभ लोक स्वर्गम् ।
तमग्मयः सर्वहृतं जुषन्तां प्रजापत्यं मेध्यं जातवेदसः ।
श्रुत कृष्वन्त इह माव चिद्धिपन् ॥१३
ईजानश्चितमारक्षदिनं नाकस्य पृष्ठाद् दिवंमुत्पतिष्यन् ।
तस्मै प्रभाति नमसो ज्योतिषीमान्तस्वर्गः पन्थाः सुकृते देवयानः
॥ १४

अग्निहोंताध्वर्भ ष्टे वृहस्पतिरिन्द्रो ब्रह्मा दक्षिणतस्ते अस्तु । हुतोऽयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूर्वमयनं हुतानाम् ॥१४ अपूपवान् क्षीपवांश्चरूरेह सीदतु । लोककृत पिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥१६ अपूपवान् दांधवांश्चरुरेह सीदतु । लोककृतः पिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥१७ अपूपवान् द्रष्सावांश्चरुरेह सीदतु । लाककृतः पिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥१६ अपूपवान् प्रवाक्चरुरेह सीदतु ।

लोककृतः पथिवतो यज्ञामहे ये देवानां हुतं नागा इह स्थ ॥१६

अपूपवान् मांसवांश्वरुरेह सीदत्। लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतमागा इह स्थ ॥२०

हे श्राप्त ! पश्चिम, पूर्व उत्तर, दक्षिण आदि दिशाओं में इसे सुख पूर्वक भस्म करो । एक होते हुए भी यजमान ने तुम्हें तीन रूप में स्यापित किया था। ऐसे यज्ञ कर्म वाले इसे पुण्यात्माओं के लोक में प्रति व्डत करो ॥ ११॥ प्रदीप्त होकर अग्नियाँ इस प्रत को भले प्रकार भस्म करें वे इसे इघर उघर न फैंकें ।। १२ ।। यह विस्तृत वित्मेघ यज्ञ इसे सुख सम्यन्त स्वर्गलोक को प्राप्त करा रहा है। अभ्नियाँ इस मेध्य का भक्षण करें और पकाते समय इसे इचर उघर फैंक कर अधजला न छोड़े ।। १३ ॥ यह याजिक पुरुष तृतीय स्वर्ग पर चढ़ने के लिये विपम संख्या वाली शलाका श्रोर ईंटों से चिने अग्नि प्रदेश पर चढ़ा है। स्वर्ग पर चढ़ते हुए इस पुण्यात्मा प्रोत के लिये देवयान प्रकाश से युक्त हो । १४। हे प्रेत ! तेरे पितृमेध यज्ञ में अग्नि होता वनें, वृहस्पति अध्ययुं हों, इन्द्र ब्रह्मा हों। इस प्रकार अनुब्छित यह पृवं समय में बहुत यज्ञों के स्थान को प्राप्त होता है ॥ १५॥ पिसे गेहूँ और गोद्ग्ध मिश्रित पक्व ओदन रूप इस कमें में अस्थियों के पास पश्चिम में रखा रहे । इस संस्कार हुये इस प्रेत के लिये स्वर्ग निर्माता इन्द्रादि दैवताओं में से इस हिव के अधकारी देवताओं को प्रसन्त करते हैं। 19६। पिसे हुए गेहूँ और दक्षि मिश्रिन ओदन रूप चरु इस कर्म में अस्थियों के पास पश्चिम दिशा में रखा रहे। इस संस्कार को प्राप्त हुए प्रेत के लिये स्वर्ग निर्माता इन्द्रादि देवताओं में से इस हिव के अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं को हम प्रसन्त करते हैं 11 9 11 पिसे गेहूँ और दिधकता द्रप्स वाले प्रीन के लिये, स्वर्ग निर्माता इन्द्रादि देवताओं में से इस हवि के अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं को सम प्रसन्त करते हैं ।। ९८।। विसे गेहूँ छीर गोघृत से संयुरत इस संस्कार किये प्रेत के लिये, स्वर्ग - निर्माता इन्द्रादि देवताओं में से इस हवि के अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं को हम प्रमान करते हैं ।। १३ ॥

पिसे गेहूँ और प्राणिज द्रव्य से संगुक्त औदन रूप चर पश्चिम में रखा जाय। इस संस्कार किये गये प्रेत के लिये स्वर्ग-निर्माता इन्द्रादि देवताओं में से इत हिव के अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं को हम प्रसन्त करते हैं ॥२०॥ अपूपवानन्नवांश्चरुरेह सीदतु: लोककृतः प्रिकृतो यजामह ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥२१ अपूपवान् मधुमांश्चरूरेह सीदतु । लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतमागा इह स्थ ॥२२ अपूपवान् रसवांश्चरूरेह सीदत्।

लोककृतः पथिकतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ।।२३ अपूपवानपवांश्चक्ररेह सीदतु । लोककृतः पथिकतो यंजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥२४

अपूरापिहितान् कुम्मान् यांग्ते देवा अधारयन्। ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः। २४ यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्रा स्वधावतीः। तास्ते सन्तूदम्बीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम् ॥२६

अक्षिति भूयसीम् ॥२७ प्रप्सश्चरकन्द पृथिवीमनु द्यामिमं च योनिमनु यश्च पूर्व । समानं योनिमनु संचरन्त द्रप्स जुहोम्यनु सप्त होत्राः ॥२८ शतधारं वायुयकं स्वविद नृचत्त्रसःते अभि चक्षते रियम्। ये पृणन्ति प्रच यच्छन्ति सर्वदा ते दुह्नते दक्षिणां सप्तमातरम् ॥ कोशं दुहन्ति कलशं चतुर्बिलमिडां धेनुं मधुमती स्वस्तये।

पिसे गेहूं के खपूपों से युक्त, श्रन्न से मिश्रित पवन ओदन रू चरु इस कर्म में अस्थियों के पश्चिम में रहें। इस संस्कार किये ज प्रेत के लिये स्वर्ग के निर्माता इन्द्रादि देवताओं में से इस हिव के अधि

कारी यहाँ वर्तमान देवताओं को हम प्रसन्न करते हैं ॥२१॥ पिसे गेहूँ

क्ष महन्तीमदिति जनेष्वाने मा हिसी: परमे व्योमत् ॥३०

अपूरी से और मघु से युक्त कुंभी पक्त औदन रूप चरु इस कर्म में अस्यियों के पश्चिम भाग में रहे। इस संस्कार किये जाते प्रेत के लिय स्वर्गं के निर्माता इन्द्रादि देवताओं में से इस हवि के अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं को हम प्रसन्त करते हैं। २२। गिसे गेहूँ के अपूर्ण ओर छ: रसों से युक्त कुंभी पका ओदन रूप चरु इस कर्म में अस्थियों के पश्चिम भाग में रहे। इस संस्कार किये जाते प्रेत के लिये स्वगं निर्ताता इन्द्र आदि देवताओं में से इस हिव के ग्रिधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं को हम प्रसन्न करते हैं ।।२३।। दिसे गेहूं के तथा अन्य प्रकार के अपूर से युक्त, कुम्भी पक्व ओदन रूप चरु इस कर्ममें अस्थियों के पश्चिम भाग में रहें। इस संस्कार किये जाते प्रत के लिये स्वर्ग निर्माता इन्द्र आदि देवताओं में से हाव के अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं की हम प्रसन्त करते हैं।।२४.। हे प्रेतं ! हवि भागी जिन देवताओं ने चरु पूर्ण कल शों को अपने भागरूप में ग्रहण किया है। ये चरु तुफे परलोक में स्वधा से युक्त करें। २५। हे प्रेत ! तेरे लिये मैं जिन काले तिल युक्त जो की खीलों को बखेरता हूं वे तुक्ते परलोक में प्रचुर-परिमाण में मिलें और इन्हें खाने के लिये यमराज तुफे आज्ञा दें ।।२ ६-२७।। सोम रस में स्थित जलांश द्रव्स पृथिवी-आकाण को लक्ष्य में रख कर विखेता है। संसार की कारण रूप पृथिवी को लक्ष्य में कर पूर्वीत्पन्न द्युलीक और द्यावापृथिवी को लक्ष्य में रखकर, सात वपट्कर्ता होताओं को भी लक्ष्य में रख कर सीम रस द्रव्स को ग्रग्नि में होमना हूँ। यह देवता के लिये करता हूँ । २ = ॥ हे प्रेत ! म्नुष्यों को देखने दाले देवता टपकते हुए जल से युक्त वायु के वेग से चलते हुये स्वर्ग प्रापक इस कूंम को तेरं लिये धन रूप जान्ते हैं। तेरे गोत्र वाले तुके कुम्भोदक से तप्त करते है और कुम्मोदक देने वाले सप्त मातुक रूप जलधारा रूप दक्षिणा नो सदा देते हैं । २६। धन, सुवर्ण अ.दि से युक्त कीश के समान चार छेद वाले कलग को देनु व दुहने के समान दुहते हैं. अग्ने! पितरों को प्राप्त हुये इस प्रोत के लिये संतुष्ट करने वाली आदिति को खब्डित न करना ॥६०॥

एनतं ते देव: सविता वासो ददाति भतंवे।

तत स्वं यमस्य राज्ये वसानस्ताप्यं चर ॥३१ धाना धेनुम्भवद वत्सा अस्यास्त्रिलोऽभवत् । तां वै यमस्य राज्ये अ क्षतामुप जीवति ॥३२ एतास्ते असौ धेनवः क मदुधा भवन्तु । एनी: वयेनो: सरुपा विरुपास्तिलवत्सा उप तिष्ठन्तु स्वात्र ॥३३. एनीर्धाना हरिणीः स्येनीरस्य कृष्णा धाना रोहिणीर्धेनवस्ते । तिलवत्सा ऊर्ज मस्मै दुहाना विश्वाहा सन्त्वनपस्फुरन्ती ॥३४ वैश्वानरे हस्विरिदं जुहोमि साहजंशतधारमुत्सम् । स विभर्ति पितरं पितामहान् प्रपितामहान् विमर्ति पिन्वमानः ॥३५ सहस्रधारं शतधारमुत्समक्षितं व्यच्यमानं सलिलस्य पृष्ठे । ऊर्जं दुहानमनपस्फुरन्तमृपासते पितरः स्वधामि ॥॰ ६ इदं कसाभ्बु चयनेन चितं तत् सजाता अव पश्यतेत । मन्यों ऽयममृतत्वमेति तस्मै गृहान् कृणुत यावत्सबन्धु ॥३७ इहैवैधि धनसिनिरहिचत इहक्रतुः। इहै धि वीर्यवत्तरो वयोधा अपगहतः पुत्रं पौत्रमभितर्पयन्तीरापो ममुमतीरिमाः। स्वधां पितृभ्यो अमृतं दुहाना आपा देवोक्भयांस्तर्पन्तु ॥३६ आपो अभिन प्र हिणुत ितृ रूपेम यज्ञं पितरो मे जुबन्ताम् ।

हे प्रेन! सविता तेरे लिए यह वस्त्र ढ हने के लिये देते हैं। तू इसे ओढ़ हर यन के राज्य में स्वछ्ज्दता से घूम।। ३१।। भुने जो की खोल गी और तिल उसका वत्स बनेगा। हे प्रेन! तू उस धेनु रूप वाली खील से जीवित रह।।३२।। हे प्रेत! यह विज्ञित रूप वाला वत्स युक्त दिलान्मक गीएं तेरे लिए कामधेनु हों और तेरे पास रहती

आसोनामूर्जमुप ये सचन्ते नो रिय सर्ववीर दि यच्छान् ॥४०

हुई यमलीक में तुझे इच्छित फल दें।। ३३ ॥ लाल, ख्वेत, हरी और भूनने से कानी तथा अरुण वर्ण वाली खीलें तेरे लिये गी रूप हुई हैं, वह निरन्तर इस प्रोत को बलदायक अन्न देती रहें ॥ ३४ ।। वैश्वानर अग्नि में मैं इन हवियों को डालता है। यह अनेक प्रकार के बहते हुये जलों से युवन हैं और सिचित होती हुई अपने उपजीवी पितरों को तृष्त करने वाली हैं। इस हिव से प्रदीप्त हुये वैश्वानर अग्नि मेरे सभी पूर्व पुरुषों को तृष्त करें ।।३४॥ भूत प्रेत पिनर मेघ के समान क्षरित होने ाले उदक से पूर्ण ऊर्ध्व भाग में स्थित अन्न साधक जल को ट्यकाने हुये, छिद्र युक्त कुम्म की कामना करते हैं ॥ ३६॥ हे समान कुल गोत्र वालो ! तुम इस एकत्र अस्थि समूद को सावधानी से देखो । यह प्रेन म्रमरत्व को प्रःपाहो रहा है, तुप सब उसके लिये घर का निर्माण करो ॥३ ॥ हे उल्मुक ! इसी घूलियम देश में रहता हुआ हमकी धन देने वाला हो । तू वहीं से हमारे कर्म का सम्यादक हा और परम बली, अन्न को पुष्ट करने वाला और णत्रुओं से असंतप्त रहता हुना वृद्धि को प्राप्त हो ॥३८॥ आचमन योग्य यह मधुर जल पुत्र पौशादि को तृष्तिकर है। यह पिण्ड से उपजीयन करने वाले पितरों को स्वधा प्रदान करता रहता है। यह जल आचमन करने पर मातुकुल के पितरों को तृष्त करे । ३८॥ हे जलो ! तुम अवसंचन के साधन रूप हो । तुम दक्षिणाग्नि यज्ञ में प्रदत शिण्डों को वहन करने के लिये पितरों के पास पहुँचाम्रो । मेरे पितर इन पिण्डों का आस्त्रादन करें । यज्ञ में रखे पिण्ड रूप अन्न को सेवन करने के लिये जो पितर पास में आवें वे हमें कुणल

पुत्र पौत्रादि सहित घन दें ॥४०॥ सिमन्धते अमर्त्यं हव्यवाहं घृतिष्यम् । स वेद निहितान् निघीन् पितृन् परावतो गतान् ॥४१ यं ते मन्थं यभादन यन्मांस निपृणामि ते । ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्नो घृतव्युतः ॥४२ यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्रा स्वधावतोः । तास्ते सन्तूदक्ष्वीः प्रस्वीस्स्ताते यमो राजानु मत्यताम् ॥४३
इदं पूर्वमपरं नियानं येना ते पूर्वे पितरः परेताः ।
परोगवा ये अभिशाचो अस्य ते त्वा वहन्ति सुकृताम लोकम् ॥४४
सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायभाने ।
सग्स्वनी सुकृतो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायभाने ।
सग्स्वनी पुकृतो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमीभनज्ञमाणाः ।
आसद्यास्मिन वहिषि मादयध्वमनमोवा इष आ छेह्यस्मे । ६
सर वित या सर्थ ययाथोवथः स्वधाभिदेवि पितभिमंदन्ती ।
सहस्रार्धमिडो अत्र भागं रायस्पीषं यजमानाय छेहि ॥४७
पृथि गी त्वा पृथिच्यामा वेशायिम देवो नो धाता प्र तिरात्यायुः ।
परापरेता यसुविद्वो अस्त्वधा मृताः पितृषु सं भवन्तु ॥४८
आ प्र च्यवेथामप तन्मृजेथां यद् वामभिमा अत्रोचु ।
अस्मादोतमध्न्यौ वद वशीयो दातुः पितृष्विह्मोजनौ मम । ४६
एयमगन् दक्षिणा भद्रतो ना अनेन दत्ता सुदुधा वयोधाः ।
यौवने जीवानुपपृंचतो जरा पितृष्य उपसंपरायणयादिमान ॥४०

अविनाशी श्राग्न को कर्मवान पुरुष प्रकट करते हैं। विखाने वाले के विना जैई कोमे भूमिगत कोश को देख नहीं सकता, वैसे ही पितर भी स्वयं ही प्रकाशित नहीं होते। यह अग्नि दूर देश में वास करने वाले पितरों के जानने वाले हैं इसलिते यह प्रदीप्त किये जाते हैं । ४९।। है प्रेत! तेरे लिये जो मन्य दे रहा हूँ वह मन्य तुभे स्वधा और घृत से सम्यन्त हुए प्राप्त हों। ४-॥ है ति! इन कुल्ण तिलों वाली स्वधाम्यी खीलें परलोक प्राप्त पर तुभे विस्तृत रूप में प्राप्त हों और इन के सक्षण की तुभे यमराज स्वीकृत दें।। ४३॥ इम लोक से जिसके द्वारा प्राणी जाते हैं, वह मृतक को ढोने वाली गाड़ी प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार की है। इमी के द्वारा तेरे पूर्व पुरुषा गये थे। इसके दोनों ओर जोड़े गये दोनों वृषा तुझे पुणाता हो का लोक प्राप्त करावें।। ४४॥

मृतक का संस्कार कराने वाले अग्नि की उच्छा करते हुए पुरुष सरस्वती का आह्वान करते हैं। ज्योतिष्टोम प्रादि के समय भी सरस्वती का ब्राह्मान किया जाता है, वह सरस्वती हविदाता यजमान को वरण करने योग्य पदार्थ प्रदान करें ॥४४॥ वेदों के दक्षिण भाग में म्यित पितर भी सरस्वती का घाह्यान करते हैं। हे पितरो ! इस यज्ञ में प्रसन्तता को प्राप्त करो, सरस्वती को तृप्त करते हुए हमारी हवि से स्वयं तृप्त हो त्रो । हे सरस्वती ! तुम पितरों द्वारा आहूत होकर इच्छित अन्न से हमें प्रतिष्ठित करो । ४६॥ हे सरस्वते ! तुम उक्य, गस्त्र, स्वधा रूप ग्रन्न से तृ-त होती हुई पितरों सिह्त एक ही रथ पर आगमन करती हो । तुम यजमान की अनेक व्यक्तियों को तृष्त करने वाले अन्न को प्रदान करो।४७। हे पृष्यिथी! मैं तुफे विकार कुम्भो में प्रक्षिट करता है। हम सब यज्ञ के अनुष्टानाओं की धाता देवना आयु वृद्धि करें। हे दूर लोकवासी पितरो! यह लि गी हुई चरु कुम्भी तुम्हें ग्रन्न प्राप्त करावे। चरु के स्वाह(कार के पश्चात यह मृतक अपने पितरों मे जा मिले ।।४८॥ हे प्रतवाहक वैलो ! इस गाड़ी से तुम हमारे सामने ही पृथक् हो जाओ, प्रेत को सवारी देने की निन्दा वाक्य से छूरो । तुन इप गाड़ो सहित आआं,तुम्हारा आना शुभ हो । तुम इस पितृमेघ में पितरों के लिये हिवदाता बनी ।।४६॥ इस संस्कार करने वालों के पास यह गौ रूप वाली दक्षिणा आरही है। यह सुन्दर फल और दूध रूर अन्न को देनी हुई वृद्ध।वस्था में भी युवती ही रहे। इस संस्कार किये हुए पुरुष की यह दक्षिण पूर्व पितरों के पास पहुँवावे ।।५०)।

इदं पितृम्यः प्र भगमि विह्निनेव देवेम्य उत्तर स्तृणानि । तदा रोह पुरुष मेघ्यो भवन प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम् ॥ १ एदं विह्निसदो मेघ्याऽभूः प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम । यथापन तन्वं स भरस्व गालागाि ते ब्रह्मणा कपल्यामि ॥ १२ पर्णो राजापिधानं चाहणामूर्जो वल सह आजो न आगन । आयुर्जीवेभ्यो वि दधद दीर्धायत्वाय शताशारदाय ॥ १३ ऊनो भगो य इसं जजानाः सान्नानामाधिवत्यं जगाम । तमर्चत् विश्वामित्रा हिविभिः स नो यमः प्रतरं जीत्रसे धात् ॥४४ यथा यमाय हर्त्यमवपन पञ्च मानवाः ।
एवा वपामि हम्यं यथा मे भूरयौऽसत ॥४५ इदं हिरण्यं विभृहि यत् स पिनाविभः पुरा ।
स्वर्गे यतः पितुहुंस्तं निमृड्र्ढं दक्षिणम् ॥५६ ये च जीवा ये च मृता ये जाता ये च यज्ञियाः ।
तेम्यो घृतस्य कुल्यंतु मधुधारा व्युन्दती ॥४७ बृषा मनीनां पवते विचक्षणः सूरो आह्नां प्रतरीतोषसां दिवः ।
प्र णः सिन्धूनां कलशां अचिक्रददिन्द्रस्य हार्दिमाविशन्मनोषया ॥४० व्यस्ते धूम ऊर्णोतु दिवि षञ्छुक आततः ।
सूरो न हि द्युता तां कृपा पावक रोचसे ॥५६ प्र वा एतीन्दुरिन्द्रस्य निष्कृति सवा सख्युनं प्र मिनाति संगिरः ।
मर्यद्दव योषाः समर्षसे साम. कलशे शतयामना पथा ॥६०

मैं संस्कार करने वाला पुरुष पितरों को और देवताओं की जीवनकामना करता हुआ कुणाओं को बिछाता हूं। हे पुरुष ! तू निशंमेध के
योग्य होता हुआ इन पर चढ़ जिसके पूर्वज पितर भी तुमें प्रेत हुआ
जान लें।। ५१। हे प्रेत ! तू इस चिता पर बिछी कुता प चढ़ कर
पितृमेब के योग्य हो गया है अतः पितर तुमें द्रेत हुआ जानें। तेरी
अस्थियों, जीवित रहने पर जैसे थीं, वैती ही अब भी रहें। कुल में
बड़ा मैं, तेरे प्रस्थि का अब वो को मंत्र से एकत्र करता हूं।। ५२।।
पालण पत्र हमको अन्न, रस, बल, शक्ति ग्रीर तेज देता हुआ
पावे वह हमें पौ वष की आयु प्रदान करता हुआ प्रान्त हो।। ५३॥
चरु का अन्न के योग्य जिन यमराज ने इसे प्रेत बनाया है, जो यम
इन चरुओं को आच्छःदित करने वाले पाषाणों के स्वामी हैं, उन यमदेव
को हे बन्धुगी ! हिवयों से संनुष्ट करो । वे दे घं जीवन के निमित्त
हमारा पोषण करें।। ५४।। पंचों ने जैसे यम के स्थान को किया, वैसे

ही में इस प्रेत के निवास के लिए पितृ स्थान को ऊँचा करता है। हे वाँघवो ! ऐया करने से तुम वृद्धि को प्राप्त हुए रहोगे ।।५५। हे प्रेत ! इस मुवर्ण-मुद्रिका को घृत से धारित कर। तेरे पिता ने जिस दक्षिण हाथ में सुवर्णधारण कर रखाथा, उस स्वर्गप्रापक हथ को तू घो ।। ५६ ॥ जीवित, मृत, उत्पन्न होने वाले सबके ही लिए मधु के प्रवाह की सींचती हुई घृत की सरिता मिले।।५७।। स्तुति करने वालों को इन्छित देने वाला सोम छन्ने से छनकर चलता है, वही सोम दिन रात्रि को निष्पन्न करता है। उपःकाल ग्रोर आकाश को भी वही बढ़ाता है। वह वसतीवर जलों का प्राण है। ऐशा कलशों की ओर जाता हुआ अस्यन्त शब्द करता है। यह तीनों सवनों में पूज्य इन्द्र के पेट में प्रविष्ट होरहा है। १ ८, हे प्रेवाग्ने! तुम्ह रा घुशौ अन्तरिक्ष को मेघ रूप में ढके। तुम स्तुति के कारण प्रदीप्त होकर सूर्य के समान प्रकाशित होते हो ॥ ५६॥ यह छन्ने से छनता हुआ सोम इन्द्र के पेट में जाता है। यह यण्टा के लिए मित्र के समान है भीर उसकी इच्छित कामनःओं को व्यर्थ नहीं करता। पुरुष के स्त्री से मिलने के समान यह भीम द्रोण कल्य से सहस्रों धाराओं से मिलता है ॥६०॥ अक्षन्ननीमदन्त ह्यत्र प्रियाँ अध्रूपतः । अस्तापत स्व मानवो विष्ठा यविष्ठा ईमहे ॥६१ आ यात नितरः साम्यासा गम्मारैः पथिमिः नितृयाणैः । आयुरस्मभ्य दधतः प्रजां च रायश्च पोषरिभ नः सचध्यम् ॥६२ परा यात पितरः साभ्यासा गम्तीरै पांथभिः वूर्याणैः । अद्या मासि पुनरा यान नो गृहान् हिवरत्तं सुप्रजसः सुवीरा ॥६३ यद् चो अग्निरजहादेकमङ्ग पितृलोक गमयञ्जातवेदः । तद् व एतत् पुनराप्याययामि साङ्गा स्वर्गे पितरो मादयव्वम् ॥६४ अभूद दूत: प्रहितो जातवेदाः सार्य न्यह्न उपवन्द्यो नृभि। । प्रादाः पतुम्यः स्वधया ते अक्षन्नद्धित्वं देव प्रयता हवींपि ॥६५ असी हा इह ते मनः ककुत्वलिय जामयः। अभ्येनं भूक ऊर्ण् हि ।।६६

शुम्भन्तां लोकाः पितृषदनाः पितृषदने त्वा लोक आ सादयामि। ६० ये स्माकं पितरस्तेषां विह्रंरिस ।।६८ उदुत्तम वरुण पाश्रमस्मदवाधमं विमध्यम श्रयाय । अधा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ।।६६ प्रास्मत् पाशान् वरुण मुञ्च सर्वान पैः समामे वध्यते यैध्यमि । अधा जीवेम शतानि त्वया राजन् गुपिता एक्षमाणाः ।।७०

विण्ड भक्षण करके पिता पितर तृप्त होगये, फिर वे अपने शरीर को कम्पायमान कर रहे हैं। फिर वे हमारी प्रशंसा करते हैं। उन तृष्त पितरों से हव अपने ग्रभीष्ट फल को माँगते हैं। ६१।। हे सोम के पात्र पितरो ! तुम पितृयानों से आगमन करो । पिण्ड के निमित्त कुश विछा कर तिल प्रदाता हमको आयु और सन्तान देते हुए धने। से पृष्ट करो **।६२। पितरो ! तुम पितृयानां से अपने लोक को गमन क**ो श्रीर श्रमावस के दिन हिव भक्षण को हमारे घर में फिर आना। तुप सुन्दर पुत्र, पौत्र प्रदान करने वाले हो । ३। हे प्रेत ! तुम्हारं जिस एक अङ्ग को उछटाकर अग्नि ने भरंग नहीं किया है उसे पुनः अग्नि में डालकर तुम्हें प्रवृद्ध करता हूं तुम पूर्णाङ्ग होकर स्वर्ग गमन करते हुए प्रसन्नता को प्राप्त होओ ।६४। प्रात: सायं वन्दना के योग्य अग्नि की दूत बनाकर हमने पितरों के पास प्रेषित किया है। हे अग्ने ! हमारी हिबयों को उन्हें दो। वे पितर उनका सेवन करें और हे अग्ने ! फिंग तुम भी अपने लिये दी हुई हिव का सेवन करो। ६५।। हे प्रेन ! तेरा मन इस प्रत्ञान में है। हे प्रमण्णान भूमे इस प्रेत को मूले प्रकार उसी तरह ढह जैसे स्थियाँ अपने स्कन्धं की वस्त्र से ढकती हैं।। ६।। हे प्रेत ! । पतरों के बैठने के लोक तेरे लिए प्रकट हें। मैं तुभे उसी लोक में प्रतिष्ठित करता हूँ॥६०॥ हे वर्हि ! तू हमारे पूर्वज पितरों के लिये बैठने का स्थान बन हर ना है वरुण ! अपने उत्तम, मठाम और निकृष्ट पाण को हमसे पृथक् रखो । पाशों से छटने पर हम तुम्हारी सेवा करते हुए अहिसित रहें ।।६६॥ हे वरुण ! जिन पाशों से मनुष्य जकड़-सा जाता है, उन्हें हमसे पृथक् रखो। तुनसे रक्षित हुए भीर आगे भी रक्षा पाते हुए हम सी वर्ष की आयु प्राप्त करें 10011 अग्नये कन्यवाहनाय स्वधा नमः ॥७१ सोमाय पितृमते स्वधा नमः ॥७२ वितृभ्यः तोमवद्भच स्वधा नमः ॥७३ यसाय पितृमते स्वधा नमः ॥७४

एतत् ते प्रततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥७४ एतत् ते ततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥ ४६

एतत् ते तत स्वधा ।:७७

स्वधा पितृभ्यः पृथिविषद्भन्यः ।.७८ ष्वधा पितृभयो अन्तरिक्षसद्भय: ॥७६ स्वधा पितृभयो दिविपदम्यः ॥५०

कव्यवाहन अग्नि को स्वधायुक्त हवि प्राप्त हो। इन्हें मैं नमस्कार करता हूँ । ७ ।। वित्मान सीन वी स्वधायुक्त एवं नमस्कार से सम्पन्न यह हवि प्राप्त हो । १२। सोम वाले पारंको स्वधा एवं नमस्कार से सम्बन्न यह हवि प्राप्त हो ॥७३॥ वितर्गे के अधियति यम को स्वधः एव नमस्कार युक्त यह इवि पाप्त हो ॥७ ॥ हे अवितामह ! तुम्हारे निए यह विण्ड ह्व हिंदि स्वयाकर युक्त हो। पत्नी, पुत्र आदि जो पितर तुम्हारे अनुकूल रहते हों उन्हें भी यह स्वधाकार प्राप्त हो। हे पिता! यह स्वधाकार युक्त हिव तुम्हें प्राप्त हो ।। ३४-७ । पृथिवी मे महने वाले पितरों को, अन्तरिक्षवामी पित्रमों को और स्वर्ग के निवासी दित्रमों की यह स्वधाकार

वाली हिवयाँ प्राप्त हों।। ५-५०॥

नमो वः वितर ऊर्जें नमो व वितरो रसाय ॥ ५१ नमो वः पितयो भामाय नमो वः पितरो मन्यवे ॥=२

नमा वः पितरा यद् घारं तस्मं नमो वः पितरो यत क्रूरं तस्मै। । ५३ नमो व: पितरो यन्छित तस्मै नमो वः पितरो यत् स्योनं तस्मै ॥=४

नमो वः पितरः स्वधा वः पितरः । = ५ येऽत्र पितरः पितरो येऽत्र यूयं स्थ युष्मांस्तेऽनु पूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ ।।=६ य इह पितरो जीवा वयं स्मः । अस्मांस्तेऽनु वयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ।= ७ आ त्वाग्न इधीमहि द्युमन्तम् देवजरम् । यन् घ सा ते पनीयसी समिद् दीदयित द्यवि । इषं स्तोतृम्य आ भर ।।== चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि । न वो हिर्ण्यनेमयः पद विन्दन्ति विद्युतो वित्त मे अस्य रोदसी । = ६

हे पितरों ! तुम्हारे अन्त रस को, तुम्हाये क्रोध को, तुम्हारे मानस
कोध को, तुम्हारं भयकर रूप को, तुम्हारे हिसक रूप को तुम्हारे
मञ्जलकारी रूप को और सुख देने वाले रूप को नमस्कार है। तुम्हें
नमस्कार है। यह हिव तुम्हारे लिये स्वाहुत हो । प्राप्त १ प्

<sup>। ।</sup> इत्यष्टादशं काण्ड सभाग्तम् ॥

# एकोनविंश काण्ड

# १ स्क (प्रथम अनुवाक)

्र ऋषि--- ब्रह्मा । देवतायज्ञः । छन्द-वृहती, पंक्तिः )

स स स्रवन्तु नद्यः सं वाताः स पतित्रणः ।
यज्ञमिमं वधयता गिरः संस्राव्येण हिवषा जुहोमि ।।१
इम होमा यज्ञमवतेमं संस्रावणा उत ।
यज्ञमिमं वधयता गिरः संस्राव्येण ह वषा जुहोमि ।।२
रूपरूपं वयोवयः संरभ्येन परिष्वजे ।
यज्ञमिम चतस्रः प्रदिशो वर्धयन्तु संस्राव्येण हिवषा जुहोमि ।।३

वर्जनशील सिरतायें सुखपूर्वक प्रवाहित हों, वायु भी हमारे प्रमुकूल चले, पक्षी आदि सब हमारे अनुकल हों। और अभीष्ट देने वाले हों।
हे देवताओ! तुम स्तुत्य हो। जिस यजमान के निमित्त यह शान्ति कर्म
किया जा रहा है उसकी पुत्रादि तथा पशु धन से वृद्धि करो। मैं घृतादि
से युक्त हिव की देवतायों को आहुति देवा हूँ॥ १॥ हे आहुतियो ! इस
वर्तमान यज्ञ को सुफल करो। हे घृत, क्षीर आदि तुम इस यज्ञ का पालन
करो। हे स्तुत्य देवगण! इस यजमान को पुत्र पौत्रादि तथा पशु आदि
से युक्त समृद्धि दो। मैं घृतयुक्त आहुति प्रदान करता हूँ। २॥ मैं इस
यजमान में पुत्र, पशु आदि सब अयस्थाओं को स्थापित करता हूँ। चारों
दिशायें इसके लिए इच्छित फल देने वाली हैं।। मैं घृतादि से सम्पन्न हिव

## २ स्वत

( ऋषि-सिन्धुद्रीपः । देवता-अगपः । छन्द-अनुष्टृप् )

श त आपो हेमवतीः शमु ते सन्तुत्स्याः।
श ते समिष्यदा आपः शमु ते सन्तु वष्या ॥१
श त आपो धन्वन्याः श ते सन्तवनूष्याः।
शं ते खनित्रमा आपः श याः कुःभेरामिराभृताः ॥२
अनभ्रयः खनमाना विप्रा गम्भीरे अपेसः।
भिष्यो भिष्यतरा आपो अच्छा वदामसि ॥३
अपामह दिव्या नामपां स्रोतस्या नाम्।
अपामह प्रणेजनेऽश्वा भवथ वाजिनः॥॥
ता अपः शिवा अपोऽयक्ष्मकरणीरपः।
यथैव तृष्यते मयस्तास्त आ दत्त भेषजीः॥॥

हे यजमान! हिम्बान् पर्वत से लाये जल, झरने के जल, सदा प्रवा-इत जल तेरा कल्याण करने वाले हों। वर्षा के जल भी तेरे लिये मङ्गल-मय हों।।१।। मरुभूमि के जल, जलयुक्त प्रदेश के जल कूप, तड़ाग श्रीर बावड़ी के जल तथा कुम्भों में भरकर लाये हुए जल तेरा कल्याण करने वाले हों।।२।। खनन साधन कुदालादि के न होते हुए भी जो दोनों कोश के किनारों को ढाने में समर्थ है, जो इनके द्वारा उप जीवन करते हैं उनकी बुद्धियों को प्रवृद्ध करने वाले हैं, जो अत्यन्त गहन स्थानों को जास है ऐसे जल वैद्यों से भी अधिक हित-साधक हैं। मैं उन जलों की बन्दना करता हूं।।३।। हे ऋत्विजो! तुम शाकाण के जलों के समान अथवा छोड़े गये अश्वों के समान इस भान्त्युदक कर्म में शीझता वाले होओ ।।४।। हे प्रोक्ताओ! कल्याणकारी, यहमादि रोगों को शमम करने वाले स्नीपधि रूप जलों को सुख की वृद्धि के निमित्त यहाँ ले आओ ।४।।

#### स्क ३

( ऋषि-ग्रयविष्ट्रिरा । देवता-अग्नि:, । छन्द-विष्टुप्, भूरिक त्रिष्टुप् ं)

दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तिरिक्षाद् वनस्पितिभ्यो अध्योषधीभ्यः ।
यत्रयत्र विभृतो जातवे स्तित स्तुतो जुषमाणो न एहि ।।१
यस्ते अप्मु महिमा यो वनेष य औषधीषु पशुब्व प्स्वन्तः ।
अग्ने सर्वास्तन्वः स रगस्व तामिनं एहि द्रविगोदा अजस्तः ।।२
यन्ते देवेषु महिमा स्वर्गो या ते तन्ः पितृष्वाविवेश ।
पुष्टिर्श ते मनुष्येष पप्रथेऽग्ने तया रियमस्मासु घेहिः ।।३
थु कर्णाय कवये वेद्याय वचोभिर्वाकैक्ष्य यामि रातिम् ।
यतो भयोममयं तन्नो अस्त्वव देवानां यज हेडो अन्ने ।।४

हे अग्ने ! हमारे स्तोत्र पर, तुम जहाँ-जहाँ विशिष्ट पर्णता वाले हो, यहाँ वहाँ से ही हमारी प्रसन्नना के लिये आओ आकाश, पृथ्वी, अन्त-रिक्ष, पृष्पफन रहित औपिधयों को और पक्ष्य फल वाली औपिधयों से भी यहाँ आओ ॥१॥ हे अग्ने ! जल में जो तुम्हारा रूप है, जङ्गल म जो तुम्हारा रूप है, औपिधयों में फल पाक रूप है, सब प्राणियों में जो वैश्वानर रूप है, अन्तरिक्ष में जो विद्युत रूप है, अपने उन सब रूपों को एक्ष्य करके उन मबके सहिन हमको धन देते हुए ग्राओ ॥२॥ हे अग्ने ! तुम्हारों स्वर्ग गमन रूप जो महिमा देग्ताग्रों में है, जिस महिमा से तुम पितरों में प्रविष्ट हुए हो, तुम्हारे जो पोपण-कर्म मनुष्यों में वर्तमान हैं, अपनी उन सब महिमाग्रों के सहिन आकर हमको धन प्रदान करो ॥३॥ हे अग्ने! तुम हवारे स्तोत्र के श्रवण में समर्थ श्रीतृ वाले हो, तुम श्रमीष्ट प्रदाना, सबसे जानने योग्य, अतीन्द्र व्यव्यों हो । में इम स्वीत रूप वाणी और मन्त्र-ममूह ग्रनुवाकों द्वारा तुम्हारी स्तुति करता हूं, जिससे अभय प्राप्त हो । तुन हम पर कोध करने वाले देवताओं के कोध को गान्त करो ॥४॥

#### ४ स्वनत

(ऋषि – अथर्वाङ्गिराः देवताः – अग्नः । छन्द — जगती, त्रिष्टुष् ) यामाहृति प्रथमामथर्वा या जाता याह्व्यमकृगोञ्जातवेदाः । तां त एतां प्रथमो जोह्वीति ताभिष्टप्तो वहतु ह्व्यमग्निरग्नये स्वाहा ॥२

आकृति देवीं सुभगां पुरो दधे वितस्य माता सुहवा नो कर्तु । यामाशामेमि केवली सा मे अस्तु विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम् ।२ आकृत्या नो वृहस्पत आकृत्या न उपा गहि । अथो भगस्य नो धेह्मथो नः सहवो भव ॥३ वृहस्पतिमं आकृतिमाङ्गिरसः प्रनि जानातु वाचमोताम् । यस्व देपा देवताः संवभूवु म शुप्रगीताः कामो अवेत्वस्मान् ॥४

हे अग्ने ! सृष्टि से पूर्व रचे देवताओं को प्रसन्त करने के लिए अथर्वा रूप ईग्वर ने आहुति दी थी और अग्नि ने उसे देवताओं को पहुंचाने की इच्छा की। उस इस आहुति को तुम्हारे मुख में डालता हूँ। तीनों शरोरों द्वारा पूजे गये अग्नि देवताओं को हिव प्राप्त करावें। यह हिव स्वाहुत हो ।।१।। मैं सौभाग्य देने वाली देवी का पूजन करता हूँ। जसे बुरे कामों से बचाकर सुन्दर कर्म में प्रेरित करने वाले पृत्रप को अ'गे रखा जाता है, वैसे ही माता के समान मन को वश में कग्ने व'ल' हमारे द्वारा आगे रखी हुई सरस्वती हमारे लिये अनुकूल हों। मेरा अभीष्ट मेरे लिये विशिष्ट बने, अन्य को प्राप्त न हो। मैं अपने इच्छित को सदा प्राप्त करता रहूँ।। २।। हे वृहस्पते ! तुम सब देवताओं के पालने वाले हो। सब वाक्यों की सार रूप वाली सहित, वाली को हमारे अनुकूल करने के लिए आगमन करो और हमें सौभाग्य-श'ली बनाओ।: ३।। आँगिरस वृहस्पित प्रसिद्ध वाली की अधिष्टात्री देवी सरस्वती का मुक्ते देने के लिये स्मरस्म करें। जिन वृहस्पति के वश

में देवता रहते हैं, वे वृहस्पति इच्छित फल देने वाले हैं, वे हमारे समक्ष आकर अभीष्ट प्रदान करें ॥ ४ ॥

#### ५ स्वत

(ऋषि — अथर्वाङ्गिरा: । देवता: — इन्द्रः । छन्द — विष्दुप्) इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधि क्षमि विषुरूप यदस्ति । ततो ददानि दाशुपे वसूनि चोदद् राघ उपस्तुतश्चिदवीक् ॥१

तीनों लोकों में वास करने वाले मनुष्य देवता आदि के स्वामी तया महान वनपति इन्द्र पृथिवी के महान् घण को मुक्त हिवदाता यज-मान को प्रदान करें। वे इन्द्र हमारे द्वारा स्तुत होकर धनों को हमारे समक्ष भेंजे। १॥

## ६ सुकत

(ऋपि - नागयशाः । देवता - ५ रुपः । छन्द-अनुष्दुप्)

सहस्रवाहुः पुरुपः सहस्राक्षः सहस्रपात ।
स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद् दगांगुलम् ॥१
तिमिः पिद्भर्जामरोहत पादस्येहाभवत् पुनः ।
तथा ज्यकामद् विष्वङ्डशनानशः अनु । २
तावन्तो अस्य महिमानस्ततो जगायांव्य पुरुपः ।
पादऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । ३
पुरुप एवेद सर्वं यद् भुतं थच्च भाव्यम् ।
उतामृतत्वस्येश्वरो यदन्येनाभवत् सह ॥४
यत पुरुपं व्यद्युः कतिषा व्यकत्पयन् ।
मृत्व किमस्य कि वाहू किमूङ् पादा उच्येते ॥५
बाह्मणेऽस्य मुख मासीद् वाहू राजन्योऽभवत् ।
म य तदस्य यद् वैदयः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥६

चन्द्रमा मनमो जातश्चक्षोः सूयो अजायत ।

मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्रागाद् वायुरजायत ॥७

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णों द्यौः समवतंत ।
पद्भ्यां भूमिदिश श्रोत्रात् तथा लोकां अकल्पयन् ॥६
विराड्य समभवद् विराजो अधि पृरुषः ।
स जातो अत्यरिष्यत् पश्चाद भूमि मथो पुरः ॥६
यत् पुरुषेगा हिष्या देवा यज्ञमतन्वत ।
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः श्राय्ह्रविः ॥१०

अनंत भुजा, अनंत नेत्र, अनंत चरणों वाले नारायए। सप्त मिन्धु और द्वीपों वाली पृथिवी को अपनी महिमा से व्याप्त करते हुये दशा भंगूल वाले हृदयाकाश में प्रतिष्ठित हुये ।। १ ।। इस यज्ञ के अनुष्टाता-नारायण अपने तीन पदों सहित स्वगं-लोक में चढ़े । इनका चतुर्थ पाद इस लोक में बारम्बार प्रकट होता है। यह पाद भोजनजीवी सब मनुष्य पक्षी आदि और वृक्ष में सर्वत ज्याप्त है ।। २ ।। सम्पूर्ण विदव उसी यज्ञानुष्ठाता पुरुष का महान कर्म है, यह महिमा का भी आश्रय रूप है। इसका चतुर्य पाद सब भूतों मे व्याप्त है। इसके तीन पाद अमृतलोक स्वर्ग में स्थित हैं ।। ३।। विगत, भविष्यत् और वर्तमान जगत सब नारा यण रूप ही है। यही पृष्ण अमृतत्व का स्वामी है और अन्य भूतों का भी ईश्वर है। । माध्य और वस्तु नामक देवताओं ने जब यज्ञ पुष्पकी कल्पना की, तब इसे कितने प्रकार से कल्पित किया। इसका मुख भुजा उरु और पाद क्या कहलाते हैं ?।।४। इसका मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय जर बैश्य और पाद शुद्र कहलाये ।।६।। उसके मन से जन्द्रमा, मुख से इन्द्राग्नि, प्राण वायु प्रकठ हुये। । शिर से स्वर्ग लोक नःभि से अन्त-रिक्ष और पाँवों से पृथिवी लोक प्रकट हुआ इनके श्रोत्र से दिशायें न पन्न हुई इस प्रकार साध्य आदि देवताओं ने लोकों और वर्गों की योजना बनाई ॥=॥ सृष्टि के आरम्भ से विराट् उत्पन्न हुआ, विराट् से अन्य पुरुष (यज्ञ) हुआ। वह उत्पन्न होते ही वृद्धि को प्राप्त होता हुआ पृथिवी आदि लोकों के आगे पीछे ब्याप्त हो गया और जीघों की देह

रचना की ॥६॥ देवताओं ने अधव रूप हिन से साहा अध्वमेघ यज्ञ को किया तब रसोत्पादिका बसन्त ऋतु यज्ञ का घृत और पीष्त ऋतू समिधा हो गई तथा शरद ऋतु पुरोडाश रूप हिंव हुई ॥१०॥ तं यज्ञं प्रावृपा प्रीक्षन् पुरुषं जातमग्रशः। तेन देवा अयजन्त माध्यां वसवश्च ये ॥११ तस्मादश्वा अजायन्त ये च के चोभयादतः। गावो ह जितरे तस्मात् तस्माञ्जाता अजावयः ॥१२ तस्म द् यज्ञातः सवंहत ऋचः सामानि जिज्ञेरे। छन्दो ह जिल्लरे तस्याद् यजुरु स्मादजायत ॥१३ तस्माद् यज्ञात् सर्वहृतः सभृतं पृषदाज्यम् । पशुँस्तांश्चके वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये ॥१४ सप्तास्यासन परिष्ठिसः सप्त समिधः कृताः। देवा यद् यज्ञं तन्वाना अवध्नन् पृष्ण पञ्म् ॥१५ मूर्घ्नो देवस्य वृहतो अंशवः सप्त सप्ततीः । राज्ञः सोमस्याजायन्त जातस्य पुनवादधि ॥१६

सृष्टि के आरम्भ काल में उस पूजा के योग्य पशु को प्रावृद् नामक ऋतु में घोया और उससे साध्य तथा वसु देवताओं ने यज्ञ किया ॥११॥ उस यज्ञात्मक पशु से अश्व, खिच्चर और गर्दंभ उत्पन्न हुए। ऊपर नीचे बांत वाले, गोएं, वकरी और भेड़ भी उसमें उससे उत्पन्न हुईं ॥१०॥ उसी अध्व रूप यज्ञ पुरुप से पद्योवद्ध मन्त्र, गीत्यात्मक मन्त्र अधिष्ठान छन्द और प्रिन्तष्ट पाठ वाले यज्ञुपन्त्र प्रकट हुएँ ॥१ ॥ उसी ने विध मिश्रित धृत का संपादन किया। साध्य नामक देवताओं ने उम घृत कर्म को और वायु ने श्वापद, पक्षी सरीसृष वन्दर, हाथी तथा भी अश्व, गधे, भेड़, वकरे, ऊँट बादि की रचना की ॥४॥ स ध्यादि देवताओं ने जब अश्वनेच किया तंत्र यज्ञ पृष्टप को पशु यूप में वांचा और गायवी आदि सात

छन्दों को परिधि बनाकर इक्कीस सिमधाओं की रचना की । ।१। यस पुरुष से सम्पादित सोम की चार सी नब्दे महान् दीप्त वानो रशियणं आदि सस्तक से उत्पन्न हुईं।। ६।।

#### ७ सुक्त

(ऋष —णर्थः । देवता - नक्षत्राणि । छन्द — त्रिष्टुण् ।
चित्राणि साक दिवि रोचनानि सरसृपाणि भुवने जवानि ।
तुमिश समितिमिच्छमानो अहानि गीभिः सपर्यामि नाकमु ॥१
सुहवमग्ने कृतिका रोहिणो चास्तु भद्रं मृगशिरः शमाद्रौ ।
पुनर्वसू सूनृता चारु पृष्यो भानुराश्लेषा अयनं भघा मे ॥२
पुण्यं पूर्वा फाल्गुन्यौ चात्र हस्नश्चित्रा शिवा स्वाति सखो में अस्तु
राघे िशाखे सुहवानुराधा जयेष्टा सुनश्चत्रमिरष्ट मूलम् ॥ ३ ॥
अन्त पूर्वा रासतां मे अषाढा ऊर्ज देश्युत्तरा आवहन्तु ।
अभिजिन्मे रासतां मे पुण्यमेव श्रवणाः श्रविष्ठाः कुर्वतां सुपुष्टिम् ४
आ मो महच्छतभिषण् वरीय आ मो द्वया प्रोष्ट्रादः सुशर्म ।
आ रेवती चाश्वयुजौ भग म आ मो रिव भरण्य आ ।हन्तु । ४ ।

श्रनेक रूप वाले जो नक्षत्र आकाश में दमकते हैं, वे प्रतिक्षण दूत गित से मरकते हैं। उन नक्षत्रों की मैं मन्त्र रूप वाली स्तुति करता हूँ। वयोंकि मैं उनकी विघ्ननाशिनी कल्याणमयी बुद्धि की इच्छा करता हूँ 11311 हे अग्ने ! कृतिका नक्षत्र हमारे अ ह्वान के अनुकूल हो। हे प्रजा-पते ! रोहिजी नक्षत्र भी सुन्दरमा में आव्हान योग्य हो। हे जोम ! मृगिशिरा नक्षत्र हमारे लिये मङ्ग नदायक और आव्हान योग्य हो। रह्र ! आद्रा नक्षत्र सुख दे आदित का पुनर्वसु नक्षत्र सत्यवास्तिपद हो यृहस्पति का पुष्य नक्षत्र कल्यासा दे सर्ग का अश्रत्या नक्षत्र तेजस्वी बनावे और पितृ देवता का मधा नक्षत्र मेरा अभीष्ट पूणं करने वाला हो।। २।। अर्यमा का पूर्वाकाल्युनी, भग का उत्तरा फाल्युनी, सविता का हस्त इन्द्र का चिषा नक्षत्र मुक्ते पुष्यम्य सुख दें। वायुका स्वाति, इन्द्र का राजा शोर विशाखा तथा मित्र का अनुराधा सुल से आह्वान करने योग्य हो! इन्द्र का जयेष्ठा नक्षत्र हमें सुकी करे और पितर देवताओं का, ज्याधियों से पूर्ण मूल नक्षत्र भी मेरे लिये कल्याराकारी हो। ३। जल देवता का पूर्वापाढ़ा मुभे सुभक्ष्य अत्र दे। विश्वेदेवताओं का उत्तराम हा हमारे सामने वलदायक अत्रमय रस दे। ब्रह्म देवता का अभि जत् नक्षत्र मुभे पुण्यप्रद हो। विष्णु का श्रवसा, वसु देवता का धनिष्ठा नक्षत्र भी मेरा भले प्रकार पालन करे। ४। इन्द्र का शतिभया, अज कपाद का पूर्वा माद्रपद और अहिबुंचन्य का उत्तरा भाद्राद हमारे लिये में तू फल देते हुये सुनिज्जत गृह प्रदान करने वाले हों। पूर्या का रेवती और अध्वद्यय का अद्ययक नक्षत्र मुभे सोभाग्यशाली बनावे तथा यन भरसी नक्षत्र मुभे ऐश्वर्य में प्रतिष्ठित करे। १।

#### ⊏ सुक्त

म्हाप —गार्गः । देवता - नक्षत्राणि । छन्द—जाती, त्रिष्टुप्
यानि नक्षत्राणि दिन्धन्तरिक्ष अप्सु भूमी यानि नरेषु दिक्ष ।
प्रकत्यंश्चन्द्रमा यान्येति सर्वाणि ममंतानि सन्तु ॥१
अष्टाविणानि णिवानि शग्मानि सह योग भजन्तु मे ।
योगं अपद्ये क्षेम च क्षम प्रवद्ये योगं च नमोऽहोरात्राग्यामम्तु ।२
स्वस्तितं मे सुप्रातः सुमायं सुदिवं सुमृग सुशकुन मे अस्तु ।
सृहवन्गने स्वस्त्यम्त्यं गत्वा पुनरायाभिनन्दन् ॥३
अनुहव परिहवं पिरहवाद परिक्षवम् ।
सर्वे मे ग्वितकुम्मान् परा तान्तस्वित. सुव ॥४
अपपावं परिक्षवं पुण्य भक्षीमहि क्षत्रम ।
शिवा ते पा न सिकां पुण गश्चामि मेहताम् ॥४
इमा या ब्राह्मणस्ते विपूचर्वात ईरते ।
सर्वाचारि द्र ता छत्वा मह्यं विवतमास्कृधि ॥६
स्वस्ति नो अस्त्व ।यं नो अस्तु नमोऽहोरात्राभ्यामस्तु ।७

आकाश, अन्तरिक्ष, पृथिवी, जल, पर्वेत और दिशाओं में नक्षत्र दिखाई देते हैं और जिन नक्षत्रों को प्रदीप्त करते हुये चन्द्रदेव प्रकट होते हैं वे नक्षत्र मुफ्ते सुव प्रदान करें ।। १ ।। सुख का दर्शन करने वाले जो अट्ठाई त नक्षत्र हैं व मुक्ते फल प्रदान करन के लिये समान बुद्धि वाले हों। मैं नक्षत्रों का सहयोग पाकर अलम्य वस्तुकी प्रत्यित को सिद्ध करूं और प्राप्त हुई वस्तु नी रक्षा का सामर्थ्य भी पाऊँ। दिवस और रात्रि को मेरा नमस्कार है ।। ।। सुन्दर प्रातःकाल मुक्ते सुख प्रदान करें, सार्यकाल मुक्ते सुखी करे। दिवस और रात्रिभी सुख दें। मैं जिस प्रयोजनीय नक्षत्र में प्रस्थान करूँ, उसमें हरिण आदि शुभ शकुन के रूप में अनुकूत गति वाले हों। हे अग्ने ! ह व प त्र नक्षत्रों को हमारी हवियां पहुँचकर हमारी प्रशंक्षा करते हुये फिर आगमन करो ॥ ३॥ हे सविता देव ! सब नक्षत्र सहित तुम अनुभव (टौक) परिहव, कठोर भाषण, वर्जित स्थल प्रवेश, खाली वर्रा नं और छींक आदि अपशकुनों और दुनिमितों को हमसे पृथक करो ।। ४ ।। अहित करने वाली हींक हम्से दूर हो, धन प्राप्ति के निमित्त भाग में प्रुगाल-दर्शन नपुं न क-दर्शन निषिद्ध , यह सब हमारे पाक का शमन करने वाले हों ! ।। ५ ।। हे इन्द्र जिन दिशाओं को आँधी चलती हुई धुँ बला करती है, उन अन्वकार से ढकी दिशाओं को अनुकूल रूप से स्थित करते हुये मेरे लिये कल्यामा करने व ली करो । ६॥ हमारा भय दुर हो। दिन और रात्रि को नमस्कार है। हमारे लिये मङ्गल हो ॥ ७ ॥

#### ६ स्नक्त

(ऋषि-शान्तानिः। देवता-मन्त्रोवनाः। छन्दः-वृहतीः, अनुष्टुणः प्रभूति शान्ता द्यौः पृथिवी शान्तिमिदमुर्वन्तिन्क्षिम्। शान्ता उदन्वतागपः शान्ता नः सन्त्वोषधीः॥१ शान्ता नि पूर्वे छपाणि शान्तं नो अस्तु कृताकृतम्। शान्तं भूत च भव्यं च सवंसेव शमस्तु नः॥२ इ यं या परमेष्ठिनी वाग् देवी ब्रह्मक्षिता। ययेव मसृजे घोरं तयेव शान्तिरस्तु नः ॥ ३ ॥

इदं यत् परमेष्टिनं मनो वां ब्रह्मर्सेशितम् । येनैव समृजे घोर तेनैव शान्तिरस्तु नः ॥ ४ ।।

इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मन.षष्टानि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि चैरेव समुजे घोर तैरेव शान्तिरस्तु नः ॥ ४ ॥

> शं नो मित्रः श वरुगा विष्णुः शं प्रजापतिः। शं न इन्द्रो वृहस्पतिः शं नो भवत्वयमा ॥ ६ ॥

शं नो मित्रः शं वरुणः शं विवस्वांचमन्तकः । उत्पाताः पाथिवान्तरिक्षाः श नो विविचरा ग्रहाः ।। उ ।। शं नो भूमिर्वेष्यमाना शमुल्का निर्हत च यत् । शं गावा लाहितक्षीराः श भूमिरव तीर्यतीः ॥ = ।।

नक्षत्रमुल्का भिहय शमस्तु नः श नोऽभिचाराः शमु शमु सन्तु कृत्या श ना निखाता वल्गाः शम्लका देशोहसर्गाः शमु नो भवन्तु । ६ ।

> शं नो ग्रहाश्चान्द्रमसाः ज्ञमादित्यश्च राहुणा। शं नो मृत्युर्थं मकेतुः श रुद्रास्तिग्यतेजसः । १०॥

शं रुद्राः श वसवः शमादित्या शमग्नयः ।

इां नो महर्रयो देवाः शं देवा शं वृहस्पितः ॥ ११ ॥

ब्रह्म प्रजापितधाता लोका वेदा सप्त ऋष्यऽ न ोः। तैर्मे कृतं स्वसःययनिमन्द्रो मे शर्म यच्छन्तु ब्रह्मा मे शर्न यच्छन्तु ।

विश्वे मे देवाः शर्मा यच्छन्तु सर्वे मे देवाः शर्म यच्छन्तु ॥ १२॥ यानि कानि चिच्छान्तानि लोके सप्त ऋपयो विदुः।

सर्वाणि शं भवन्त मे शं अस्त्वभय मे अस्तु ॥ १३ ॥ पृथिवी शान्तिरन्तिरक्ष शांतिद्यौः शान्तिपापः शान्तिरोषधयः शांति वनस्यतयः शान्तिविश्वे भ देवाः शान्तिः सर्वे मे देवाान्तिः शांतिः

. ;

शान्तिः शान्तिभि । ताभिः शान्तिभिः सर्वे शान्तिभिः शमया-मोऽहं यदिह घोर यदिह कर्र यदिह पापतच्छान्तं तिच्छवं सवर्गेव-शमस्तु नः ॥ १४॥

अपने कारण के उत्पन्न दोपों का शमन करता हुआ द्युलोक हमें सुख दे, विशाल अन्ति क्ष और पृथिवी भी हमें सुख शान्ति प्रदान करें। समुद्र के जल और औषिवयाँ. भी हमें शान्ति दें ॥ १ ॥ कार्य कारण बौर न हो सकने वाला कार्य भी मुक्ते सुख दें। मेरे पूर्व पापों के फल भोग भी शांत हों। मेरा दुष्कर्म और विरुद्धाचरण भी मान्ति को प्राप्त हों। भूतकाल का और आगे होने वाले का दोष और वतंमान काल का कर्म दोष भी शान्त होता हुआ सुख दे ।२। परम स्थान की निवासिनी मन्त्रों द्वारा उत्कृष्ट और विद्वानों द्वारा अनुभव में लाई हुई परमेष्टी की वाणी रूप सरस्वती, जो शाप आदि में भी उच्चरित हाती है, हमारे लिए . सुख देने वाली हो ।।३।। परमेश्री द्वारा विरिचत संस्कार का मूल कारण रूप मन, जो घोर कमं करने वाला है, वही मन हमारे लिए होने वाले घोर कर्म को शान्त करने वाला हो ॥४॥ जिन पंचेन्द्रियों को मैंने घोर कर्म में प्रयुक्त किया था, वह ज्ञानेन्द्रियाँ हमारे घोर कर्म की शान्ति करें ।।।। दिन के अभिमानी देवता मित्र, रात्रि के अिमानी देवता वहरा, विष्णु, प्रजापति, इन्द्र, वृहस्पति और अर्यमा देवता हमको शान्ति दें।६। मिल, वरुण, सूर्य, अन्तक, पृथिवी और अन्तरिक्ष में होने वाले उत्पात और आकाश में विचरण करने वाले ग्रह हम।रे लिये शान्ति करने वाले हों ।।७।। कांपती हुई पृथिवी, कम्प के दोष को दूर करती हुई शान्ति देने वाली हो। ज्वाला रूप से ।गरने वाली विजलियों वाला स्थान भी सूख-दायक हो। द्ध के स्थान ५र रक्त देने वाली धेनु तथा फटती हुई पृथिवी यह भी हमारे दोपों को शान्त करें ॥ ।।। उल्काओं के आघात से स्थाई च्युत नक्षत्र हमें शान्ति दें, शत्रुओं के कृत्यादि अभिवार कर्म सुख दें, भूमि खोद कर हड्डी और केश आदि लपेट कर बनाई गई विष पुत्त-लिकाऐ हमारे लिए शान्तिप्रद हों विद्युत अपने देखने से प्राप्त हुई ण्याधि को दूर करे। राष्ट्र में होने वाले विघ्न भी सान्त हो ।।।। चन्द्र- मण्डल के ग्रह, र'हु से ग्रस्त सूर्य, घूमकेतु का अनिष्ट और रद्र के तीक्षण सन्ताप देने वाले उपद्रव, यह सभी शांति कराने वाले हों । १०। ग्यारह कद्र आठ वसु, वारह आदित्य, इन्द्रादि देवता, वृहस्पति और सब अग्नियां हमको गांति दें ।। ११।। ब्रह्म, प्रजापित, घाता, और सब लोक, चार वेद, मर्साप अग्नियां यह सब मुभे कल्याण देने वाले हों। इन्द्र ब्रह्म विश्वेदेवा और सब देवता मेरा कल्याण करें।। १२।। ब्रह्मिणण शांति करने वाली जिन-जिन वस्तुओं के ज्ञाता है, वे सब वस्तुएें मुभे सुख देने वाली हों, सब ओर से मुभे सुख और अभय की प्राप्ति हो।।१६।।पृथिवी गांति हे, हो गांति दे जल औषधियां, वनस्पतियां, विश्वेदेवा और सभी देवना मुभे घान्ति दें। शान्ति से बढ़ कर शांति हमको मिले। विष्ते ति फल, क्रूर फल और पापमय फल जो हमें मिलने वाला हो, वह कल्याण करने वाला हो।।१४।।

## १० स्कृत (दूसरा अनुवाक)

ऋषि—विशिष्टः । देवता - मन्त्रोक्त । छन्द तिष्टुर्)
शं न इन्द्रानी भवतामवीनिः श न इन्द्रावक्णा रातहव्या।
शिम द्रा सोता सुविताय शयो शं न इन्द्रापूषणा वाजपातौ । १।
शं नो भग शमु नः शं सो अस्तु शं नः पुरिधः शमु सन्तु रायः।
शं ने भग शमु नः शं सो अस्तु शं नः पुरिधः शमु सन्तु रायः।
शं नः सत्यस्य सुपमस्य शंसः श नो अयंमा पुरुजातो अस्तु ॥२
शं नो धाना शमु धर्ता नो अस्तु शं न उरूवी भवतु स्वधाभिः।
शं रोदसी वृहती शं नो अदः शं नो देवान मृहवानि स तु ॥३
शं नो अग्निज्यों तिरनीको अस्तु शं नो मित्रा क्णाविवना शम।
शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु श न इपिरो अमि पांतु वातः ॥४
शं नो द्यावापृथिवो पूर्वहूतौ शमन्तिरक्षं दृशये नो अस्तु ।
शं न बीपधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पित्रस्तु जिष्णुः ॥५
शं न इन्द्रो वमुभिर्दे वो अस्तु शमादित्येभि वृह्णः मृशंसः।
शं नो सद्रो रद्रभिर्जलापः शं नस्त्वष्टा ग्नाभिग्ह श्रुणोनु ।६
शं नो सद्रो रद्रभिर्जलापः शं नस्त्वष्टा ग्नाभिग्ह श्रुणोनु ।६

शां नः स्वरूगां मितयो भवन्तु शां नः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः । । शां नः सूर्य उरूचक्षा उदेतु शां नो भवन्तु प्रदिशश्चतस्तः । शां नः पवता ध्रुवयोशभवन्तुं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः । । शां नो अदितिर्भवतु वृतेभिः शाँ नो भवन्तु मरुतः स्वर्गाः । शां नो विष्णु शमु पूषा नो अस्तू शां नो भवित्र शम्वस्तु वायु । । शां नो देवः सविता त्रायमागाः शां नो भवन्तुषसो विभातीः । शां नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शां नः क्षेत्रस्य प्रतिरस्तु शंभुः । १०।

हेइन्द्राग्ने! तुम अपनीरक्षाबुद्धि से हमारेदुः खों को दूर करो। यजमान से हवि प्राप्त करके इन्द्र और वरुण हमारा मङ्गल करें। सोम **और** इन्द्र सुख देने को तत्पर हों। इन्द्र ग्रौर पूषा देवता घोर युद्ध में हमारे संकट और भयों को नष्ट करने वाले हीं ॥१॥ भग देवता, नरा-शसदेवता हमारा कल्यागा करने वाले हों, वुद्धि, धन, वाणी यह सब हमें सुख दें, अर्यमा हमारे लिए मञ्जल करने वाले हों। देवता प्रों की स्तुतियाँ हमारा कल्याग करने में समर्थ हो । । धाता, वरुगा, पृथिवी, धावापृथिवी और पर्वत हम रे लिए मङ्गल करने वाले हों। देवताओं की स्तुतियां हमारा कल्याण करने में समर्थ हो ।।३।। ज्योतिर्मुख अन्ति मित्र, वरुए। और अध्विनीकुमार हमारा मङ्गल करें। पुण्यास्माओं के कर्म हमारे लिए कल्य एाकारी हो । बहते हुये वायु हमको शास्तिप्रद हो ।।। पर्वाति यज्ञ में आकाश पृथिवी हमारे लिये कल्य ण करने वाली हों। अन्तरिक्ष हमारी दृष्टि को सुखं दे। औषधि, वृक्षा लोकपाल, विजयी इन्द्र हमारी मञ्जल कामना करें।। १।। वसुओं सहित इन्द्र, आदित्यों सहित वरुण रुद्रों सहित, त्वष्टा देव हमारे लिये कल्याण योजना करते हुये हमारी स्तुतिय को श्रवसा करें।। ६ ॥ निष्पक्ष सोम, स्तोत्र शंसात्मक मन्त्र, सोम कूटने का पाषाण और सोम से सम्मादित होने वाले यज्ञ हमारा मंगल करें वेपी हमारे लिये कल्यागा - कारिगाी हो। प्रचुरता से

उत्पन्न होने वाली हिवयां भी हमारा कल्याएा करें ॥७॥ महान् तेजस्वी आदित्य हमारा मङ्गल करते हुये उदय को प्राप्त हों, चारों दिशायें स्थिर पवंत, निदयां और उनके जल हमारे लिए मङ्गलमय हों ॥६॥ देवमाता अदिति हमको सुख दे, विष्णु, पूपा और मक्द्गण हमारे लिये मङ्गल करें जल और वायु हमको शान्ति देने वाले हों ॥ ६॥ भय से त्राण करने वाले सविता, ऊपा का अभिमानी देवता विमाती, वर्षा देने वाले पर्जन्य और क्षेत्रफल शम्भ हमारा कल्याण करें ॥१०॥

## ११ स्वत

(ऋपि - वशिष्ठः । देवता - मन्त्रोक्तः । छन्दः - त्रिष्दुप्

शंनः सत्यम्य पतयो भवन्त् शंनो अर्वन्तः शमु सन्त् गावः । शंन ऋभव सुकृतः सुहस्ताः शंनो भवन्तु पितरो हवेषु ॥१ शंनो देश विश्वदेश भवन्तु शंसरस्वती सह धोमिरस्तु । शमिष्याचः शमु रातिपाचः शंनो दिक्याः पाय्विवा शंनो अप्याः।२ शंनो अज एकपाद देवो अस्त् शमहिर्वन्तः शंसपुदः । शंनो अपांनपात् पेहरस्तु शंनः पृश्विमभवतु देवगोपा ॥३ आदित्या नदो वसवो जुपन्तामिदं बह्म कियमाग् नवीयः । शृपान्तु नो दिव्याः पाय्वासो गोजाता उत्त ये यिक्यासः ॥४ ये देवनामृत्विजो यिक्यासो मनोर्यजता अमृता ऋतज्ञाः । ये नो रामन्तामुक्गायमद्य यूय पातास्वस्तिमः सदा नः ॥४. तदस्तु मित्रावरुग तदन्ते शंयो समस्यमिदमस्य शस्तम् । अशोमित् गायमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे वृह्ते सादनाय ॥६

सत्य का पालन करने वाले देवता हमारे लिये मङ्गल करें। गवाहच ज्ञान्ति प्रदायक हों, ऋभु और पितर हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होते हुये सुख दान करें।। ।। अनेक स्तोत्र वाले इन्द्रादि देवता हमारा मङ्गल करें सरस्वती हमारा कल्याण करें, दानशील विश्वेदेवा हमें सुखी करें आकाश पृथिवी और जल में उद्यन्न देवता हमारा कल्याण करें।। रा। अजैकपाद न मक देवता हमारे लिये शान्ति देने वाले हों, अहिंबुं ध्न्य देवता, अपान्तपात देवता समुद्र और महतों की माता पृश्ति यह सब हमारा मङ्गल करें ।। ३ ।। आदित्य, रुद्र और वसु देवता इस नये स्तोत्र को स्वीकार करें पृश्ति से उत्पन्न यज्ञा हे देवता तथा द्युलोक के और पृथिवी के देवता भी हमारे इस स्तोत्र का श्रवण करें । ४।। देवताओं के ऋतिवज यज्ञा हे, मनु के पुत्र तथा अमृत्व प्राप्त सत्य निष्ठ देवता हमको विस्तृत यश द । हे देवताओं ! कल्याणमय रक्षा साधनों के द्वारा तुम हमारा सदा पालन करते रहो । १। हे दिन के अभिमानी देवता मित्र, हे राज्यभिमानी देव वहणा ! रोगों की शान्ति और भयों के दूर होने का फल हमको मिले । हम खेत आदि रूप प्रतिष्टा और धन को प्राप्त करें । आकाश और सबकी आश्रयभूत पृथिवी को नमस्कार है ।। ६।।

## १२ सूक्त

ऋषि—विशिष्ठ: । देवता — उमा । छन्द ति पुण् उपा अप स्वस्तिमः स वर्तयित वर्तिन सुणातता । उया वजं देविहतं सनेम मदेम शतिहमाः सुवीराः ॥ १ ॥ अपनी बिहन रात्रि के अन्धकार को, उषा आते ही हटा देती है और प्रकाश करती हुई इहलौकिक, पांग्लोकिक मार्गों को खोलती है । इम य्षा से हम देवताओं के लिए हव्य रूप अन्न पार्वे और सुन्दर अपत्य वाले होते हुये सौ हेमन्तों तक जीवित रहते हुए सुखी हों ॥ १॥

## १३ स्रक्त

(ऋषि — अप्रतिरथः । देवया — इन्द्रः छन्दः – त्रिष्दुप्) इन्द्रस्य वाहू स्थिविरौ वृषाणौ चित्रा इमा वृषभौ पारियद्णा । तौ योक्षे प्रयमो योग आगते याभ्यां जिनमसूराणां स्वयंत् ॥ १ ॥ आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाधनः क्षोभणक्चर्षणीनाम् । संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत् साकमिन्द्रः ॥ २ ॥

संकन्दनेन भिषेण जिष्णुनाऽयोध्येन दुश्च वनेन घृष्णुना । त द द्रेण जण्त तत् साहध्वं युधो नर इपुहस्तेन वृषणा ।३। स इपुहस्ते. स निष्क्षिभिवंशी सस्रष्टा स युध इन्द्रों गणेन । संसृष्टाजत् सोमपा बाहुणध्युं ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ।४। वलविज्ञायः स्थिवर प्रवीरः सहस्वान् वाजी सदमान उग्रः। अभिवीरो अभिषन्वा सहोज्जिजंत्रमिन्द्र रथमा तिष्ट दिदन् । ॥ इमं वीरमनु हर्षध्वमुग्रमिन्द सखायो अनु स रभध्वम् । ग्रामजित गोजित वच्चवाहुँ जपन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । ६। अमि गोत्राग्ति सहमा गाहमानीऽदाय उग्रः शतमन्यु रिन्दः। दुरच्यवनः पूतनाप। डयोग्योस्माक सेना अवतु प्र युत्सु । ७। वृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रां अपवाधमानः। प्रभञ्जञ्छत्रन् प्रमृणःनिमत्रनमस्माकमेध्यविता तन्नाम् ।=। इन्द्र एपां नेता वृहस्पतिदं क्षिणा यज्ञ पुर एतु सोमः। देवसेनानामभिभंजतीनां जयन्तीनानां मरुतो शर्घ उग्रम् ।६। महामनासां भूत्रनच्यवानां घो ने देवासों जयतामुदस्थात् ।१०। अस्माकिमन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इपवस्ता जयन्तु । अस्माक वीर उत्तरे भवन्त्वस्मान् देवासोऽवता हवेषु ।११।

में देवताओं से बैर करने वाले रक्षिसों को जीतने वाली इन्द्र की अगुक-वर्षके और अभीष्ट वर्षक भुजाओं का कल्यामा के लिए पूजन करता हूं ।।।।। द्रुनकर्मा बुद्धि को तीक्ष्मा करने वाले, भयंकरः विद्युतों के प्रेरक, शत्रु-नाशक, स्थ्यं समर्थं इन्द्र मत्रु केना के जीतने वाले हैं, अतः इन्द्रित कामनाधों को पूर्ति के लिए उन्हीं का सहारा लेना चाहिए।।।। विजयशील, रम्धेत्र में आसिवत वाले, भत्रुओं को स्लाने वाले, चनुर्घारी, प्रभीष्टवर्षक इन्द्र की सहायता से विजय को प्रःप्त होओ। हे वीरों ! उन्हीं के अनुग्रह से शत्रु को वश्च में करो। ३। खगव री, वामाधारी वीरों से युवत इन्द्र व्यने वीर अनुचरीं को मत्रु के सामने भेजते हैं और

युद्ध की कः मनांसे आने वाले शत्रुओं को जीतते हैं। यह सोमणधी प्रचण्ड धनुष वाले भुजबल में प्रवृद्ध और शत्रुओं के संहारक हैं। हे वीरों ! उन इन्द्र की कुण से दिजय प्राप्त करो ।।४।। यह इन्द्र महावली अन्तवान धनवान शत्रुओं को वश में करने वाले, बीरों से युक्त हैं यह शत्रुओं के बल को सामने जाते ही जीतते और उनके गवादि धन को अपने वश में कर लेते हैं। हे इन्द्र ! तुम ऐसे गुर्गा से धुक्त हो इसलिए इस विजयात्मक रथ पर चढो ।। १ ।। हे समान कर्म और मित वाले बीरो ! तुम इन धीर कर्मा इन्द्र की ग्रागे बढ़ाकर उत्साह में भर जाओ शत्रुनाण में प्रवृत्त इन्द्र के साथ बढ़कर तुम भी शत्रु के नाश करने व ला कर्म करो। यह इन्द्र शत्रु से पामों, गौओं और संग्राम भूमि की जीत लेते हैं। इनकी भूजाएं बच्च के समान दृढ़ है। यह अपने पर क्रम से ही शत्रु सेना का मदन कर डालते हैं।।।।। यह शत्रुओं को चीर कर धुमे चले जाते हैं। अनेक प्रकार के क्लोध करते हु। यह प्रचण्ड पराक्रम वाले इन्द्र शत्र ओं की सेना को वश में कर लेते हैं। इनके सामने ठहरने का कोई साहस नहीं करता। ऐसे इन्द्र रण क्षेत्र में हमारी सेना के रक्षक हो ॥७॥ वे इन्द्र देवताओं का पालन करने वाले हैं। हे इन्द्र ! तुम हमारे रात्रुओं को मारते हुए रथ सहित बढ़ते चली। मत्रुओं को अमित्रों को मारो और हमारी २क्षा करते हुए प्रवृद्ध होओ ।। दा। इन्द्र हमारे शत्रुओं को परास्त करने वाली विजयवाहिनी सेनाओं के नेता हों वृहस्पति पूर्व भाग में, सोम और यज्ञ दक्षिए। में तथा मरुद्गण इनके बीच में चलें ।। ६ ।। शस्त्रास्त्र वर्षक इन्द्र, शत्रु को भगाने वाली वहरा। मरुद्गण और आदित्य शत्रुओं को वश में करने वाली शक्ति के सहित प्रकट हो और आदित्य शत्रुओं को इस लोक से भी गिराने में समर्थ अत्यन्त यश वाले देवताओं के जय घोष छा जाय ॥ १० ॥ युद्धों का अवसर प्राप्त होने पर इन्द्र हमारी रक्षा करें। हमारे आयुध शत्रुओं पर ं विजय पाने में समर्थ हों हमारे वीर सैनिक विजय प'कर उल्लासमय हों । हे देवताओं ! संग्र.म भूमि में तुम हमारे रक्षक होओ ।।११।।

#### १४ सुक्त

श्चिम अअर्वा। देवता — वाद्यापृथिव्यो । छन्द — तिष्दुप्)
इन मुच्छे योऽवसान मागां शिवे में द्यावापृथिवी अभूताम।
असपत्नाः प्रदिशो मे भवन्तु न वै त्वा द्विष्मो अभयं नो अस्तु । १।
श्रेष्ठ फल रूप लक्ष्य स्थान को मैं प्राप्त हो गया हूँ। आकाश
और पृथिवी मेरे लिए मङ्गलमय हों। चारो दिशाएं निरुद्धव हों।
हे सपत्न हम तुम्हारे हैं पी नहीं है इश्लिए हमको अभय प्राप्त कराओ। १।

#### १५ स्वन

(ऋषि - अथवी । देवता - इन्द्र मन्त्रोक्ता: । छन्द - वृहती, जगती, पंक्ति, त्रिष्टुप्)

यत इन्द्र भयामहे ततनो अभयं कि ।

मघवंछिच तव त्वन ऊंतिभिवि द्विषी वि मृधो जिहा । १।।

इन्द्रं वयमनूराध हवामहेऽनु राध्यास्ग द्विपदा चतुष्पदा।

मा नः सेना अरक्रीक्प गृविपर्च रिन्द्र द्रहो वि नाशय।। ।।

इन्द्रस्त्रानीत वृत्रहा परस्फानो वरेण्यः।

स रक्षिता चरमतः स मध्यता स पश्चात स पुरस्तान्नो अस्तु ।३।

उक्षं नो लोकमनु नेपि विद्वान्तस्य यंज्ज्योतिरभयं स्थिति।

उग्रा त इन्द्र स्थिविरस्य वाहू उप क्षयेम शरणा वृह्न्ता ॥ ४॥

अभयं नः करन्यतिकामय द्या ॥पृथिवी उभे इमे।

अभयं पाद्यादभय पुरस्यादत्रागद्वरादभय नो अस्तु ॥ ४॥

अभयं मिलादभयमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षान्।

अभयं नन्त्रमभयं दिवा नः सर्वा आशा मन् मित्रं भवन्तु ॥ १॥

अभयं नन्त्रमभयं दिवा नः सर्वा आशा मन् मित्रं भवन्तु ॥ १॥

हे उन्द्र ! तुम अभय देने वाले हो । हमारे भय के कारण रूप उपद्रव को दूर करते हुए हमारी रक्षा करो । तुम अपने रक्षा-साधनों को हमारी और प्रेरित करो ॥ १ ॥ हम उन पूज्य इन्द्र को कामना पूर्ति के लिये आहूत करते हैं। हम दुपाये, चौजायों से युक्त हों हमारी कामना पूर्ति में बाधक शत्रु सेना टूर रहे। हे इन्द्र ! हमारे शत्रु ओं को सब ओर से नष्ट कर डालो ॥ २ ॥ वृत्रासुर के ताड़न करने वाले, वरण करने योग्य इन्द्र हमारी रक्षा करें। अन्त, मध्य, धे अं अग्गे सर्वत्र वे इन्द्र हमारी रक्षा करने वाले हों ॥ ३ ॥ हे इन्द्र ! तुम सबके जानने वाले हो, हमें इहलोक और परलोक स्वर्ग प्राप्त कराओं स्वर्ग में ज्योतिर्मान सूर्य हमको अभय अग्रेर कल्याण के देने वाले हों। हे इन्द्र ! तुम्हारी शत्रु ओं का संहार करने में समर्थ महावली भुजाओं को हम अपनी रक्षा के लिये पावें ॥४॥ अन्तरिक्ष हमको अभयप्रद हो, आकाश-पृथिवी भी हमको अभयता देने वाली रक्षा दें। चारों दिशाएं भा हमको सब ओर से अभय प्रदान करने वाली हों॥ ॥ मित्रों से अभय प्राप्त हो शत्रु ओं से भी हम भयभीत न हों, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के शत्रु हमको भव के कारण न बने दिवस, रात्रि और सब दिश ऐं मुफे अभय प्रदान करती हुई मित्र के समान हिन करने वाली हों।।।।

## १६ सूक्त

(ऋषि-अथर्वा। देवता:-मन्त्रोवताः। छन्द-अनुष्दुप, शक्वरी)
असपत्नं पुरस्तात पञ्चानो अभय कृतम । सिवता मा दक्षिणत-उत्तरानमा शचीपतिः ।१। दिवो मादित्या रक्षन्तु भूम्या रक्षन्त्वग्नयः। इन्द्राग्नी रक्षतां मा पुरस्तादिश्वनावभितः शर्म यच्छताम्। तिरश्चीनष्टत्या रच्चन जातवेदा भूतकृतो मे सर्वतः सन्तु वर्म ।ः।

हे सवितादेव ! हे पित्नयों सिहत देवताओं ! पूर्व और पिश्चम दिशाओं को हजारे लिये शत्रुओं से शूना करो । उत्तर दिशा में शिच ति इन्द्र हमारी रक्षा करें और दक्षिशा में सूर्य हमारे रक्षाक हो ।। । सूर्य-मंडल में आदि य मेरी रक्षा करें, पृथिवी में अग्नि मेरी रक्षा करें पूर्व- दिशा में इन्द्राग्नि भरे रक्षक हो । दिशाओं में अग्नि रक्षा करने व ले हों, वे भूतिपशाचों का मर्दन करने वाले, कवच रूप होते हुये रक्षा करें। २। १७ सुक्त

(ऋषि-अथर्वाः । देवता-मन्त्रोक्ता छन्दः — जगती, शनवरी। अग्निमी पातु वसुभिः पुरस्तात् तस्मिन कमे तस्मिञ्छये तां पुरं प्रीम । स मा रक्षतु मा गोपायतु तस्मा आत्मान पारे-ददे स्वाहा । ।

वायुर्मान्तिरक्षेणैतस्या दिशः पातु तस्मिन् क्रमे तस्मिञ्छ्ये तां पुर प्रेमि । स मा रक्षतु स मा गोवायतु यस्मा आत्मार्न परिददे स्वाहा ।२।

सोमो मा रुद्रंदिक्षिणाया दिशः पातु तस्मिन् कमे तस्मिन्छ्ये तां पुरं प्रीम । स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परिददे स्वाहा ।३।

वरुणो मार्दित्यौ रेतस्य दिशः पातु तस्मिन् क्रमे तस्मिन्छ्ये तां पुर प्रौमि । स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्माआत्मानं परि-ददे स्वाहा ।४।

स्यों मा द्यावापृथिवीभ्यां प्रतीच्वा दिशः पातु तस्मिन् क्रमे तस्मि ञ्छ्ये तां पुरं प्रैमि । स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परिददे स्वाहा । ।

आपो मौपधीमतीरेतस्या दिशः पान्तु तासु क्रमे तासु श्रये ताँ पुरं प्रैमि । स मा रक्षन्तु ता मा गोपायन्तु ताम्य आत्मानं परिददे स्वाहा । ।

विश्वकर्मा म सप्तऋषिभिरुदीच्या निशः पातु तस्मिन् कृमे तस्मि च्छ्ये तां पुरं प्रैमि । स मा रक्षतु स मा गोपायतु तःमा आत्मानं परिददे स्वाहा । ।।

इन्दो मा मध्दवानेतस्या दिशः पातु तस्मिन् क्रमे तस्मिन्छ्ये

तां पुरं प्रमी। समा रक्षतु समा गोपायतु तस्मा आत्मानं परिददे स्वाहा ।=।

प्रजापितमा प्रजननवान्त्सह प्रतिष्टाया घ्रुवाया दिशः पातु तस्मिन् क्रमे यस्मिञ्छ्ये तां पुरं प्रीम । समा रक्षतु स मा गोपायतुतम्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा । ।

वृहस्पितमी विश्व देव रूध्तीचा दिशः पातु यस्मिन् क्रमे तस्मिन्छिये तां पुरं प्रेमि । स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्व।हा ।१०।

पृथिवी में अग्नि और पूर्व में पशु देवता मेरे पक्षक हों। पाद-प्रक्षेप और पाद-पक्षेप के स्थान में, जहाँ जाऊँ, वहीं यह अग्नि मेरी रक्षा करने वाले हों। मैं अपनी रक्षा के निमित्त वसुमान अग्नि का आश्रय ग्रह्मा करता हूँ।।१।। अन्तरिक्ष में और पूर्व दिशा में वायु मेरे रक्षक हों पाद-प्रक्षाप और पाद-प्रक्षेप के स्थान में, जहाँ भी मैं जाऊँ, वहीं यह वायू मेरी रक्षा करें। मैं अपनी रक्षा के निमित्त ही वायु देवता की शरण में जाता हूँ, वह मेरी सब ओर से रक्ष्ण करें। श सोम और रुद्र दक्षिएए में मेरे रक्षक हो । पाद प्रक्षेप और पाद प्रक्षेप के स्थान में भी यह दोनों मेरी रक्षा करें। जिस शिय्या परजा रहा हुँ, वहां सब ओर से सोम मेरे रक्षक हो। मैं अपनी रक्षा के निमित्त सोम देवता का आश्रय यहण करता हूँ ॥ ।। आदित्यों के सहित वरुगा दक्षिगा दिशा में मेरे रक्षक हो । पाद प्रक्षेप में तथा पाद प्रक्षेप के स्थान में मेरी रक्षा करें। शब्या रूप पर में वे वरुण सब ओर से रक्षक हो । मैं अपनी रक्ष्ण के लिए अपने को वरुण देवता के लिए सौपता हूँ । १। द्यावा पृथिवी सहितं सूर्य पश्चिम दिशा में मेरे रक्षक हो पाद और प्राक्षीप में और पाद प्रक्षीप के स्थान में यह मूर्य मेरे रक्षक हो । मय्या रूप पुर में सूर्य सब ओर से मेरी रक्षा करें। मैं अपनी रक्षा के लिये अपने को सूर्य के लिये सौ पना हूँ । । औषधि युक्त

जल इस दिशा में मेरे रक्ष.क हों। पाद-प्रक्षेप में और पाद-प्रक्षेप के स्थान में तथा जिस शय्या रूप पुर को मैं प्राप्त होरहा हूँ, वहां वंत्र जल मेरी रक्षा करें। में अपनी रक्षा के लिए अपने को जल के लिए भीपता हूं ॥६॥ विश्व के रचिवता परमेश्वर सप्त ऋषियों सहित उत्तर दिशा में मेरे व्हाक हों। पाद-प्रक्षेप में और पाद प्रक्षेत्र के स्थान में यह सप्तिषि रूप विश्वकर्मा मेरे रशक हों। शय्या रूप पुर में भी वे सब और मैं तेरी रक्षा करें। मैं अपनी रक्षा के लिये अपने को उन्हीं रक्षा करने वाले सप्तिपि मय विश्वकर्भा को सौंपता हूँ।।।। मध्द्रण युक्त इन्द्र उत्तर दिश में मेरे रक्षक हों। पाद प्रक्षेत्र में और पाद प्रक्षेप के स्थान में यह मरुद्गमा युवत इन्द्र मेरे रक्षक हो । शय्या रूप जिस पुर में मैं जा नहा हूँ वहां भी यह मेरी सब ओर से रक्षा करें। में अपनी रक्षा के लिये उन्हीं मरुत्वान इन्द्र को सौंपता हूँ।। ८।। विश्व की उत्पत्ति के कारण रूप प्रजापित ध्रुव दिशा में मेरे रक्षक हो। पाद प्रक्षेप में तथा पाद-प्रक्षेप के स्य न में और जिस शय्या रूप पुर में मैं जा रहा हूँ वहां भी सब ओर यह प्रजापित मेरे रक्षक हो। मैं प्रपनी रक्षा के लिये अपने को उन्हें सीं ता हूँ 181 देवताओं के हितेपी नहस्मित सब देवताओं सहित अर्ध्व दिशा में मेरे रक्षक हो । पाद प्रक्षीय में तथा पाद प्रक्षीय के स्थान में जिस शय्या रूप पुर में मैं जा रहा हूँ, वहाँ भी सब ओर यह वृहस्पति मेरी रक्षा करें। में अपनी रक्षा के लिये अपने को उन्हीं वृहस्पति देवता को सौंपता हूँ ॥१०॥

#### १= स्कत

( ऋषि-अयर्वा । देवताः - मन्त्रोक्ताः । छन्द--त्रिष्टुप्: ब्रनुष्टुप् )

अग्नि ते वसुःन्तमृच्छन्त् । . ये माघाययः प्राच्या दिशोऽअभिदासात् ।१। वायुं तेन्निः इवन्तमृच्यन्त् । की ०१६ अंश्लूष (५

ये माघायव एतस्या दिशोऽंभशसात् । रा सोम ते रुद्रवन्तमृच्छन्तु। ये म घायवो दक्षिणाया दिशोऽभि शसात् ॥३ वरण त आदित्यवन्तम्च्छन्त् । ये माघायत्र एतस्या दिशोऽभिदासात् । ४। सूर्यं ते द्यावापृथिवीवन्तमृच्छन्त । ये माघायत्र प्रतीच्या दिशांऽभिदासात् ।। अपस्त ओवधीमतोऋ च्छन्तु । ये माधायाव एतस्या दिशोऽभिदा गत् ।६। विश्वकर्माणं ते सप्तऋषिवन्तम्च्छन्त् । ये माधायव उदोच्या दिशोऽभिदासात् । श इन्द्रं ते मक्तत्वन्तम् च्छन्तु । ये माघायव एतस्या दिशोऽभिदासात् । 🖘 प्रजापति ते प्रजन्नवन्तम्च्छन्त्। ये माघायवो ध्रुवाया दिशोऽभिदासात् । ६। वृहस्पति ते विश्वदेववन्तम् च्छन्तु । ये माघाण्व अध्याया दिशोऽभिदासात् ।१०:

दूसरों की हिंसा-कामना वाले जो शत्र मुभे रात्र में अनुष्टान करने वाले की पूर्व की ओर ने आकर हिंसा करना चाहते हैं, वे वसुवंत अपने में पड़ते हुए वे नाश को प्राप्त हों। १। दूसरों की हिंसा-कामना वाले जो शत्र मुझ रात्रि में अनुष्टान करने वाले को पूर्व दिशा में आकर मारना चाहते हैं, वे शत्र अंतरिक्ष युवन वायु को प्राप्त होकर नष्ट हों। २। दूसरों की हिंसा कामना वाले जो अत्र मुभ रात्रि में अनुष्टान करने वाले को दिशाण दिशा से आकर मारना चाहते हैं, वे शत्र म्द्रवंत सोम को प्राप्त हो नष्ट हो। १३। दूसरों की हिंसा-कामना वाले जो शत्र रात्र अनुष्टान करने वाले को नष्ट हो। १३। दूसरों की हिंसा-कामना वाले जो शत्र रात्र अनुष्टान करने वाले को नष्ट हो। १३। दूसरों की हिंसा-कामना वाले जो शत्र रात्र अनुष्टान करने वाले को दिशाण दिशा से आकर मारना चाहते हैं, वे शत्र अनुष्टान करने वाले को दिशाण दिशा से आकर मारना चाहते हैं, वे शत्र अनुष्टान करने वाले को दिशाण दिशा से आकर मारना चाहते हैं, वे शत्र अनुष्टान करने वाले को दिशाण दिशा से आकर मारना चाहते हैं, वे शत्र अनुष्टान करने वाले को दिशाण दिशा से आकर मारना चाहते हैं, वे शत्र अनुष्टान करने वाले को दिशाण करने वाले को दिशाण स्वाप्त से सारना चाहते हैं, वे शत्र अनुष्टान करने वाले को दिशाण स्वाप्त से सारना चाहते हैं, वे शत्र अनुष्टान करने वाले को दिशाण स्वाप्त से सारना चाहते हैं, वे शत्र स्वाप्त से सारना चाहते हैं से शत्र स्वाप्त से सारना चाहते हैं से शत्र से सारना चाहते हैं से शत्र स्वाप्त से सारना चाहते हैं से सारना चाहते हैं से सारना चाहते हैं से शत्र से सारना चाहते हैं सारना चाहते हैं से सारना चाहते हैं से सारना चाहते हैं सारना चाहते सारना चाहते हैं से सारना चाहते हैं से सारना चाहते हैं से सारना चाहते हैं सारना चाहते ह

कादित्यव न वरुए। के पाश को प्राप्त होते हुये नष्ट हो ।४। दूसरों की हिंसा कामना वाले जो शत्रु मुझ रात्रि में अनुष्ठान करने दाले को पश्चिम दिशा से आकर मारना चाहते हैं, वे शत्रु द्यावापृथिवी को अपने प्रकाण से प्रकटकरने वाले सूर्य को प्राप्त होते हुए नष्ट हो । । दूसरों की हिसा कामना करने वाले जो शत्रु मुक्त रात्रि में अनुष्ठान करने वाले को पश्चिम दिशा से आकरमारना चाहते हैं, वे शत्रु औपिधमय जलसे नाश को प्राप्त हों ।६। दूसरों को हिसा कामना वाले जो शत्रु मुफ राति में अनुष्ठान करने वाले को उत्तर दिशा से आकर हिसित करना चाहते हैं, वे शत्र सप्तिपिमय विश्व कर्मा से नाज को प्राप्त हो । ७) हिसा-कामना व ले जो पत्र, मुझ रात्रि में अनुष्ठान करने वाले का उतर दिशा से आकर बघ करना चाहते हैं, वे बाबु मरुत्वान् इन्द्र को प्राप्त होते हुये नष्ट हो । । । जो पापरूप हिमा व ले शत्रु मुझ रात्रि अनुष्ठान को छ व दिशा से आकर मारना चाहें, वे प्रजनन से युक्त प्रजापित को पाते हुये नष्न हों । ६। जा पाप रूप हिंसा वाले शत्रु मुझ रात्रि में अनुष्ठान करने वाले की ऊर्ध्य दिशा शे आकर मारना चाहें, वे सव देवताओं सहित वृहस्पति के द्व रा नाश को प्राप्त हो ।। १०।।

#### १६ स्वन

(ऋषि-अथर्वा। देवता—मन्त्रोक्ताः। छन्द - वृहती पंक्त)
मित्रः पृथिच्योदकामत् तां पुरं प्र ग्रायामि वः।
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्मा च यच्छतु ।१।
वाय्अन्तरिक्षेगोदकामत् तां पुरं प्र ग्रायामि वः।
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्मा च वर्मा च यच्छतु ।२।
सूर्यो दिवोदकामत् तां पुरं प्र ग्रायामि वः।
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्मे च वर्मा च यच्छतु ।३।
चन्द्रमा नक्षत्रं घदकामत् यां पुरं प्र ग्रायामि वः।
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्मे च वर्मा च यच्छतु ।४।

सोम औषधीभिरुद क्रामत तां पुरं प्र णयामि वः।
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्मा च चर्म यच्छतु । प्र।
यज्ञो दक्षिणाभिरुदकामत् तां पुरं प्र णयामि वः।
तामा विशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु । ६।
समुद्रो नदोभिरुदकामत् सां पूरं प्र णयामि वः।
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु । ७।
प्रह्म ब्रह्मचारिभिरुदकामत् तां पुरं प्र णयामि वः।
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु । ६।
इन्द्रो वोर्येणोदकामत् तां पुरं प्रणयामि वः
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु । ६।
देवा अमृतेनोदकामं स्तां पुरं प्रणयामि वः।
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म व वर्म च यच्छतु । १०।
अजा । तिः प्रजाभिरुदकामत् तां पुरं प्रणयामि वः।
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु । १०।

मित्र नामवाले अग्निदेव अपने आश्रय स्थान पृथिवी से जिस पुर को रक्षा के लिये उठते हैं, उर शस्या युक्त पुर मे तुम प्रजावान पत्नीवान् राजा को प्रिष्ट करता हूँ। वह पुर अग्निदेव द्वारा रिक्षात है। तुम उसमें पहुँच कर शस्या, भवन आदि प्राप्त करो। वह पुरी तुम्हारे लिये अभेद्य कवच के समान सुख देने वाली हो।। १।। वायु अपने स्थान अन्तरिक्षा से जिस पुर की रक्षा के लिये चलते हैं, दह पुर वायु द्वारा पूर्णतया रिक्षात होता है। उस शस्या, गृह आदि से युक्त पुर में, मै तुम प्रजा, पत्नी से सम्पन्न राजा को प्रविष्ट करता हूँ। तुम उसमें पहुँच कर शस्या भवन आदि प्रप्त करो। वह पुरी तुम्हारे लिये अभेद कवच के समान सुख देने वाली हो।।।। आदित्य अपने रथान स्वर्ग लोक से जिस पुर की रक्षा के लिये उदित होते हैं, वह पुर उनके धारा पूरी तरह सुरक्षित हैं। उस शस्या

गृह आदि से युक्त पुर में सुम प्रजा, पत्नी से युक्त राजा को प्रविष्ट करता हूँ। तुम उभमें पहुँच कर निवास करो। वह पुर तुम्हारे भिये अभेद्य कवच के समान सु दायी हो ॥ ३ ॥ जिस पुर की रक्षा के लिये नक्षत्रवान चन्द्रमा उदय होते हैं, वह पुर उन चन्द्रदेव द्वारा भले प्रकार रक्षित है। उस शब्बा, भवन अदि से सम्पन्न पुर में सुमन्त्रजा और पत्नी वाले राजा को प्रविष्ट् करता है। तुम उसमें पहुँव कर निवास करो। वृद् पुर तुम्हारे लिये अभेग कवच के समान सुखदायी हो । ४। जिस पुर की रंक्षा के लिये सोम औपिषयों सहित प्रकट होते हैं, वह पुर उन साम रे भले प्रकार रक्षित है। उस शस्या और भवन आदि से सम्पन्न पुर ं में तुम प्रजा और पत्नी व ले राजाको प्रविष्ट क ता हूँ पहुँचकर निवास करो। वह पुर तुम्हारे लिये अभेध के बचक समान सुलदायी हो। प्रााजिस पुर की रक्षा के लिए दक्षिणा युक्त यज्ञ प्रकट हुआ है, वह पुर यज्ञ सं रक्षित है उस शय्या और भवन आदि सम्मन्न पुर में तुम प्रजा और पत्नी सहित राजा को प्रविष्ट करता हूँ। तुम उसमें पहुँचकर निवास करो । वह पुर तुम्हारे लिये अभेद्य कवच के समान सुखदायी हो ।। ६ ।। जिस पुर के रक्षार्थं निदयों सहित समुद्र उद्यत हुआ है, वह पूर समुद्र के जल से रक्षित है। उस शय्या और भवन आदि से युक्त पुर में तुम जापानी सहित राजा को प्रविष्ट करता हूँ। तुम उनमें पहुँचकर निवास करो। वह पुर तुम्हारे लिये अभेद्य कवच के समान सुत्र देने वाना हो ।। ७ ।। ब्रह्मव रियों से युक्त ब्रह्म जिस पुर की रक्षा करने को तत्पर हुये हैं, वह पुर ब्रह्मा से भले प्रकार रक्षित है। उस दारगा और भवन आदि से युक्त पुर में तुम प्रजा और पत्नी सहित राजा को प्रविष्ट करता हूँ। तुर वहाँ पहुँच कर निवास करो। वह पुर तुम्हारे लिये अभेद्य कवच के समान सुखदायी हो । ५ । अपने भूजबल सिहत इन्द्र जिस पुर की रक्षा करते है वह पुर उनके द्वारा भले प्रकार रिक्षात है । उम शब्या और भवनादि से युक्त पुर में तुम राजा को पत्नी और पुत्रों सिहत प्रविष्ट करता हूँ । तुम जाकर निवास करो । वहां पुर तुम्हारे लिये अभेद्य कवत्र के समान सुख देने वाला हो । ६ । जिस पुर की गक्षा अमृत के सहित देवता करते हैं, वह पूर उन देवताओं द्वारा

रिक्षित है। उस भवन शय्या आदि से सम्पन्न सुद्धेर पूरे में तुम राजा को पत्नी-पुत्रादि साहत प्रविष्ट करता हूँ। तुम समे जाकर निवास करो। वह पुर तुम्हारे लिये अभेग्य कवच के समान सुखदायी हो।। । मनुष्य आदि प्रजाओं सहित पुर की प्रजापित ने रक्षा की है, वह एर उन प्रजापित द्वारा भले प्रकार रिक्षित है। तुम राजा को पत्नी पुत्रादि महित उस सुन्दर पुर में प्रविष्ट करता हूँ। तुम उसमें जाकर रहो। वह पुर तुम्हारे लिये अभेग्य कवव के समान सुखदायी हो।।।।

#### २० सुक्त

(ऋष-अथर्वा। देवता-मन्त्रोक्ता। छन्द—तिष्दुप, जगती, वृहती,)
अप न्यधुः पौरुषेयं वध यिमन्द्राग्नी धाता सिवता बृहस्पतिः।
सोमो राजा वरुणो अश्विना यमः पूषास्मान् परि पातु मृत्यो ।१।
यानि चकार भुवनस्य यस्पतिः प्रजापतिमातिरिश्वा प्रजाम्यः।
प्रदिशो यानि वसते दिश्च तानि मे वर्माणि वहुलानि सन्तु।।
यत ते तनूष्वनह्यन्त देवा द्यराजयो देहिन ।
इन्द्रो यच्चके वर्म तद्स्मान् पातु विश्वतः। ३।
वर्म मे द्यावापृथिवी वर्माहर्वमे सूर्यः।
वर्म मे विश्वे देवाः कन् मा मा प्रापन् प्रातोचिका।।

जिस मरण कम को शत्रु ने गुप्त रूप से किया है, उसमें इन्द्र, अग्नि, घाना, सिवता, बृहस्पित, सोम, वरुण, ग्रिश्वद्वय, यम और पूषा हमारे कवचधारी राजा की रक्षा करें। १। प्रजा रक्षण के लिये प्रजापित और ने जो कवच बनाया है और जिन कवचों को, मातरिश्वा प्रजापित और दिशा, महादिशा, अवान्तर दिशाएं रक्षार्थ धारण करती हैं, वे कदच अने कहों। २। जिस कवच को असुर से युद्ध करते समय देवत ओं ने धारण किया था और इन्द्र ने भी जिमे पहना था, वह कवच सब ओर में हमारी रक्षा करने वाला हो।। ३।। द्यांग पृथिवी, अग्नि, सूर्यांनित मुक्त युद्धांभिलाषी को रक्षण-घारण रूप कवच प्रदान करें। हमारे राजा के समाप शत्रु-सेना गुप्त ीति से न पहुँव सके।।४।।

# २१ सका (तीसरा अनुवाक)

ऋषि- ब्रह्मा । देवता - छन्दासि । छन्द - वृहती)

गायत्र्यु िणगनुष्टुव वृहती पक्तिस्त्रिष्टुब जगत्ये । १। गायत्री छन्द, उप्णिक् छन्द, अनुष्टुप् छन्द, पंवित छन्द, छन्द,

त्रिप्दुप् छन्द और जगती छन्द के लिऐ आहुति स्वाहुत हो।।१।।

## २२ स्कत

( ऋषि-अङ्गिराः । देवताः - मन्त्रोक्ताः । छन्द—जगती, प्रभूति) श्राङ्गिरसानाम द्यंन् पञ्चानुवाकैः स्वाहा ।१। षष्ठाय स्वाहा । । सप्तमाष्टमाभ्यां स्वाहा ।३। नीलनखेभ्यः स्वाहा ।४।

हरितेभ्यः स्वाहा ।। क्षुद्रेभ्यः स्वाहा ।६।

पर्यायिकेभ्यः स्वाहा ।७। प्रथमेभ्यः शेखेभ्य स्वाहा 🖙।

द्वितीयेभ्यः शखेम्यः स्वाहा । । तृतोयेभ्यः शखेभ्यः स्वाहा। 101

उपीत्तमेभ्यः स्वाहा 17१ उत्तमेभ्यः स्वाहा 1१६।

उत्तरेम्यः स्वाहा ।१३। ऋषिम्यः ।१-।

शिखिन्यः स्वाहा ।१४। गणेभ्यः स्वाहा ।१६।

महागणेभ्यः स्वाहा ।१७।

सर्वेन्योऽङ्गि ोन्यो विदगणेन्यः स्वाहा । १ -।

पृथवसहस्राम्यां स्वाहा ।१६। ब्रह्मणे स्वाहा ।२ ।

ब्रह्मज्येष्ठा अम्भृतः वीर्याणि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिवमा ततान ।

भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे तेनहति ब्रह्मण स्पधितु कः । १।

यांगिरतों के लिए आदि में पाँच अनुवाकों से यह आहुति स्वाहुत हो । १। पष्ट के लिये, सप्तम अष्टम के लिये, नीलनखों के लिये हरितों के लिए, सूद्रों के लिये प्यायिकों के लिये, प्रयम शंखों के लिए द्वितीय तृतीय शंखों के लिये, उपोतमों के लिए त्तमों के लिए। उतरों के लिए, ऋषि में के लि. गिखियों के लिये, महागएगे के लिए, विद्वान् अङ्गि- रायों के लिये, पृथक सहस्रों के लिये, और ब्रह्मा के लिये आहूत स्वाहुतहों । २ से २० तक। सब वीर कर्म ब्रह्मा न्येष्ठ होते हैं, यह सब कर्म वेद से सम्पन्त होते हैं। पर्वकाल में ज्येष्ठ ब्रह्मा ने आकाश का विस्तार किया। ब्रह्मा सब भूतों में पहिले प्रादुर्भृत हुये इसलिये उनकी समानता कोई भी नहीं कर सकता।।२१।।

# २३ सक्त

(ऋषि-अथर्वा । देवता-मन्त्रोक्ताः । छन्यः-वृह्तीः, त्रिष्टुप्ः पंक्ति गायत्री, जगती)

अथर्वणानां चतुर्ऋ चेम्यः स्वाहा । १ पंचर्नेभ्यस्वाहाः। २। षडृचेम्यः स्वाहा ।३। सप्तर्चीम्यः स्वाहा । अष्टर्नेम्यः स्वाहा । १। नवर्नेम्यः स्वाहा । ६। दशर्नेभ्यः स्वाहा ।७। एकादशर्नेभ्यः स्वाहा ।८। द्वादशर्नेम्यः स्वाहा । ६। त्रयोदसर्नेम्यः स्वाहा ।१०। चतुदंशच भ्यः स्वाहा । ११। पंचदशर्भियः स्वाहा । १२ षोडशर्चेम्यः स्वाहा ।१३। सप्तदशर्चोम्यः स्वाहा ॥१४ अष्टाशर्चेभ्यः स्वाहा । १५। एकोनिविशति स्वाहा ॥१६ विश्वतिः स्वाहा । १७। महत्काण्डाय स्वाहा ॥ ८८ तृचेम्यः स्वाहा ।१६। एकर्चेभ्या स्वाहा ।२० क्षुद्धेभ्यः स्वाहा ।२१। एकानृचेभ्यः स्वाहा ।२२ रोहितम्यः स्वाहा ।२३। सूर्याम्यः स्वाहा ॥२४ न्नात्याभ्यां स्वाहा ।२४। प्राजापात्याभ्यां स्वाहा ।२६ विपासह्यै स्वाहा ।२७। माङ्गलिकेभ्य स्वाहा ।२८ ब्रह्मण स्वाहा। ६ ब्रह्मज्येष्ठा सम्भृता वीर्याणि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिवमा ततान भूतानाँ ब्रह्मा प्रथमीत जज्ञे तेनाहंति ब्रह्मगा स्पधितुं कः ।३० आयर्वणों की चार ऋचाओं को, पाँच ऋचाओं को, छै ऋचाओं सत ऋवाओं अाठ ऋवाओं नी ऋवाओं, दश ऋवाओं, ग्यारह ऋवाओं वारह ऋवाओं तेरह ऋवाओं, चौदह ऋवाओं, पन्द्रह ऋवाओं; सोलह ऋवाओं, सतरह ऋवाओं, अठारह ऋवाओं, उन्नीस ऋवाओं, वीस ऋवाओं महत्काराण्ड तृवों, एकार्ची, क्षुद्रों, एकानचीं, रोहितों, सूर्यों प्रजापात्यों विपासिह मांगलिकों और ब्रह्मा के लिये स्वाहुत हो । १ से ६ । सर वीर कर्म ब्रह्म ज्येष्ठ ह ते हैं । सृष्टि के शारम्भ में पहिले ब्रह्मा ही उत्पन्न हुए, इन्हीं ने इस आकाश का विस्तार किया। इसलिय कोई मनुष्य या देवता इनकी समानना कैसे कर सकना है? । ८।

#### २४ इकत

(ऋषि-अयर्वा । देवता-मन्त्रोक्तः छन्दः - अनुब्दु र् त्रिब्दुप् गायत्री)

येन देवं सवितार परि देवा अधान्यन। तनेम ब्रह्मग्रह।ते परि राष्ट्राय धत्त न ।१। परोमामिन्द्रमायुपे महे श्रोत्राय धत्तन । यथीननं जरसे नयां ज्योक् श्रोत्रे ऽधि जागरत् ।२। परीम सोममायुप महे श्रोत्र य धत्तन । यर्थन जरसे नयां योक् श्रोत्र sिप जागरत्। :। परि धत्त धत्त नो वचसमां जगमृत्युं वृण्त दोर्घामायु । वृहस्राति: प्रायच्छद वास एतत् सामाय राज्ञे परिवातवा उ ।४। जरां सु गच्छ परिधत्स्व वासो भवा गृष्टीनामभिर्शास्तपा उ । शतं च जीव शरदः पुरुचो रायश्च पोपमुपसन्ययस्य ।४। परीदं वासो अधिथाः स्वस्तयेऽभू श्रीवीनामिशस्तिपा उ। शत च जांत शरद पुरूचीवसूनि चार्रीध भजासि जीयन् ।६। योगेयोगे तबस्तरं वाजेशजे हुशमहै। स खाय इन्द्रमूतये ।७। हिरण्यवर्णो अं तरः सुवोरो जनमृत्युः प्रज्ञया इां विद्याग्व । तदिग्नराह तदु मोम आह बृहस्मति सिवता तदिन्द्रः।।।

३० ०० ५०% १००० वर्षे का० १६ अ० ः सू० २४ ]

देवताओं ने जिस आदित्य को घारण किया, उस शत्रु नाश रूप कारण से बहुमणस्पते ! इस महान् शांति कम वाले पंजमान को राष्ट्र रक्षा के निमित्त प्रतिष्ठित करो ॥१। हे ऐश्वर्यवान इन्द्र ! तुम इस साधक को परोपकार और आयु के निमित्त क्षात्रवल से युक्त करो, जिसपे यह शांतिकर्म करने व ला यजपान चिरकाल तक चैतन्य रहे। यह शत्रुओं को वरा में करने वाले बल से युक्त रहे और वृद्धावस्था तक की आयु प्राप्त करे ऐसा करो। २। वस्त्राभिमानी सोम ! इस शांतिकर्म करने वाले यजपान की दीर्घ आय के लिए, इंग्डियों के सबलता के लिए और यश के लिए पुष्ट करो । यह शान्ति का अनुष्ठाता य गमान वृद्धावस्था तक श्रोत्रादि इन्द्रियों से सम्पन्न और यशस्वी हो ।३। हे देवगण ! इस व लक को तेज से आच्छादित करो यह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो । यह सौ वर्ष की आयुवाल हो । इस वस्त्र को वृहस्पति ने सोम को धाररणार्थ प्रदान किया ।।।। हे यजमान ! तू वृद्धावस्था तक भले प्रकार पहुँचे । इस वस्त्र की पहिन और गौओं की सुमावना से रक्षा प्राप्त कर ंतू पुत्र पौत्रों वाला तथा धन से युक्त हुपासी वर्षतक जीवित रहा ४० हे यजमान ! कल्यारा के लिए तू इन वस्त्र को पहिन रहा है। तू गौओं की अभिक्षित से रक्षित ही। तूवस्त्र से सजा हुआ पुत्र, मित्र, स्त्री आदि को धन देने वाला हो और प्रजावान होकर सौ वर्ष तक की दीर्घायु भोग ।।६।। हम स्तुति करने वाले सखारूप, परमैदवर्यवान ! तू पृष्ट होता हुआ, सुन्दर कान्ति से युक्त हो और पुत्रादि से सम्पन्न होकर अकाल मरएा से रक्षित हुशा प्रजा सहित इस गुहा में प्रवेश करो । 🖘 ।

#### स्वत २५

ऋषं - गोपथ: । देवता - वाजी । छन्द- अनुष्टुप् अश्रान्तस्य त्वा मनमा युनिम प्रथमस्य च । उत्कूलमुद्दो भवोद्द्य प्रति धावतात् ।१।

हे अथव ! मैं तुभे शत्रु घर्षण के लिए उत्सुक और आरोही को जन्म हित बरने और बन्नू पर आक्रमण करने वाले मन से युक्त करना

हैं। तुफे सृष्टि के आरम्भ में उपन्न हुई अश्व जाति के समर्थ मन से सम्पन्न करता हूँ। तू उस शक्ति से युक्त होकर, सब प्रवृद्ध नदी जैसे किनारों पर चढ़ने लगती हैं, वैसे ही शत्रु सेना पर चढ़ता हुआ उसे सतप्त कर। में तेरे द्वारा शत्रु को जीतने वाले फल को पाऊँ, तू शीघ्र ही जीतने वाले स्थान की ओर गमन कर।।(11

#### २६ स्वत

(ऋषि—अथर्वा । देवता—अग्निः, हिरण्यम् । छन्द-त्रिष्टुप्, अणुष्टुप्, पंक्ति ।

अग्नेः प्रजातं परि यद्धिरण्यममृतं दघ्ने अधि मत्ये षु ।
य एनद वेद स इदेन महित जरामृत्युभंवित यो विभित्त ॥१
यद्धिरण्य सूर्ये गं सुवर्णं प्रजावन्तो मनवः पूर्व ई परे ।
तत् त्वा चन्द्र वर्च सा स सृंजत्यायण्मान् भवित यो विभित्त ॥२
प्रायुपे त्वा वर्च से त्वीजसे च वलाय च ।
यथा हिरण्यतेजसा विभासासि जनाँ अनु ॥३
यद् धेद राजा वरुणो वेद देवा वृहस्पितिः ।
इन्द्रो यद वृत्हा वेद नत् त आयुः पं भुक्त् तो वर्च स्यं
भृवात् ॥४ .

अग्नि से उत्पन्न होने बाला सुवर्ण और अमृत रूप से मरणधर्मी मनुष्नों में ट्याप्त सुवर्ण के इन रूपों को जानने वाला पुरुष ही इसके घारण करने का अधिकारी है। जो पुरुष इम स्वर्ण को आभूषणा रूप में धारण करता है वह वृद्धावस्था में मरने वाला होता है।।। जिस स्वर्ण को सूर्य द्वारा उत्सच प्रजावान मनु ने धारण किया था, वह दीष्तिमान सुवर्ण मुक्ते देह-कांति से युक्त करे। ऐने सुवर्ण के धारण करने वाला आयु में सम्बद्ध होता है २ हे स्वर्ण धाी पुरुष ! यह स्वर्ण तुक्ते बायु

प्सान बनावे यह तुभे वर्च से युक्त करे, भृत्यादि से सम्पन्न करे और तृ स्वर्ण के समान तेज को प्राप्त करता हुआ मनुष्यों में तेजस्वो हो ॥३॥ वरुण जिस सुवर्ण को जानते हैं, वृहस्पित भी जिसे जानते हैं, उस स्वर्ण के मृत्यु नाशक गुण से वृत्र-हननकर्ता इन्द्र भी परिचित हैं, वह स्वर्ण तुभे आयु और वर्च से सम्पन्न करने वाला हो ॥४॥

# २७ स्कत (चीथां अनुवाक)

(ऋषि—भगविङ्गरा । देवता—त्रिवृत् । छन्द— अनुष्दुप्, त्रिष्टुप्, जगती, उष्णिक्, शक्वरी)

गोभिष्ट्वा पात्वृष ो वृषा स्वा पातु वाजिभिः। वायुष्ट्वा ब्रह्मणा पात्विन्द्रस्त्वा पात्विन्द्रियी: ॥१ सोमस्त्वोषघोभिनं चत्रै पातु सूर्यः। माद्भचस्ता चन्द्रो वृत्रहा वातः प्राग्णन रक्षतु ।२ तिस्त्रो दिवस्तिस्रः पृथिवीस्त्रीण्यन्तरिक्षाणि चतुरः समुद्रान् । विवृतं स्तोमं त्रिवृत आप आहुस्तास्त्वा रक्षान्तु त्रिवृता त्रिवद्भि: ॥३ त्रीन्नाकां स्त्रीन् समुदास्त्रीन् वैष्टपान् । त्रीन् मातरिवनस्त्रीन्त्स्यान् गोपतृन् कल्य्यामि ते ॥४ धृतेन त्दा समुक्ताम्यग्न आज्येन वर्धयन्। अग्नेश्चन्द्रस्य मा प्राणं मायिनो दभन् ॥ / मा वः प्राणं मा वेाऽपानं मा हपो मायिनो दभन्। भ्राजन्तो विश्ववेदसो देवा दंव्येन धावतः ।६ प्राणेनिंग्न सं सृजति वातः प्राणेन सहितः । प्राणेन विश्वतोमुखं सूर्यं देवा अजनयन् । ७ आयुषायुः कृतां जीवायुष्मान् जीव मा मृथाः । प्राणनात्मन्वमाँ जीव मा मृत्योरुदगा वशाप ॥⊏ देवानां निर्हतं निधि यमिन्द्रोऽन्वन्दत पाथिभिदे वयानीः।

अपानो हिरण्य जुगुयस्त्रितृद्धिस्तास्त्वा रक्षन्तु तितृताँ तिवृद्धिः ।६। त्रयस्त्रिशद् देवतास्त्रोणि च वीर्याणि प्रियायमाणा जुगुपुर-प्रन्तः। प्रस्मिश्चन्द्रे अधि यद्धिरण्य कृणवद् वीर्याणि ।१०। ये देवा दिव्येकावश स्थ ते देवासो हिनिरिदं जुष्टवम् ।११।

ये देवा दिव्यकावश स्थ ते देवासी होवीरद जुषध्वम् १११।
ये देवा अन्तरिक्ष एकादशस्थ ते देवासी पविद जुषध्वम् ११२।
असपत्नं पुरस्तात पश्चान्नो अभय कृतम् ।
सिवता मा दक्षिणत उत्तरान्मा शाचीपतिः १४।
दिवो मादित्या रक्षन्तु भूम्या रक्षन्त्वग्नयः ।
इन्द्राग्नी रक्षतां मा पुरस्यावश्विनाविभितः शर्मं यच्छताम् ।
तिरश्च नक्ष्या रक्षतु जातवेदा भूनकृतो मे सर्वतः सन्तु ।मी ११४

हे पुरुष ! तू त्रिवृत् मां ए को घार ए करता है। दलपित वृष्म अपनी गौ भों महित तेरे रक्षक हों। प्रजनन में समर्थ अध्व अपने वेगवान अध्वों सिहत तेरे रक्षक हों। वायु में व्याप्त ब्रह्म इन्द्र की इन्द्रियों सिहत तेरी रक्ष करें। १। औपिघयों सिहत सोम तेरी रक्षा करें। नक्षत्रों सिहत सूर्य तेरा पोपण करें। मसो सिहत वृत्र हनन कर्ना च द्रमा तेरे रक्षाक हों प्राण वायु महिन वायु देव तेरी ग्धा करें।। २।। तीन प्रकार के म्वगं, तीन प्रकार के अन रिक्ष, तीन प्रकार की पृथिवी, चार समुद्र, तिवृत स्तोण, तिवत जल यह सब अपने भेडों सिहत मिए के सुवर्ण रजत लौह कर तिवृत से ही तेरी रक्षा करने वाले हों।। ३।। हे पुरुष ! तू सु गं रजन लौहान्मक त्रिवृत्व मिण के घरण करने वाला है। इस मिण के द्वारा में तिमेदात्मक म्वगं को तेरा रक्षक बनाता है, तीन समुद्रों, तीन आदित्यों और तीन सुचनों को तेरी रक्षा करने वाला करता हूं। तिगु गात्मक वायु, रिष्मयों और उनके अधिष्ठ वी देवता भेद वाले तीन स्वर्गों को तेरे रक्षा कार्य में नियुक्त करता है। ४।। हे अग्ने ! में तुम्हें घृत के दृग्ण प्रवृत्त करता है। तुम्हें घृत के दृग्ण प्रवृत्त करता है। तुम्हें घृत से सीचता हैं।

हे मणि घारणकत्ती पुरुष! वृत से सम्पन्न अग्नि को, ओषघादि को पुष्ट करने वाले चन्द्रमा की ओर सूर्य की कृपा से माया करने वाले राक्षस तुभे हिसित न कर पार्वे ।।४।। हे पुरुष ! मायामय असुर तुफे मार न सकें, तेरे प्राणापान और तेन को नष्टन कर पार्वे। हे समस्त देवगरा ! इसके रक्षार्थं तुम दिव्य ग्थ पर आरूढ़ होकर द्रुत वेग से चलो।।६।। समिधन-कत्ती प्राण से अग्नि की युक्त क'ता है, वायु भी प्राण से युक्त होता है, प्राग्ग से ही देवताओं ने विश्वनोमुखी सूर्य को सम्पन्न किया था ।७ । है मिंगामान पुरुष प्राचीन महर्षियों में दूसरों की आयु बढ़ाने और स्वयं दीर्घजीवी होने की शक्ति थी, तू उन्हीं महर्षियों की आयु से अ युष्मान हो, मृत्युको प्राप्त न हो : तू मृत्यु के वश में जाता हुआ, उन्ही स्थर प्राण वालों के प्रासा से जीवित रह। ⊏।। हे पुरुष ! इन्द्र ने जिस धरोहर रूप छिपाकर रखे हुये सुवर्ण को ढूँढकर प्राप्त किया था और जिस घरोहर की त्रिवृत जलों ने रक्षा की थी, वे त्रिवृत जल त्रिवृत मिए रूप देह से तेरी रक्षा करने वाले हो । ६। तेतीस देवताग्रों ने तीन प्रकार के वीर्यों को और स्वर्ण को प्रिय मान कर जलों में स्थापित किया। चन्द्रमा में जो सु-र्ण है, उसके द्वारा यह मणि उन तेतीस देवताओं की विविध शक्तियों को इस मणि घारण करने वाले पुरुष में व्याप्त करे।।१०।

आकाश में ज्याप्त ग्याप्त आदि य इस घृत युक्त हिंच वा भक्ष्मा करें। अन्तरिक्ष के ग्याप्त रद्र भी इस हिंच का सेवन करें श्रीर पृथिवी के ग्याप्त देवता भी इस हिंच का भक्षण करें। १-१२-१३॥ हे सिवता, हे शिचपत ! पूर्व पश्चिम में शत्रु का अभाव करते हुये अभय ो । सिवता दक्षिण दिशा से मुभे रिक्षत करें श्रीर इन्द्र क्लार दिशा से रक्षा करने वाले हों। १०॥ स्वर्ग थ सूर्य स्वर्गलोक में भय से रक्षा करें। पर्णिव ग्राग्न पृथिवी में प्राप्त भय को दूर करें। इन्द्राग्ति सामने से क्षा वरें। अण्विच द्य सब दिशाश्रों से मेरी रक्षा वरें। अग्विक स्थान में क्षा हों। पचभूकों के स्वामी अग्वित देवता मुभे यब ओर में रक्षा करने वाला कवच दें। १४॥

٠,

#### २८ स्क

(ऋषि-ब्रह्मा । देवता-दर्भमणि । छन्द-अनुष्दुष् )

इमं वहनामि ते मणि दीर्घायुत्वाय तेजसे । दभ सपत्नदम्भनं द्विषतस्तपन हृदः ॥१ द्विषतस्तापयन् हृदः शत्रुगां तापयन् मनः। दुर्हादेः सर्वास्त्वं दर्भ धर्मेड्वाभीन्त्सन्तापथन् ॥२ धर्मं इवाभिपतन् दर्भ द्विषतो नितपन् मणे। हृदः सपत्नानां भिन्द्वोन्द्रइव विक्रज वलम् ॥३ भिन्द्धि दभं सपत्नानां हृदय द्विषतां मणे । उद्यन् त्वचिमव भूम्याः शिर एषां वि पातय ॥४ मिन्द्धि दर्भ सपत्नोन मे भिन्द्धि मे पृतनायत: । भिन्द्ध मे सर्वान् दुर्हार्दे भिग्द्धि मे हिँकेमो मणे ।।४ छिन्द्धि दभं सपत्नान् मे छिन्द्धि मे पृतनायतः । क्टिन्द्ध मे सर्वान् दुर्हा है शिक्टिन्द्ध मे द्विपतो मणे ॥६ वृश्च दर्भ सपत्नान मे वृश्च मे पृतनायतः। वृरव में सर्वांन् दुर्हार्दों वृश्च में द्विपतो मणे ॥७ कुन्त दर्भं सपत्नान मे कुन्त मे पृतनायतः। कुन्त में सर्वान् दुहादं: कुन्त में हिपतो मणे ।।= पिश दर्भ सपत्नान में पिश में पृत्नायतः। पिश में सर्वान दुहार्दः पिश में द्विपतो मणे। ६ विध्य दर्भ सत्पत्नान मे विष्य मे पृननायतः। विद्य मे सर्वान् दुर्हार्दी विद्य मे ट्रिपतो मणे ॥१०

हे पुरुष ! तू विजय और वल की कामना करता है । यह दर्म मांग शत्रुआं का क्षय करने वाली और उनके हृदय की सन्ताप देने वाल है । इसे तेज और दीर्घायु के निमित्त वाँधता हूं ॥ ॥ हे दर्ममरों ! शत्रुओं के मन को सन्ताप दे, तू उनके हृदय को व्यथित कर। तू मलीन हृदय वाले शत्र् के घर, पशु, प्रजा, खेत आदि का नाश कर ।।२।। हे दर्भ मणे ! जैसे सूर्य अपनी उष्णता से सन्ताप देते हैं, वैसे ही द्वेष करने वालों को संतप्त कर। तू इन्द्र के समान, शत्रुओं के हृदयों और वलों का नाश कर ।। रा। हे दर्भमणे ! तू बैरियों के हृदय को विदीर्ण कर । गृह निर्माण के लिए भूमि के पर्त और तृण अदि को मनुष्य उलाड़ डालते हैं. वैसे ही तू शत्रुओं के सिर की उखाड़ डाल ।। ४।। हे दर्ममणे ! जो शत्रु मेरी हिंसा के लिये सेना एकत करने की इच्छा करें उन्हें चीर उला मेरे वैरियों, मुझसे बुरे भाव रखने वालों को विदीर्ण कर ।।४॥ हे दर्भमणे ! मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों, मलीन हृदय वालों मुझसे द्वेष करने वालों के टूक-टूक कर डाल ।। ५ ।। हे दर्भमणे ! मेरे विरुद्ध सेना एक व करने वालों मलीन हृदय वालों भ्रौर मुझसे द्वेष रखने वालों को काट डाल ।।७।। हे दर्भागों ! मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों,मलीन हृदय वालों और मुझसे द्वीप रखने वालों को छिन्न मस्तक कर । दाहे दर्भमरों ! मेरे विरुद्ध सेना ऐकत्र करने वालों, मलीन हृदय वालों और मुझसे द्वेष रखने वाले शत्रुओं को पीस डाल ।। ६ ।। हे दर्भमणे ! मेरे शत्रुओं का ताड़न कर। मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों, मलीन हृदय वालों और मुझसे द्वेष रखने वाले पत्रुओं को पीस डाल ।।१०।

# २६् स्त

(ऋषि--ब्रह्मा । देवता--दर्भमणिः । छन्दः-- त्रिष्टुप् )

निक्ष दर्भ सपत्नान् मे निक्ष मं पृतनायतः । निक्ष मे सर्वान् दुर्हादों निक्ष म द्विषतो मणे ॥१ तृन्द्ध दर्भ सपत्नान् मे तृन्द्धि मे पतनायतः । तृन्द्धि मे सर्वान् दुर्हादस्तृन्द्धि मे द्विषतो मणे ॥ रुन्द्धि दर्भ सपत्नात् मे रुन्द्धि मे पृतनायत् रुन्द्धि मे सर्वान् दुर्हादों रुन्द्धि मे द्विषतो मणे ॥३ मृण दभ सपत्नात् में मृण में पृतनायतः।
मृण में सर्वात् दुहार्दी मृण में 'द्ववतो मणे।।४
मन्य दर्भ सपत्नात् में मन्य में पृतनायतः।
मन्य में सर्वात् दुहार्दी मन्य में द्विवतो मणे॥
पिण्ड्ढ दर्भ सपत्नात् में पिण्ड्ढ में द्विवतो मणे॥
पिण्ड्ढ में सर्वात् दुहार्देः पिंड्ढ में द्विवतो मणे॥
स्थोप दर्भ सपत्नात् में ओष में पृतनायतः।
ओप में सर्वात् दुहार्देः ओष में द्विवतो मणे॥
दह दर्भ सपत्नात् में दह में द्विवतो मणे॥
दह दर्भ सपत्नात् में जह में द्विवतो मणे॥
जह दर्भ सपत्नात् में जह पृतनायतः।
जह दर्भ सपत्नात् में जह पृतनायतः।
जह दर्भ सपत्नात् में जह पृतनायतः।

हे दर्भम गो! मेरे णत्रु. मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों, मलीन हृद्य वालों और मुझसे होष रखने वाले जत्रु ओं को चूम ले। हे दर्भमणे! मेरे जिरुद्ध सेना एकत्र करने वालों, मलीन हृदय वालों और मुझ से होष रखने वाले गत्रुओं का नाग कर ।।२० हे दर्भमणे! मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों, गलीन हृदय वालों और मुझसे होष रखने वाले जत्रुओं को रोक ।। ३ ।। हे दर्भमणे! मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों, मलीन हृदय वालों और मुझसे होष रखने वाले जत्रुओं को मार ।४। हे दर्भमणे! मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों, मलीन हृदय वालों और मुझसे सेना करने करने वाले गत्रुओं का मन्यन कर ।।६।। हे दर्भपणे! मेरे विरुद्ध रना एकत्र करने वालों, मलीन हृदय वालों और मुझसे होष रखने वाले जत्रुओं को मत्मन हृदय वालों और मुझसे होष रखने वाले कात्रुओं को मृद्ध सेना एकत्र करने वालों और मुझसे होष रखने वाले कात्रुओं को मृद्ध सेना एकत्र करने वालों और मुझसे होष रखने वाले कात्रुओं को मृद्ध होष गत्रुओं को मृद्ध होष गत्रुओं को मृद्ध सेना एकत्र करने वाले जत्रुओं को क्रम्म कर ।६। हे दर्भ णे! मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वाले जत्रुओं को लू लगा।।६।। हे दर्भ णे! मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वाले जत्रुओं को लू लगा।।६।। हे दर्भ णे! मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वाले गत्रुओं को लू लगा।।६।। हे दर्भ णे! मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वाले गत्रुओं को लू लगा।।६।। हे दर्भ णे! मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वाले गत्रुओं को तू मार हाथा। १९।।

# ३० स्त

(ऋषि-ब्रह्मा । देवता-दभंगणि । छन्द-अनुष्टुर् )

णत ते दभैं जरामृत्युः शतं वमैं जु वमैं ते। सेनेम विभिण कृत्वा सहत्नाञ्ज्ञीह वीयोः। १ शत ते दभैं वमिण सहस्रं वीयी। ए ते। सस्मस्मै विश्वे त्वां देवा जरसे भतेंवा अदुः॥२ स्वामाहुर्वेव वमैं त्वां दभं ब्रह्मणस्। तिम्। स्वामिन्द्र स्याहुर्वेम त्वं राष्ट्रंण रक्षसि॥३ स्पत्नक्षयणं दभं द्विपनस्तपन हृदः। भाण क्षत्रस्य वर्षनं तन्नानं कृणोमि ते॥४ यत समुद्रो अभ्यक्तन्दत् पर्जन्यो विद्युता सह। सत्तां हिरण्ययो विन्दुस्ततो दभीं अजायत॥ १

हे दर्भमिशो ! तेरी गाँठों में अपिरिमित जरामृत्यु व्याप्त है और जरा
भृग्यु का नाम करने वाला तेरा जो कवच है, उसके द्वारा रक्षा और जीत
की कामना को मिलाकर मन् के उण्द्रन को दूर करता हुआ पान, को भी
नष्ट कर डाल ।।१।। हे दर्भ ! तुझमें दूपरों को पीड़ित करने वाली सैकड़ों
गाँठें हैं, और उन पीड़ाओं को दूर करने के भी सैकड़ों पराफ्रम हैं । तुम
कवच रूप को इस रक्षा काम्य राजा के लिये देवताओं ने जरा नाशनार्थ
दिया है इसलिये इसकी वृद्ध वस्था को दूर करती हुई तू इसे पुष्ट कर
।।२।। हे दर्भमणे ! तू देन रक्षक कवच कहाती है तुभे प्रह्मशास्पित और
इन्द्र की रक्षक भी वताते हैं। इसलिये तृ इस राजा के राज्यों की रक्षा
करने वाली हो ।। ३। हे दर्भ ! तुझे प्रानुओं का नाश करने वाली,
द्वेषी के हृदत को संतप्त करने वाली और वल वृद्धि करने वाली देहरक्षक मणि के रूप में धारण करता हूँ। ४। जिस मेघ से जल उद्धिवत
होता है, उसमें विद्युत की गड़गड़ाहट से हिरण्ययम बूँद प्रकट हुई उसी
चूँद से दर्भ उत्पन्न हुमा।।।।।

# ३१ सक्त

( ऋषि—मिता (पुष्टिकामः) । देवता—औदुम्बरकणिः। छन्द-अनुष्टूष, तिष्टुष् पंक्तिः, शक्वरी )

**ओ**दुम्बरेण मणिना पुष्टकामाय वेधसा । पश्नां सर्वेषां स्फाति गोष्ठे मे सविता करत्।।? यो नो अग्निर्गार्हपत्यः पशूनामधिपा असत् । भौदुम्वरो वृषा मिंगः स मा सृजतु पुष्ठचा ।।२ करीषिण फलवती स्वधामिरां च नो गृहे। औदुम्बरस्य तेजसा धाता पुष्टि दधातु मे ॥३ यद् द्विपाच्च चतुष्पाच्च यान्यन्नानि ये रसाः। गृहणेह त्वेषां भूमानं विश्वदौदुम्बर मणिम् ॥४ पुष्टि पशूनां परि चतुष्यदां द्विपदां यच्च धान्यन । पयः पशूनां रसमोवधीना वृहस्पतिः सविता न नि यच्छात् ॥५ अहं पशूनामधिपा असानि मिय पुष्टं पुष्टपतिदधातु । मह्ममौदुम्बरो म णद्रविणा न नियच्छतु ॥६ उप मौदुम्वरो मणि: प्रजपा च धनेन च । इन्द्रेण जिन्वितो मणिरा मागन्त्सह वचसा ॥७ देवो मणिः सपत्नहा धनसा धनसातये । पशोरन्नस्थ भूमानं गर्वां स्फाति नि यच्छत् ॥म यथाग्रे त्वं वनस्पते पुष्टचा सह जज्ञिप। एवा धनस्य मे स्फातिमा दधातु सरस्वती ।।। आ मे धनं सरस्वती पपस्फाति च धान्यम् । सिनीवाल्युपा वहादयं चीदुम्बरी मणिः ॥१० त्वं मणीनामधिया वृपासि त्वयि पुष्टं पुष्पतिर्जंजान ।

त्वयामे वाजा द्रश्णिति सर्वो दुम्बरः स त्वमस्मत्सहस्वारादरातिममिति क्षुधं च ।११
ग्रामणोर्स ग्रामणोरुत्थायाभिषिकतोऽभि मा सिञ्च वर्चसा ।
तेजो मि तेजो मिष धारयाधि रिषरित रिष मे धिह ।।१२
पुष्टिरित पुष्टचा मा समङ्ख्यि मृहमंत्रो गृहपति मा कृग्यु ।
औदुम्बरः स त्वमम्मासु घे ह रिष च न सर्ववीरं ।
तियच्छ यस्पोषाय प्रति स्वमुञ्चे अह त्वाम् ॥१३
अयभौदुम्बरो मणिर्वीरो वीराय वध्यते ।
स नः सिन मधुमती कृणोतु रिष च नः सर्व वीरं नि यच्छात्॥१४

प्राचीन काल में ब्रह्मा ने गूलर की मिण के ढांरा पशु, पुन्न, धन, शरीर पोषण आदि का प्रयोग किया था। मैं उस पोषण मणि से तुझ पृष्टिकाम्य को पुष्ट करता हूं। सिवतादेव मेरे घर में दुराए चौपायों को बढ़ावें । ११ गाहा गात्य अग्नि हमारे गवादि पशुप्रों के ग्रधिष्ठाता और रक्षा करने वाले हों। इच्छित फल की वर्षा करने वाली गूलर मणि शरीर की वृद्धि और पशुओं की पृष्टि करे।।२।। गूलर की मिए। के तेज से घाता देव मेरे शरीर में पृष्ट भरें हमारे घर में अन और गोबर वाली भ में हो। । दो पाँव वाले मनुष्य, चार पाँव वाले पशु, ग्राम्य अन्न, बन के अन्त, दही, दूध, गुड़ मधु आदि रस इन सबको मैं गूलर मणि क ध रण करने वाना अधिकता से प्राप्त करता रहूँ ॥ ४ ॥ मैं मनुष्यों और पशुओं की, धान्यादि की पुष्टि को प्राप्त करूँ। सविता और वृहस्पति गूलर मणि के तेज से पञ्जों का सार रूग दूध और अन्नादि दें।। ५ ।। में पुत्र, पशुत्रों से युक्त होऊँ। गूनर मणि मुझ पुटि-काम्य को समृद्ध करे। यह मणि मुक्ते स्वर्णाद भी दे। ३ ।। यह मणि इन्द्र की प्रेरणा से मुक्ते इ ज्छातेन सहत्राप्त हुई है। इसके द्वारा मुक्ते पुत्र, पौत्र, पश् धन, स्वर्ण आदि की प्राप्ति भी हो गई है। । वह गूलर मणि पुष्टि के लिये निर्मित होने के ा ण देव संज्ञक है। यह पशुकों का नाश करने

वाली और हमारे अभीष्ट धनों के देने वाली है। यह मिण गवादि पशुपों की वृद्धि करे और धन लाम करने वाली हो ।। दा। हे गूलर मणे ! जैसे त् औपिध के उत्पत्ति काल में ही पुष्टि के साथ उत्पन्न हुई है, वैसे ही तेरे द्वारा सरस्वती मेरे घन आदि की वृद्धि करें।। १ ।। सरस्वता सिनी-वाली और यह औदुम्बर मणि मुझे सुवर्णा रूप एश्वयं, ब्रीहि, यव आदि बोविध और अन्य को प्राप्त करावें ॥ १०॥ हे मणे ! तु इच्छित फल की वर्षक है। प्रजापित ने तुझमें सब पदार्थों की पुष्टि को भर दिया है। तुझ समृद्धि वाली के प्रभाव से तुझमें अनेक प्रकार के प्रश्न और धन हों। ं हे गूनर मणे! तू दुर्गति और अन्तामाव को हनारे पास न आने दे।.१५॥ हे गूनर मणे ! तू ग्रामोण नेता के समान मणियों में श्रेष्ठ है तू हमारे लिये इंच्छत फल दिखाने वाली हो। तू वर्च से सम्यन्न है, मुक्ते भी वर्च से युक्त कर, तू तेजीययी है, मुझें भी तेजस्वी बना और धन प्रदान कर । १२ । हे मर्गो ! तू साज्ञात पुष्टि है, इसिलये मुझे पुष्ट कर । ग्रहमेवी है, मुक्ते ऐश्वर्ययुक्त घर का स्वामी कर । तुझमें ग्राणीत्व वर्च और तेज है, वे सब गुण मुझने स्यापित कर और जिस धन से पुत्रादि बीर प्रसन्न हों, वह धन मुझे अप्त करा।। १३ ।। हे मणे ! धन पुष्टि की कामना वल मैं तुझे धरण करता हूँ। मत्रुओं को खदेड़ने वाली यह मणि स्वयं वीर रूप ह जाय, इमीलिये बांधी गई है । यह मणि हमको पुत्रादि सहित धन दे भीर मधुषयी होती हुई हमें भी मधुषय बनावें ।१४।।

# ३२ स्क

त् ऋषि-भगुः (आयुष्कामः) देवता-दभः । छन्द-प्रनुष्टुप्, वृहती, त्रिष्टुप्, जगती )

शतकःण्डो दुइच्यवनः सहस्रपणं उत्तिरः । दर्भी य उग्न औपधिरत ते वध्नाभ्यायुपे ॥१ नास्य केशान प्र वपन्ति नोरसि ताडमा धाते ! यस्मा अित्रक्षाणैन दर्भेग शम यन्कृति ॥५ दिवि ते तुलमोधधे पृथिव्यामिस निष्ठितः। त्वया सहस्रकाण्डनायुः प्र वर्धयामहे ॥३ तिस्रा दिवो अत्यतृणत तिस्त्र इमाः पृथिवीरुत । त्वयाह दुर्हार्दी जिह्वां नि तृणद्मि वचांसि ॥४ रवमसि सहमानोऽहमस्मि सहस्वान् । उभी सहस्वन्तौ भूत्वा संयत्नान् सहिषोमहि ॥५ सहस्व नो अभिमाति सहस्व प्तनायतः । सहस्व सर्वान् दुहिदः सुहानी मै बहून कृधि ॥६ दर्भेण देवजातेन दिविष्टम्भेन शक्त्रदित्। तेनाह शक्वतो जनाँ असनं सनवानि च ॥७ प्रियं मा दर्भ कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च । 🕙 यस्मै च कामयामहे सर्वस्मै च विपश्यते ॥= यो जायमानः पृथिवीमद् हद् यो अस्तर्भनादन्तरिन्त दिवं च । यं विश्रतं ननु पाप्मा विवेद स नोऽयं दर्भी वरुणो दिवा कः ।। इ सपत्नहा शतकाण्डः सहस्वानोषधीनां प्रथम सं वभूव । स नोऽयं दर्भः परि पातु विम्वतस्तेन साक्षीय पृतनाः पृतन्यतः ॥१०

है मृत्यु से भीत पुरुष ! जो दर्भ अपरिमित गाँठों से युक्त है, सहस्रों पर्ण वाली उस प्रचण्ड वीयं औषि का तेरी आयु वृद्धि के निमित्त वांवता हूँ ॥१.। प्रयोग करने वाला पुरुष जिस भयभीत पुरुष को पर्ण युक्त पूर्णाङ्ग दर्भ मणि को बांबता है, बमदूत उसके केशों को नहीं उखाड़ते और न उसके हृदय पर घूंमा मारते हैं ॥२॥ हे सहस्र काण्ड वाली औषधे! तू पृथिवी में पूर्ण रूप से स्थिर है, तेरा अग्र भाग स्वगं लोक है। तुम आकाश - पृथिवी में ज्याप्त हुई द्वारा इस मृत्यु से डरे हुये पुरुष की आयु वृद्धि करते हैं ॥ ३ ॥ हे औषधे! तू त्रिवृत् आकाण और अगुणात्मक पृथिवी को ज्याप्त कर रही है। तेरे द्वारा में उस मलान हृदय बाबे पुरुष की जीम को और अग्रु की वाणी को भी अवस्त्र करका हूँ

ा। ४।। हे और धे ! तू शत्रुघों को वण करने में समर्थ है मैं भी शत्रुओं को मारने में समर्थ हूं। अतः हम दोनों ही शत्रु को दवाने के लिय समान मित वाले हीं।। १।। हे औप धे ! हम।रे शत्रुओं का क्षाय कर। तेना एकत्र कर मुझे वग करना चाहने वाले मेरे शत्रुओं को वश में कर श्रीर मेरे मिशों की वृद्धि कर।।६। आकाश के स्तम्भ रूप और देवताश्रों के समीप उत्पन्न दर्भ के हारा मैं दीर्घायु वाले पुत्रों को प्राप्त होऊँ। ७।। हे दर्भ ! तुझे धारण कररने वाला मैं ग्र ह्मण,क्षात्रियों के लिये प्रिय होऊँ। अर्थ पुरुषों और शह्रों के लिये भी मुझे प्रिय बनाओ तथा हम जिसके प्रिय होना चाहें मुझे उसी का प्रिय करो।। ६।। उत्पन्न होते ही जिस दर्भ ने पृथिवी को स्थिर किया, उत्पन्न होते ही उनने अन्तिम्क्ष और स्वर्ग को स्तिम्मत किया, जिस दर्भ के धारणकर्का का पाप से परिचय नहीं है ऐसा यह वरुण रूप दर्भ सबको अकाश देने वाला हो।। ६।। वह दर्भ अन्य औप धियों में श्रीष्ठ होता हुआ उत्पन्न हुगा। यह सब पर समान स्वामित्व की कामना करता है। यह चारों दिणाओं से रिक्षत करे। मैं इसके प्रभाव से सेना की कामना वाले शत्रुओं को वशीभूत करें। मैं

#### सक्त ३३

ि ऋषि-भृगुः । देवता-दभंः । छन्द-जगती, त्रिष्टुप्, पंक्ति ) सहस्त्राद्यः शतकाण्डः पयस्वानपामिनर्विष्यां राजसूयम् । स नोऽयं दभंः परि पातु विश्वतो देवो मणिरायुषा स सृजाति नः ।।१

घृताद्रुल्तो मधुमान् भुमिह्होऽज्युत्रयाविष्णुः।
मुदः सारतान्धराञ्च कृष्वन् दर्भा रोह महतामिन्द्रियेण ॥२
स्वं भूमिमत्येष्योजमा त्व वेद्यां सोदिस चारुरध्वरे ।
स्वां प्वत्रमृषयोऽभरन्त त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत्॥३
सीक्ष्णो राजा विषासही रक्षोहा विश्वचर्षणिः।
ओजो देवानां चलमुग्रमेतत् तं ते वद्नामि जन्से स्वस्तये ।४

दर्भेण त्वं कृणवद् वीर्याणि दर्भ गिश्रदात्मना मा व्यथिष्ठाः । अतिष्ठाया वर्चसाधान्यान्यान्त्सूर्यद्वा भाहि प्रदिशस्चतस्रः ॥५

वह प्रसिद्ध दर्भमणि जलों में अपन रूप, अने क काण्ड वाली, बल से सम्पन्न और प्रशस्त है। यह हमारी रक्षा करे और आयुष्मान् बनावे । १९।। होम से अविशिष्ट घृत से लुप्त, मधुर, विनाश रहित, अपनी मूल से पृथिवी को दृढ करने वाली दर्भ गणे ! तू शत्रुग्नों को पीछे हटाती हुई उन्हें बल से रहिन कर और वीर्य वाली अन्त औषधियों की भी मन्ति से सम्पन्न होकर मेरी भुना पर आरोहण कर ॥ २॥ हे मणि रूप दर्भ ! तू बिहासित यज्ञ की वेदी में बैठने वाला, रमणीय और शोध है। तुझे ऋषि अपनी जुद्धि के लिये घारण करते हैं अतः हमें पापों से छुड़ा ।।३।.; अन्य मणियों में श्रेष्ठ तीक्ष्ण शक्ति व्यक्त असुरों का, नाशका, रात्रुओं को दश करने में सप्तर्थ सर्वे हुन्हा, देवताओं का बन रूप सह-द्रम प्रयोग करने वाले का रक्षक होता है । हे रक्षा की कान्तना वाले पुरुष ! इस-मणि को तेरे कुग्रल और वृद्धावस्था की अग्राप्ति के लिए बाँबता हैं ।।४।। हे पुरुष ! दर्भमणि के प्रताप से तू शत्रु को जीनने वाले कर्मको कर। तूशत्रु हमारा पराजिम होने की वात की मत सोच, सूर्य जैसे लोकों को प्रकाशित करना है, बैं ने ही तू अपने बल से दूसरों को वश में करता हुआ चारों दिशाओं को प्रकाशित कर ॥५॥

# ३४ स्क [ पाँचवां अनुवाक ]

(ऋष-म्रिक्षरा: । देवता-जिङ्गडों वनस्पति: । छन्द-अनुष्टुष् ) जिङ्गडोऽसि जिङ्गडो रित्ततासि जिङ्गडः । द्विपाच्चतुष्पादस्मानं सर्वं रक्षतु जिङ्गडः ।।१ या गृत्स्यस्त्रिपञ्चाशी: शतं कृत्याकृतश्च ये । सर्वान् विनवतु तेजसोऽरसाञ्जिङ्गडस्करत ।।२ अरस कृतिम नादमरसाः सप्त विस्नसः । स्वेतो जिङ्गडामितिमिषुमस्तेव शातय ।।३

कृत्य दूषण एवायमयो अरातिदूषण ।
अयो सहस्व ज्ञां झड प्र सा आयू पि तारिषत् ॥ अ स जः झड स्य महिमा परि णः पातु विश्वतः । विष्कत्ध येन सासह संस्क धभोज ओजसा ॥ अ विष्ठवा देवा अजनयन् निष्टतं भूम्यामधि । तमु त्वा झिरा इति बाह्मणाः पुर्व्या विदुः ॥ ६ न त्या पूर्वा ओषधयो न त्वा तरन्ति या नवः । विवाध उग्रो जिङ्गाडः परिपाणः सुमङ्गलः ॥ ७ अयोपदान भगवो जिङ्गाडामितवीर्य । पूरा त उग्रा प्रमत उपेन्द्रो वीर्य द्वी ॥ द उग्र इत ते वनस्पत इन्द्र ओजमानमा द्व्यो । अमोवाः सर्वाश्चातयञ्जिह रक्षांम्योषधे ॥ ६ भाशरीकं विश्वरीकं वलास पृष्ठयामयम् । तवनाम विश्वशारदमरसां जिङ्गाडस्करत् ॥ १०

जिल्लाड नामक बीपिंध से निमित्त मणे ! तू कृत्याओं और कृत्या कर्मों का भी भक्षण कर लेती है। तू सब मधों को दूर करने वाली है। यह मणि हमारे मनुष्यों और पशुओं बादि की रक्षक हो। 1911 पुतलियों के निर्माता और तिरेपन प्रकार की प्राहिका कृत्यायें हैं उन सबको यह जिल्लाह मिंग रसहीन और निर्वीय करे। 1211 अभिचा कर्म से उत्पन्त हुई कृत्रिम ध्वनि जो हमारे कानों और शिर आदि स्थानों में होती है इस मिंगा के प्रभाव से निर्धिक हो जाय, नासिका से छेद, नेत्र गोलक, कर्ण छिद्र और मुख छिद्र भी अभिचार कर्म के अनिष्ट से मुक्त हों। हे मणे ! तू प्रपने धरण कर्ता की कुदुद्धि और दिरद्रता को, वाण फेंक कर नष्ट करने के समान ही नष्ट कर दे। 1३।। यह मिंग पात्र ओं का पतन करने में साधक रूप है। दूसरों के द्वारा की गई कृत्याओं को नष्ट करने वाली है। यह मन सम्यन्त मिंग कृत्या आदि को दूर करती हुई हमारी बाबु

वृद्धि करे ।। ४:। यह मणि महावःत रोग का नाश करने बाली है, इसके द्वारा नष्ट हुआ। रोग फिर नहीं होता । इसके प्रभाव से विस्कः घरोग नष्ट होता है। यह मणि उन सब उपद्रवों से बचःती हुई हमारी रक्षा करे। ४।। हे जिङ्गिड मणे ! तुभी देवताओं ने तीन बार प्रयत्न करके प्राप्त किया था। महिष अंगिरा और प्राचीनकाल के ब्रःह्मण ऋषि इस वात को जानते थे ॥६॥ हे जंगिड ! तूसत्र प्रयोगों में अन्यन्त शनितशाली है । सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न औषष्टियाँ तेरी समानता नहीं कर सकतीं, नवीन औषधियाँ भी तुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकती। क्योंकि तू अभित, वली, रोग और शत्रु नाशक तथा धारण करने वाले की रक्षक है । ७ ॥ हे जंगड ! तुभी कृत्यादि के शमन-साधन रूप में ग्रहण किया नाता हैं। तू अत्यन्त सामर्थ्य वाला है। उचण्ड बल वाले जीव तुभे खा साते हैं, इसी लिये इन्द्र ने तुभी अत्यन्त बल दिया था।। 🛱 ।। हे जंगिड ! इन्द्र ने तुझ में बल की स्थापना की इत्रीलिये तू अत्यन्त वीर्यंवाला है। इसलिए तू साध्य अस ध्य की ओर घ्यान न देते हुआ सब रोगों का और उनके कारण रूप पाप आदि का नाश कर ।। ह।। अशरीक, विवासिक, बलास, पृष्ठय, तवनामा, विश्वशारद आदि रोगों को यह मणि मिरर्थक करे। १०।

# स्क ३४

( ऋषि-प्रक्तिरा: । देवता-जाङ्गिडों वनस्पति: । छन्द-अनुष्टुप्, पक्तिः, त्रिष्टुप् )

इन्द्रस्य नाम गृहणन्त ऋषियो जङ्गड ददुः । देवा य चकर्मेषजमग्रे विष्वकन्धदूषणम् ॥१ स नो रत्ततु जङ्गडो धनपालोधनेत । दवा यं शक्तुर्वाह्मणः परिपामणमरातिहम् ॥२ दुहादंः सघार चक्षुः पापकृरवानमागमम् । तांस्त्व सहस्रचक्षो पतोबाधेन नाशय परिपाणोऽसि जङ्गिडः ॥३ परि मा ना दिवः परि मा पृष्टिच्याः पर्यन्तिश्कात् परि मा वीरुद्भयः। परि मा भूतात् परि मोत भव्याद् दिशोदिशो जिङ्गगडः पात्वस्मान् ॥४, य ऋष्णवो देवकृता य उतो ववृतेऽन्यः । सर्वास्तान विश्वभेषजोऽरसां जिङ्गडस्करत् ॥४

अगिरा आदि महिंपियों ने इन्द्र का नामीच्नार करते हुये परम वीर्य की इच्छ करने वाने ऋषियों को जिगड़ नामक वृक्ष की यह मिंग प्रदान की। इन्द्रन्दि देग्ते भी ने इसे विष्कंत्र रोग की महान् औप ध कहा है। यह औप बि हमारी रक्षक हो। १ में राजा के धन की रक्षण करने वाले कोपाधकारी के समान यह मिंग हमारी रक्षा करे। जिस मिंग को देग्ताओं और बाह्मणों ने बाबूनाणक और धारणकत्ता की रक्षक बनाया है, वह मिंग हगारी रक्षा करने वाली हो।। २।। हे मेगो ! दुष्ट हृदय बाबू के कूर नेत्र को नष्ट कर डाल। दिमा के लिये पास आये हुए को भी अपने दर्णने साधनों द्वारा नष्ट कर ा, ३।। यह मींग प्राकार पृथिवी और अन्तरिक्ष से हो सकने वाले भयों से मेरी रक्षा करे। वृद्धादि के विप और विधिन्न जीवों के भय तथा दिशा, प्रदिशाओं के भय से मुक्त करे।। ।।। देवताओं द्वारा बनाये हुये हिसक मनुष्यों से प्रैपित बाधा देने वाले जो-जो कर्म हैं उन सब को जीगड़ मिंग निर्वीय करे।। ।।।

#### ३६ स्त

( ऋषि — ब्रह्मा । देवता—शतवारः । छन्द—अनुष्टुर्

शतवारो अनीनगद् यक्षमान् रक्षांसि तेजसा।
आरोहन् वर्चसा चह मणिडुणां मचातनः ॥१
श्रृङ्गाभ्या रच्चो नुक्ते मूखेन यातुष्ठान्यः ।
मध्येन यक्ष्मं वाचते नैन पाप्माति तत्रति ॥२
ये यक्ष्मासो अर्भका महान्तो ये च शव्दिनः ।
सर्वात् दुर्णामहा मणिः शतवारो अनीनशत् ॥३
शतं वीरानजनयन्छतं यक्ष्मानपावपत

दुर्णाम्नः सर्वान हत्वाव रक्षांसि धूनुते ॥४ हिरण्यश्रृङ्ग ऋषम शानवारो अयं मणिः । दुर्णाम्न सर्वास्तृङ्ढवाव रत्तांस्यक्रमीत् ॥४ शतमह दुर्णाम्नोनां गन्धर्वाप्सरसां शतम् । शतं शयनवतीतां शतव रेण वारये । ६

यह मणि शतवार नामक औषधि से बनी है। यह औषधि सैकड़ों रोगें को नष्ट करने में समर्थ है। यह अपने तेज से असुरें को ी भस्म करनें की शक्ति रखती है। यह दुर्नाम नामक त्वचा रोगेां को नष्ट करती ंहै। वह इस पुरुष के द्वारा धारएा की जाती हुई ऐसे हो गुण वाली रहे ।। १।। यह अन्नरिक्ष में स्थित राष्ट्रसों को अपने सीगों के समान अगले भाग से भगाती है। यह अपने जड़ के द्वारा पिशाचियों को भगाती है श्रीर मध्य भाग से सब रोगों को मिटाती है। इस शनवार मणि को पापी लोग लाँघ नहीं सकते ॥ २ ॥ असाध्य रोगां और यक्ष्मादि रोगां को यह दुर्नाम शेग का नाश करने वाली मणि पूर्णतः शमन करे ।। शा यह मणि सैं हों रोगों उत्पातों, दुर्नाम कुष्ठ, खाज, दद्रु आदि त्वचा रोगों को भी नष्ट करे और सैंकड़ें। पुत्रों को प्राप्त करावे। ४।। सब औषधियों में उत्तम यह शतवार नामक औषधिका अग्र भाग सुवर्गाके समान दमकरा है निमित्त से यह मणि सब त्वचा रोगे। को दूरकरे ॥ ॥ इस शतवार मणि के द्वारा मैं समस्त त्वचा रोगों को दूर करता हूं। अन्तरिक्ष में घूमते हुए अप्सरा, गन्धर्व आदि प्राणी मनुष्यों की बलि के लिए अपहृत कर लेते हैं, उनके उस कर्म को मैं इस शतवार मणि के प्रभाव से दूर करना हूँ। यह मिंग अपस्मार आदि व्याधियों को और पीड़ाप्रद रोगें का ए.मन करने में समर्व है ॥३॥

### ३७ सक्त

म्हिष-प्रथर्वा। देवता-अग्नि:। छन्द-त्रिष्टुप्, पंक्तिः, वृहती, उष्णिक् । इद वर्ची अग्निनान दत्तमाग भगः यद्यः सह ओजो वयो बलम् । त्रयं स्त्रशद् यानि च वीर्याणि तान्यंग्नः प्र ददातु मे ।।१ वर्च आ धेहि मे तन्त्रां सह ओजो नयो बलम् । इन्द्रियाय त्वा कमणे वीर्याय प्रति प्रति गृहणामि शतशारदाय ।।२ ऊर्जे त्वा बलाय त्वौजसे सहसे त्वा । अभिभूयाय त्वा राष्ट्रभृत्याय पर्यू हामि शतशारदाय ॥३ श्चतुभ्यष्ट्र वार्तमेंभ्यो मादूम्यः सबत्सरेभ्यः । धात्र विधात्र समृध भूतस्ययत्य यजे ॥४

विन प्रदत्त वर्च, तेज, जोज, कीर्ति, बल और युवावस्था मुक्ते प्राप्त हो जो तेंतीस वीर्य हैं, उन्हें भी अग्नि देवता मुक्ते दें।। १।। है अग्ने! शत्रु को दबाने वाले वर्च की मुझमें स्थापना करो। ओज, युवावस्था, यल भी दो। हे ग्रहणीय पदार्थ! इन्द्रियों की इड़ता के लिये और यज्ञादि कर्मों की सिद्धि के लिये तुक्ते घारण करता हूँ। शतायुःय सोने के निमत्त तथा शत्रु वों पर विजय प्राप्त कराने वाले वीर कर्म के लिये भी घारण करता हूँ।।२।। हे पदार्थ! मैं तुक्ते बन्न की प्राप्ति के लिये भी घारण करता हूँ।। राज्य को प्रवित्त के लिए शत्रु को वद्य करने के लिए घारण करता हूँ। राज्य को पुष्टि के लिये और सौ वर्ष की आयु के लिये भी घारण करता हूँ।। ३।। हे पदार्थ! मैं तुक्ते ऋतु सम्बन्धी देवताओं की प्रसन्नता के लिये, सम्बन्धी देवताओं की प्रसन्नता के लिये, सम्बन्धी देवताओं की प्रसन्तता के लिये, सम्बन्धि है धाता, विद्याता तथा अन्य सब देवताओं की प्रसन्नता के लिए और सभी उत्पन्न पदार्थों के स्वामी के लिए सुगमता करता हूँ।।।।

# स्क ३८

( ऋषि--अथर्वा । देवता-गुल्गुलः । छन्दः - अनुष्टुष् ) न तं यक्ष्या अरुन्धते नैन शपथो अश्नुते । यं भेषजस्य गूल्गुलोः सुरिभिनन्धो अश्नुते ॥१ विष्वञ्चस्तस्माद यक्ष्मा मृगा अश्वाइवेरेते। यद् गुल्गुलु सन्धवं वद् वाप्यामि समुद्रियम ॥२॥ उभयोरप्रभं नामास्भा अरिष्टतातये ॥३॥

जो राजा गूगल रूप ओषधि की नस्य (धूप आदि) लेता है, इसे व्याधियाँ पीडित नहीं करती और अन्य द्वारा प्रेरित गाप नहीं लगता ।१। गूगल के धुएँ को सूँघने वाले के समीप से द्वुतगामी अवन और हरिण के भागने के समान व्याधियाँ चारों दिशाओं की ओर भाग जाती हैं। ।।। हे गूगलों! तुम समुन्द्र से उत्पना हुई हो या सिन्धु देश में प्रकट हुई हो। मैं तुम रोनों प्रकार की को ही कहता हूं। इस वर्तमान रोगादि को दूर करने के निमित्त मैं तुम्हारे नामक को कहता हूं।।।।

# स्रक्त ३६

( ऋषि-भृ विद्धिरा । देवता--कुष्ठः । छन्न-अनुष्दुप्, जगती, शक्वरी, अष्टि, प्रभृति )

ऐतु देवस्त्रायमाणः कुष्ठो हिमवतस्परि ।
तवनामं सर्वनाशय सर्वश्च यातधान्यः ।।१॥
त्रीणि ते कुष्ठ नांमानि नद्यमारो नद्यरिषः ।
नद्याय पुरुषो रिषत् ।
यस्मै परित्रवीमि त्वा सायप्रातरथो दिवा ।।२
जीवला नाम ते माता जीवन्तो नाम ते पिता ।
नद्याय पुरुषो रिषत्
यस्मै परित्रबीमि त्वा सायप्रातरथौ दिवा ॥।।
उत्तमो अस्योषधीनामनङ् वान् जगतामित्र व्याघ्रः श्वपदामिव
नद्यायं पुरुषो रिषत् ।
यस्मै परित्रवीमि त्वा सायप्रात्तरथो दिवा ॥।।
विस्मै परित्रवीमि त्वा सायप्रात्तरथो दिवा ॥।।।

त्रिजीतो विश्वदेवेम्य । स क़ुष्ठो वि दभेषज:। सार्क सोमेन तिष्ठति । तवमानं सर्वं नाज्य स (श्चि यात्धान्यः ।।४ अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि । यत्रामृतस्य चक्षण ततः कुष्ठो अजायत । स बुष्टो विश्वभेषजः साक सोमेन तिष्ठति । तवमान सर्वे नाशय सर्वा च यातुधान्यः ॥६ हिःण्ययी नौरचद्धिरण्यवन्धना दिवि । तत्रामृतस्य चक्षणं ततः कुष्ठो अजायत । स कुष्ठो विश्वभेषजः साक मौमेन तिष्ठित । तवमानं सर्व नाशय सर्वाश्च यातुधान्यः ॥७ यत्र नावप्रभ्रंशनं यत्र हिमवतः शिरः। तत्रामृतस्य चक्षणं ततः कुष्टो प्रजायत । स कुटो विश्वभेषजः साक सोमेन लिष्ठिति 🕫 तवमान सर्वं नाशय सर्वा इच यातुधान्यः ॥= य त्वा वेद पूर्व इक्ष्वाको यं वा त्वा कुष्ठ काम्यः। यं वा वसा यमात्स्यस्तेनामि विश्वभेषजः ॥६ श पंत्रोकं तृतीयकं मदान्दियंश्च हायनः। तक्मान विश्वधावीर्वाधराञ्चं परा सुत्र ॥१०

हिमवान् पर्यंत् से दमकता हुआ कूट हमारी रक्षा करता हुआ प्रावे !
हे कूट ! तू मभी संताप द रोगों का नाम कर । सभी राक्षसियों को
भी हिंसित कर (1911 हे कूट ! तेरा नाम रहस्यमय है। तृ नद्यमार,
नद्यरिय और नद्य कहलाता है। तेरे नाम का ध्यान न करने से मरणातमक ब्यायि घेरती है। हे बिनाम बूट ! मैं प्रात: मार्य, गध्य तीनों समय
सेप र्त पुरुष दे लिये तेरा नाम लेता हैं। हे नद्य ! जिसके लिये होप

भाव से तेरा नाम लूँ वह मृत्यु की प्राप्त हो ।।२।। हे कूट ! तेरी मात का नाम जीवला और पिता का जीवन्त है। तेरे माता-पिता रोग आदि को दूर करने वाले हैं, तू भी दैसे ही गुण वाला है। हे नद्य ! दिन वे तीनों काल में मैं तेरे नामों को जिस रोगी के लिये लेता हूं, बह रोगी तेरा नाम न लेने से मृ यु को प्राप्त हो जाता है ॥३॥ हे कूट ! पशुओं में भार वहन करने वाला वृषभ जैसे श्रेष्ठ है, श्वपदों में जैसे वाघ श्रेष्ट होता है वैसे ही तू औषधियों में श्रीष्ठ है। हे नद्य नामक कूट ! तेरा नाम न लेने से गह रोगी मर जाता इसीलिये मैं तेरे नाम को प्रात: स'यं मध्यकाल में उच्चारण क ता हूँ । ४ ॥ अः ज्ञिरस शायु ऋषियो न इस कूट नाम्क औषिध को तीनों लोकों के कल्या एं के लिये तीन बार खोज कर प्रकट किया। यह आदित्यों और िषवे देवताओं ने भी तीन तीन बार प्रकट की है। ऐसी यह सब औपिधर्णों की गक्ति से सम्पन्न श्रीपिध पहले सोम से सुसगत थी। हे कूट ! तू सब रोगों और यातुधानियों को नष्ट भर।। प्र॥ भूलोक से तृतीय स्टर्गमें देवता वास करते हैं वहां अम्बत्य है। यह कूट पहिले सोम के माथ था। हे कूट! तू शब रोगों और य'तुधानियों को मार ।। ६ ।। स्वर्गसे सुर्णिण्य खूंटे वाली सुदर्ण की नौका सदा घमती है। वहां अमृत के प्रकाश में कूंट उत्पन्त हुआ। यह कट सब रोगों का उपाय रूप है और यह सोम के साथ रहता था। हे कूट! तू सब रोगों और पिशाचियों का नाश कर।। ७ ।। जिस स्वर्ग में प्रतिष्ठित पुण्यात्मा श्रींचे मुँह नहीं गिरते, जहाँ हिमवान् पर्वत का शीर्ष है, वहाँ अमृत के आकाश में कूट उत्पन्न हुआ। बह सब रोगों का शमन करन वाला कूट पहले सोम के साथ ग्हता था। हे कूट ! तू सब रोगों ओर यातुधानियों की मार कर।। ८। हे क्ट ! तुओं हव रोगों को नाश करने वाले रूप से राजा इश्वाकु ने जाना था। काम के पुत्र ने और यम के समान मुख वालें टसुओं ने भी हुझे गब व्याधियों का तिवा-रक रूप से जाना था, इसलियें तूसव रोगों भी दूर करता है।। है कूट सुकीय स्वर्ग हैरा शिर है। तेरा उत्पत्ति काल व्याधियों को सदा नष्ट करने वाला है। अतः इस शक्ति सम्पन्न जीवन को सन्तप्त करने वाले रोग को शीघ्र हो पराङ्मुख कर ॥१०॥

सक्त ४०

( ऋषि-ब्रह्मा । देवता—विज्वेदेवा, बृहस्पति: । छन्द—त्रिष्टुप्,

वहती, गायत्री ) यन्मे छिदं मनसो यच्च वाचः सरस्वती यन्यूमन्तं जगाम । विश्वैस्तद् देवंः सह सविदानः स दधातु बृहस्पतिः । १ मा न आपो मेधां मा ब्रह्म प्रमथिष्टन । शुष्यदा य्यं स्यन्दध्वमुपहूतोऽह सुमेधा वर्चस्वी ॥२ मा नो मेधां मा नो दीक्षां मा नो हिसिष्टं यत् तपः। शिवा नः श सन्वायूपे शिवा भवन्तु मातरः ॥३ या ना पोपरदिश्वना ज्योतिष्मी तमस्तिर: ।

तामस्मे रासतामिषम् ॥४

मेरे मनोव्यापार में या मन्त्रीरूपी वाणी में जो त्रुटि रह गई हैं, उसे वाग्देवता सरस्वती पूर्ण करें। सब देवताओं सहित वृहस्पति भी उसे पूर्ण करें ।। १।। हे जलों ! तुम हमारे वेदाध्ययन से युक्त सुन्दर बुद्धि को भ्रःटन करो । मेराजो कर्मणुष्क हं'गयाहै, उसे आर्द्र करो । सुःदर बुद्धि से युक्त तथा ब्रह्मवर्ष से सम्पन्न होऊँ ॥२॥ हे द्यावा पृथिवी! तुम हमारी बुब्दि को भ्रष्ट न भरो, दीक्षाओर तप की नष्ट न करी। जल आर्यु वृद्धि के लिये हमारी प्रशंसा करें। संसार को निर्माण करने वाले जल हमको माता के समान मङ्गलकारी हो ।।६।। हे अम्बद्धय ! हमको बाधाजनक अन्धकार न मिले। जो प्रकाशवती रात्रि अन्धेरे का तिरस्कार करने वाली हो, ऐसी शत्रि को हम प्राप्त हों ॥४॥

स्त ४१

( ऋषि -- ब्रह्मा । देवता-ताः । छ द-विष्टुप् भद्रामिच्छन्त ऋपयः स्वविदस्तपो दीन्नामुपनिपेदुरग्रे। तता राष्ट्रं वलमोजरच जात ततस्मै देवा उपसन्नमन्तु । १

अर्यद्वाप्टा ऋषियों ने मृष्टि के आदि काल में बल्याण-कामना करते

हुये स्वर्गको पाया और उसके साधन रूप क्रतादि से सम्बन्ध तथा दण्डािंड खरण ग्राप्टिस साध्य दीक्षाको किया। उसी क्षांक्तिस राष्ट्रवल ग्रीर स्रोगहुना। देवगण उस सबको इस पुरुष में सुनंगत करें ॥१

## ४२ स्का

५ ऋषि-ब्रह्मा दे ता — ब्रह्म । छन्द-अनुष्टुप्, पंक्तिः, किष्टुप्, जगती )

ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञा ब्रह्म ना स्वर्वो यिताः । अध्वर्यु प्रं ह्मणो जातो ब्रह्मणोऽन्तिह्त हिवः ।११ ब्रह्म स्नुवो घृनवतीर्ब्रह्मणा वेदिक्दिता । ब्रह्म यज्ञस्य तत्त्वं च ऋत्तिको ये हिविब्कृतः । शामिताय स्वाहा ॥२ अं होमुचं प्र भरे यनीषामा सुवाब्णे सुमितमावृणनाः । इमीमन्द्र प्रति हब्य गृभाय सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॥३

अंहो तुचं वृषम यज्ञियानां विराजन्तं प्रथममन्वराणाम । अपां नपातमश्विना हुवेधिय हुवेधिय इन्द्रियेण त इन्द्रियंदत्तमोजः॥४

बहा ही होता है, बहा ही यज है, बहा से ही स्वरों की यज्ञानुवेष्ठता छ। दि है, बहा से ही अध्वयुं उत्तरन्त हुए और ब्रह्म में ही हिवयों अवस्थित हैं। १। घृत से पूर्ण खुच भी ब्रह्म है, वेदी ब्रह्म द्वारा ही निर्मित्त हुई, यज्ञ ब्रह्म है, और इिव करने वाले ऋत्विज भी ब्रह्म ही हैं। २॥ इन्द्र परम कल्याण के देने वाले और पापों से छुड़ाने वाले हैं। उन इन्द्र के लिए मैं मुन्दर स्तोत्रमधी देन्तियों को कहता हूँ। ह इन्द्र ! यज्ञपान की आयु आदि की कामना मत्य हो। इप हिव को ग्रहण करो ११३॥ यज्ञ-भागी देनताओं में इन्द्र श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं उनका आह्वान करता हूं। जनों के खब्दा ग्रिन का और अधिबद्धय का भी आह्वान करता हूं। जनों के खब्दा ग्रिन का और अधिबद्धय का भी आह्वान करता हूं। वे अधिवदा तुझ इन्द्र की णांवन से इन्द्रियां और वल के देने वाले हा। १४॥

## ४३ स्कत

( ऋषि — ब्रह्म । देवता - अविव्यादया, धन्त्रोक्ता । छन्द-पंक्तिः )

यत्र ब्रह्मविदो यान्तिदीक्षया तपसा सह । अग्निमी तत्र नयत्विग्नर्मेंधा दधातु मे । अग्नये स्वाहा ॥१ यत्र व्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । वायुमी तत्र नयतु वायु प्राणान् दधातु मे । वायवे स्व'हा ॥२ यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया सपसा सह । सुर्यो भा तत्र नयतु चक्षुः सूर्यो दधातु मे । सूर्याय स्वाहा ॥३ यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो दधानु मे । चन्द्राय स्वाहा ॥४ यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । सं:मो मा तत्र नयत् पयः सोमो दधातु मे । सोमोय स्वाहा ॥ ४ यत्र ब्रह्म विदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । इन्द्रो मा तत्र नयतु वलमिन्द्रो दधातु में। इन्द्राय स्वाहा ॥६ यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीन्ताया तपसा सह। आपो मा तत्र वयन्त्वमृत मोप तिष्ठनु अद्भय स्वाहा ॥७ यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षाया तपसा सह । ब्रह्मा मा तत्र मयतुब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे । ब्रह्मणे स्वाहा ॥ =

जिस स्थान में ब्रह्म की जानने वाले दीक्षा और तप के द्वारा पहुँ वते हैं, उसी स्थान में मुक्ते अग्नि देव ले जाँग। जो अग्नि स्वर्ग प्राप्त करने की बुद्धि देते हैं वे मुझे भी वैसी ही बुद्धि दें।।१॥ तप और कम में यह जाती पुरुप जिस स्थान में जाते हैं, वायु मुझे वही ले जाँग। वे वायु मेरे प्राणापान बादि पांची प्राणों की मुझ में स्थापित करें।।२॥ तप और कम के द्वारा महमज्ञानी पुरुप जहाँ जाते हैं, उसी स्थान में सूर्य देवता मुझे ले जाँग और कमंब च् ब्रह्मज्ञानी पुरुप जिस स्थान को प्राप्त होते हैं, चन्द्र देवता मुझे भी उसी स्थान में स्थापित करें और मान प्रदान करें स्वाहा ॥ ४ ॥ तपोधन और कमंबान ब्रह्मज्ञानी पुरुप जिस स्थान को प्राप्त करें स्वाहा ॥ ४ ॥ तपोधन और कमंबान ब्रह्मज्ञानी पुरुप जिस स्थान को प्राप्त करें स्वाहा ॥ ४ ॥ तपोधन और कमंबान ब्रह्मज्ञानी पुरुप जिस स्थान को प्राप्त करें स्वाहा ॥ ४ ॥ तपोधन और कमंबान ब्रह्मज्ञानी पुरुप जिस स्थान को प्राप्त होने हैं, सोप मुझे उसी स्थान में पहुँ चावे। ये सोप मुझे द्वार रस युक्त करें, स्वाह ॥ ४ ॥ तपोधन और

कर्मवान ब्रह्मज्ञ'नो पुरुष जिस स्थान को प्राप्त होते हैं, इन्द्र मुझे उसी स्थान में पहुँच वें। वे इन्द्र मुक्ते वल प्रदान करें, स्वाहा ।। ६ ॥ तपोधन लाह्मण और कर्मवान ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस स्थान में जाते हैं, वही स्थान मुझे जल के अभिमानी देवता प्राप्त कराखें। जल मुझे अमृतत्व दें, स्वाहा ।। ७। तप और कर्म के द्वारा ब्रह्म को जानने वाले पुरुप जिस स्थान में ज ते हैं, वही स्थान ब्रह्मा मुझे प्राप्त कराखें। वे ब्रह्म मुझे प्राप्त कराखें। वे ब्रह्म मुझे प्राप्त कराखें। वे ब्रह्म मुझे ब्रह्म न प्रदान करें, स्वाहा। ६॥

#### ४४ सुक

( ऋषि — भृगुः । देव ॥ — आञ्जनम् , वरुण । छन्द — सनुष्टुप्, विष्णक् गायत्री )

आयुषोऽसि प्रतरणं विप्रं भेषजसु व्यसे । तदाञ्जम त्व ताते शमापो अभय कृतम ॥१ यो हरिमा जायान्योऽङ्गभेदो विसल्पकः। सर्वं त यक्ष्ममगेभ्वो वहिनिहैं न्वांजनम् ॥२ क्षांजन पृथिव्यां जातं भद्र पुरुषजीवनम । कुणोःवप्रमायुकं रथजूतिमनागसम ॥३ प्राण प्राग् त्रायस्वासा असवे मृड । निऋं ते निऋंत्या नः पाशेश्यो मूब्च ॥ १ सि घोर्भोऽसि विद्युनां पुष्यम् । वातः प्राणः सूर्यश्चक्षुदिवस्पयः । ५ देवाञ्जनं त्रैककुदं परि मा पाहि विश्वतः। न त्वा तरन्त्योषधयो बाह्याः पर्वतीया उत ॥६ वीदं मध्यम गसृपद् रक्षोहामीवचातनः । अमीवाः सर्वार्चतयन् नाशयदभिभा इत ॥७ वह्वंद राजन वक्तणानृतमाह पुरुषः। सस्मात सहस्रवे ये मुचं तः पर्यं हसः ।'८

य दापो अध्न्या इति वर्हणेति यदूचिम । तस्मात सहस्रवीर्यं मुञ्च नः पर्यंहसः ॥६ मित्रश्च त्वा वरुणश्चानुत्रे यतुराञ्जन । तौ त्वानुगत्व दूर मोगःय पुनरोहतुः ॥१०

हे अञ्जन ! तूसी वर्ष की पूर्ण श्राय की प्राप्त करता है और चिकित्मकों का कहना है कि तूब ह्याग के समान शुद्ध और मगलरूप है। हे आंजन ! तू जल देवता सहिन हमको सुख देने वाला हो । १। गरीर को हरे रगका बना देने वाला पांडुरोग अत्मन्त कप्टसाध्य होता है। आं जनमणि को धारणकर्त्ता पुरुष के वातादि जन्य अञ्जभेद विसर्पादि व्रग तथा अन्य सब रोग इस मण से नष्ट हों । रा। यह आँजनमणि वरुपाण का देने वाला और मनुष्यों को जीवन देने वाला है। वह मुझे मृथ्यु से बच वे और रथ के समान वेग वाला तथा पाप से रहित करे।। ।। हे प्राग्यास्त्र आंजन! मेरे प्राण की रक्षा कर वह अकाल का ग्रास न वन त् उमके लिए सुख दे, पापदेवता नियहात कं वन्धन से छुडा। तू निधु का गर्भ और विद्युतों का पृष्य है। तू वात रूर प्राण है, तू सूर्य रूप नेत्रे-न्द्रिण है। तूत्रिक कुद पर्वेत में उत्पन्त हुना है। देवी जन! सब ओर से मेरी गक्षा करें। अन्य पर्वतों में उत्पन्न औपिधवा तया पर्वतों में अन्यत्र उत्पन्न औषित्रमा तेरी समानता नहीं कर सकती । वह आँ मान रोगन। णक है, पर्वन मे नीचे जाहर हर पदार्थ में स्याप्त होने में समर्थ है वह सब रोगों का दनन कर सकता है ॥४-॥। ह वरुण ! यह प्रात: समय से सोने के समय तक बहुत सा मिथ्याभाषण कर चुका है इसे क्षमा करो हे औषधे ! तू पिष्या भाषण के पाप से हनको क्षमा कर ।, पा। हे जलों हे गौओं ! हमने जो कुछ कहा है, उपमें हम साक्षी हैं। हे वरुण ! हुमारी बातं को तुम जानते हो । हे बीवकुद पर्व शैत्यन्न आं मन ! इन, सब पारों से हम हो छुड़ाना ॥६॥ हुआंगन ! मित्रावरुग स्वर्ग से पृथिबी पर आए अं!र लीटकर तेरे पोछे गए उन्होंने उन समय तुझ हो फिर लीट कर आने की ग्रन्जा दी ॥१०॥

#### ४५ स्त

( ऋषि —भृगुः । देवता—अः ञ्जनम्ः । अग्नादयो मन्त्रोक्ताः । छन्द —अनुष्टुप्, त्रिष्टुप्, वृहती )

ऋणाहणामिव सनयन् कृत्यां कृत्याकृ तो गृहम् ।

चक्षमंन्त्रस्य दुर्हादंः पृष्टीरिप श्रृणांजन ॥१

यदस्मां सु दु व्वव्यय यद् गोषु यच्च नो गृहे ।
अनामगस्त च दुर्हादंः प्रियःप्रति मुचाताम् ॥२

अपामूज ओजसो वावृधानमग्नेर्जातमधि जातवेदसः ।

चतुर्वीर पर्वत य यदाञ्जनं दिश पृदिशः करिदिच्छित्रास्ते ॥३

चतुर्वीर बध्यत आञ्जन ते सर्वा दिशो अभयास्ते भवःतु ।

घ्रवस्तिष्ठासि सिवतेव चार्य इमा विशो अभि हरन्तु ते बलिम् ॥४

आक्ष्त्रैकं मणिमेक कृत्युष्व स्नाह्ये केना पिबंकमेषाम् ।

चतुर्वीर र्नर्क्षं तेभ्यश्चतुष्यों गाह्या बन्धेभ्यः परिपात्वस्मान ॥५

अग्निमिननावतु प्राणापापानायायुषे बर्चस आजसे तेजसे ।

स्वस्तये सुभूतये वाहा । ६

इन्द्रो मेन्द्रियेणावंतु प्राणयापानायायुष वर्चस ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूनये स्वाहा ॥७

सोमो मा सौम्येनावतु प्राणायापानायायुषे वर्चस वोजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये ॥=

भगो मा भगेनावतु प्राणायापानायायुषे वर्चन ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा ॥६

मरुतो मा गणरवन्त प्राण।यापानायायुषे वर्चस ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा ॥१०

जैसे ऋण लेने वाला पुरुष उसे ऋगादाता को ही लौटा देता है, वैसे ही उत्पीड़नार्थ भेजी हुई कृत्या को हे सूर्य के चक्षु रूप आजन ! तू भेजने वाले पुरुष को ही लौटा और उसके प्यर्व आदि का खण्डन कर

11811 हममें जी दुःस्वप्न का भय है, गीओं में जी दूस्वप्न उपस्थित है, उसे अनजान वैरी पुरुष स्वर्णाभूषस्तों के समान धारण करे।। २।। यह त्रिवरूद उत्तन ओन का बढ़ ने वाला, चारों दिशाओं में कृष्ठित न होने वाला, जलों का रस रू।, अरेन के पास प्रकट होता है, यह चारों पुत्रीं को देने में समर्थ है। यह दिशाओं और कोणों को हमारे लिए सुख देने वाले करे । ३॥ हे रक्षा-काम्य पुरुष । यह आख्रा मणि चारी दिशाधी में वीर्य रूप है। इसे तेरे बाँछना हैं। तेरे लिये मब दिशायें भय रहित हों। तू सूर्य क समान तेजस्वी हो और यह प्रजाये तुझे स्वर्ण, मणि रत्न आदि मे युक्त भेंट दे ।।४।: हे पुरुष ! तू एक अञ्जन की मणि बना, एक वो आँज ओ गएक में स्नान कर। यह बॉजन चतुर्वी है। निऋत देवता के पाण से यह आंजन रूप औपिधयां रक्षा करने वाली हें।।।।।। अग्निदेव प्रपने सभी गुगों सहित मेरी रक्षा करें प्राणापान, आयु वच, श्रीज, तेज, कल्यामा श्रीर अ ।त्य के लिये मेरे रक्षक हैं। ॥ ६॥ इन्द्र प्राणा-पान आयुवर्च ओज, तेज, कल्याण और सुभूति की प्राप्ति के निमित्त ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों को सुदृढ़ करते हुए मेरे व्क्षक हो ।। संसार को तुष्त करने वाले सौम्य रस के द्वारा सोन मेरी रक्षा करें। प्राण थपःन, अप्यु. वर्च बोज, तेज, मङ्गल सुभूति के लिए वह मेरी रक्षा करने वाले हों।। पा ऐ।वर्ष सम्पादक गुण के द्वारा भग देवता मेरे रक्षक हों। वे प्राण, अपान आयु, वर्च ओज,, तेज, मङ्गल, सुभूति के लिये भी मेरी रक्षा करें हि।। मन्द्रमण प्राण, अगन, श्रायु वर्च, ओज, तेन, मङ्गत सुभृति के हेतु मेरी रक्षा करें ॥ १०।।

#### स्क ४६

( ऋषि-प्रजापित । देवता-अस्तृ विणः । छन्त-विष्टुप्, प्रभृति ) प्रजापितष्टवा वहनात् प्रथममस्तृत वीर्याय कम । तन् ते वहनाम्यापुपे वर्चस क्षोजसे च वलाय । चास्तृत रशिस रक्षतु । १ उद्ध्वंस्तिष्ठतु रक्तन्नप्रसादमस्तृ नेमं मा त्वा दभन् पणयो यातुधानः इन्द्रइव दस्यनव धूनुष्व पृयन्यतः सर्वाञ्चन्नृ वि पहस्व स्तृ नस्त्वाभि रक्षतु । २ शत च न प्रहरन्तो निष्टनन्तो न तस्तिरे । तिम्निन्नद्र. पर्यः त्त चक्षुः प्राणमथो बलमस्तृत त्वाभि रक्षतु ॥३ इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परि धापयामो यो देवानामधिराजो वभूव । पुनस्त्वा देवः प्राणयन्तु सवऽस्तृतस्त्वाभि रक्षत् । ४ अस्मिन् मणावेकशतं वोर्याण सहस्रं प्राणा अस्मिन्नस्तृते । घ्याघ्र शलूनभि तिष्ठ सर्वान् यस्त्वा पृत न्यादधरः सो अस्त्वस्तृ गस्त्वाभि रक्षतु । १ घतादुल्लुष्तो मधुमान् पयस्वान्त्सहस्रपाणः शतयोनिवंयोधाः । शंभूवच मयोभूव्चोजस्वांच पयस्वांव्चास्तृतस्त्वाभि रक्षतु ॥६ यथा त्वमृत्त रोऽसो असपत्नः सपत्नहा ।

हे मझे ! तू दूनरों द्वारा अवाधिन तथा शत्रुओं को वश करने वाली है मृब्टि के आदि में तुझे विधाता ने धारण किया था । हे पुरुष ! ऐसी को तेरे बांधता हूं। आयु, वर्च, औन तेज बल की प्राप्ति से यह मणि ते रिक्षक हो । १।। हे अस्तत मणे ! तू सर्व श्रेष्ठ रहती हुई इस पुरुष की रक्षा कर । मणि जातीय असुर तेरी शक्ति को क्षीण न कर पात्र ।। हे पुरुष ! जोसे इन्द्र शत्रुओं को गिराते हैं, वैसे ही तू उन्हें औं धे मुख गिरा । युद्ध रत शत्रु - मना को वश कर । यह मणि इन कार्यों में तेरी रक्षा हो ।।२।। प्रहार करने वाजे असंख्य शत्रु भी इस मणि से पार न पा किं इसीलिये यह अस्तृत नाम वाली है । इन्द्र ने इस मणि में चक्षु, प्राण बत को प्रतिष्ठित किया है, यह मणि तेरी रक्षा करें, ।। ३।। हे पणे ! स्वगंस्थ देवताओं के स्वामी इन्द्र हैं, उनके कवन से हम तुझे आच्छादित करते हैं । (फर सब देवता पुक्ष अपने-अपन कव वों से अ-छादित करने को

सजातानामसद् वशी तथा त्वा सविता करदस्तृतस्त्वाभि रक्षतु ।। ७

प्रहण करें। ऐसा होने पर तू इस धारण कर्ता पुरुष की रक्षक वन ।।४।।
यह मिंगा एक सो एक वीर्यों से युक्त है और सब देवताओं से अनुप्रहीत
होने के कारण उन सबके ध्रसंख्य प्राण वल भी इसमें व्याप्त हैं। हे पुरुष!
तू ऐनी मिंग को धारण करके व्याघ्र के समान शत्रुओं पर पहुँचे। युद्ध
काम्य प्रत्रु सेना निर्वीय हो, इसीलिये यह मिंग तेरी रक्षक हो।। ५।।
सब देवताओं की कृता के कारण असीमित बल वाली,घृत मधु से लिचित
इन्द्र काच से आच्छादित यह मिंग शत्रु को पान के ध्रमंक साधनों से
सम्यन्त है। हे पुरुष! धारण करने पर यह शारीर सुख, अन्त, पुत्र, पशु
आदि का सुख देने वाली है। यह तेरी रक्षा करे।।६।। हे पुरुष! तू मर्वश्रेष्ठ हो शत्रु से हीन हो, शत्रुओं को मारकर भगाने में समर्थ हो, विद्या,
धन, कर्म में समान पुरुषों से श्रेष्ठ हो। सविता तुझे ऐना करें और यह
अस्तत मिंग मने पकार तेरी रक्षा करें।

#### स्रक्त ४७

( ऋषि -गोतथ । देवता - गित्रः । छन्द - वृहती, जगती, अनुष्टुप् )

आ रात्रि पार्थिवं रज पितुरप्रायि धामिभः।
दिवः सदांसि बृह्ती वि तिष्ठम आ त्वेषं वर्तते तमः ॥
न यस्याः पारं दहशे न योशुवद विश्वमस्थां
नि निशते यदेजति ।
सरिष्टासस्त उवि तमस्वित रात्रि पारमशीमिहि
भद्रे पारमशीमिहि ॥२
ये ते रात्रि नृवक्षको द्रष्टारो नवितर्नव ।
अगीति सन्त्यष्टा उतो ते मप्त सप्तिः ॥३
पिष्टश्च पट च रेवित पञ्चाशत् पञ्च सुम्निय ।
चत्वारश्चत्वारिशच्च व्यस्त्रिंशच्च वार्जिन ॥१
हों च ते विश्विश्व ते राह्येकादश्यमाः ।

तेभिन्त बद्य पायभिर्नु पाहि दुहित दिवः ॥ १
रक्षा माकिर्नो अघशस ईशत मा नो दुःशंस ईशत ।
मा नो अद्य गवां स्तेनो मावोनां वृक ईजत ॥ ६
म श्वानां भद्रे तस्करो मा नृणां यातुष्ठा ।
परमेभिः पथिभि स्तेतो धावतु तस्कारः ।
परेण दत्वती रज्जुः परेगा। घायुरषतु ॥ ७
अध रात्रि तृष्टधूममशोषांणमहि कृणु ।
हत् वृकस्य जम्यय। स्तेन त द्रपदे जाहि ॥ ६
त्वाय रात्रि वसामिस स्वविष्यामिस जागृहि ।
गोभ्यो न शम यच्छ। स्वेभ्यः पुरुषेभ्यः ॥ ६

हेरात्रि! तेरा अधकार पृथिवी के सब स्थानों में, रवर्गऔर अन्तिरिक्ष के सब स्थानों में भर गया है तेरे नीले रङ्गका यह तम तीनां लोकों पर छा गया। सब ओर अन्धेरा ही अन्धेरा है।। १।। जिस रात्रि में यह विश्व विभक्त नहीं होता एक ही दिखाई देता है, चेष्टाव न् प्राणी चलने मे ग्रसमर्थ होता हुआ जहाँ का तहाँ स्थिति हो सो जाता है, हे प्रभूत तममयी रात्रि! हम सब अहिंसित रहते हुए तुझसे पार हैं।।।२।। हेरात्रि! मनुष्येां के कर्म फल को देखने वाले तुम्हारे जो निन्यानवे गण हैं तथा अट्ठासी और सतत्तर गगा हैं, उन सबके द्वारा तुम हमारी रक्षा करो ॥३॥ हे रात्र ! तुम्हारे छियासठ, पचपन ग्रोर चदालीस गण हमारे रक्षक हैं।।४। हे राख्नि ! तुम्हारे वाईम या ग्यारह गण हैं उन सबके सहित हमारी क्षक होओ ।।।। मुझे मारने की धमकी देने वाला कोई भी बात्र मुझ पर न चड़ सके, दुर्दाक्य वाला कोई मी दुष्ट मुझ पर अधिकारक कर पावे, चोर हमारी गोग्रों को चुरा न पावे, प्रागाल हमारी भेड़ों को न ले ज'य। हेरात्रि ! ऐसा करो।।६।। हेरात्रि ! तस्कर हमारे घंड़े का अपहरण न कर सके, राक्षासियों और पिशाच मेरे मनुष्यों को हिसित न कर पावें। चोर अन्य मार्गों से होता हुआं चला जाय दाँत वाली सर्पिगी कादि भी श्रन्य मार्गगामिनी हो, और हिंसात्मक विचार वाला पापी भी द्र चला जाय ।। ।। हे रात्र ! पीड़ित करने वाले प्रश्वास युक्त सर्प को मस्तक हीन करो। भेड़िये की ठोंड़ियों को नष्ट करके उसे भरवा दो। ।। हे रात्र ! तुम्हारी रक्षा के वल पर हम टिके हैं और उसी के द्वारा निद्रा को प्रश्त होंगे। तुम हमारी गौ, अथव, सन्तान बादि को सुख देती हुई हमारी रक्षा में तक्षर रही। । है।

#### ४८ सकत

( ऋषि-गोपणः । देवता — राशिः । छन्द-गायत्री, अनुष्दुष्, पंक्तिः )
अथा यानि च यस्मा ह यानि चान्तः परीणिह ।
तानि ते परि दद्यास ।।१
रात्रि कानरूपसे नंः परि देहि ।
उपा नी अहने पर ददात्बहस्तुभ्य विभावरि ।।२
यत् कि चेद पत्यति यत् कि चेद सरीसृपम ।
यत् कि च पयतायासत्व तस्मात् त्वं रात्रि पाहि नः ।।३
स पश्चात् पाहि का पुर सोत्तरादधरादुत ।
गोपाय ना विभावरि स्तोतारस्त इह स्मसि ॥४
ये रात्रिमनुतिष्ठिन्ति य च भूतेषु जाग्रति ।
पण्नू ये सर्जान् रक्षन्ति ते न आत्ममु जाग्रति
ते नः पशुपु जाग्रति । ४
वेद वै रात्रि ते नाम घृताची नाम वा असि ।
तां त्दा भरद्वाजो वेद सा नो वित्ते ऽ घ जाग्रति ॥६

खुले हुए चरागाह में जो वस्तुऐ हैं, घर में जो वस्तुऐ हैं उन सबको है रात्रि ! हम तुम्हें रौंगते हैं।।१।। हे रात्रि ! तुम माता की समान रक्षा करने वाली हो। अपने वाद होने वाले उपाकाल की हमारी नक्षा के लिए प्रदान करो। उपाकाल के पण्च त् होने वाला जो दिन है, उसे हमको सुब पूर्वक प्रदान करो। वह दिन फिर तुम्हें हमको दे दे॥२।। आकाण में उड़ने याले पक्षी और पृथिवी पर सरकने वाले सर्पादि, पर्वत और जङ्गल में घूमने वाले सिंह आदि सब हिंसकों से है रात्रि ! हमारी रक्षा करो । है। हे रात्रि ! हमारे सोन् बैठने के स्थानों की चारों दिशात्मों से रक्षा करो । हम तुम्हारा ही स्त्रोत्र कर रहे हैं । । रात्रि से सम्बधित अनु- एठान आदि करते हुए जो पुरुष रक्षार्थ जागते रहते हैं और जो रात्रि के चोरी आदि कर्मों से सावधान रसते हैं, वे पशुओं और मनुष्यों की रक्षा के लिये जागते रहें ।।।॥ हे रात्रि ! तू घृताची कहलाती है, इस बात को भाग्द्र ज ऋषि जानते हैं । ऐसी हे रात्रि ! हमारे पशु आदि की रक्ष के लिये तू सादधान रहे ।।।।

# सूक्त ४६

( ऋषि-गोपथः भारहाजश्व । देवता—राश्चः । छन्द—त्रिष्टुप्., पंक्तिः, जगती )

इषिरा योषा युवितर्दमूना रात्री देवस्य सवितुर्भगस्य । अरुवक्षमा सुहवा सभृतेश्रीरा पत्री द्यावापृथिवी महित्वा ॥१ अति विश्वान्यसहद गम्भीरो वर्षिष्ठमसहन्त श्रविष्ठाः। उशती राज्यनु सा भद्राभि तिष्ठते मित्रइत स्वधाभिः ।।२ वर्ये वन्दे सुभगे सुजात आजगन रात्रि सुमना इह स्याम्। अस्मांस्त्रायस्व नयाणि जाता अथो यानि गव्यानि पुष्टचा ॥३ सिहस्य राह्युशती पींषस्य व्य घ्रस्य द्वीपिनो वर्च आ ददे। अरवस्य नध्नं पुरुषस्य मायुं पुरु रूपाणि कृण्षे विभाती ॥४ शिवां रात्रिमनुसूर्यं च हिमाय माता सुहवा नो अस्तुं। अस्य स्तोमस्य सुमगे नि वोध येन त्वा वन्दे विश्वासू दिक्षु ॥४ स्तोमस्य नो विभावरि रात्रि राजेव जोषसे। असाम सर्ववीरा भवाम सर्ववेदसो व्यूच्छन्तीरन्षसः । ६ शम्या ह नाम दधिषे मम दिप्सन्ति ये धना ! रात्री ह तानसुतपा य स्तेनो न विद्यते वत् पुनर्न विद्यते । ७ भद्वासि रात्रि चमसो न विष्टो विष्वड़ गोतप युवतिविभिष । चक्षुष्मती मे उशतो वपूषि प्रति त्व दिव्या न ज्ञाममुक्याः ॥=

या अद्य स्तेन आयत्यचायमःर्यो रिपुः । रात्रो तस्य प्रतीत्य प्र ग्रावाः प्रश्विरो हनत् ॥६ प्र पादी न ययायति प्रस्ह तो न यथाशिवत । यो मलिन्लुरुपायति स सपिष्टो अपायति । अपायति स्वपायति शुष्के स्थाणावपायति ॥१०

एक अवस्था वाली, सबके द्वारा पूज्या चक्षुमों का तिरस्कृत करने व'ली, आह्वानीय रात्रि विश्व में व्याप्त होने से एकाकार वाली लगनी है। द्याव पृथिवी उस रात्रिकी महिना से युवत हो रहे हैं।।१॥ मर्वत्र व्याप्त इस रात्रि की सब स्तुति करते हैं, यह सब वन पवंत्र समुद्र आदि को आच्छादित किये हुये हैं। यजमान आदि के ग्रन्नदान के प्रभाव से सूर्य जैसे जगत पर चढ़ते हैं, वैसे ही यह भी जगत पर छा जाती है।।२।। हे सुन्दर जन्म वाली, सीभाग्यवती रात्रि ! तू आ गई। मैं तुझे पाकर सुन्दर मन वाला वन् तब तुम प्रसन्न होकर मेरे पुत्र, पुत्रादि की रक्षा करो और मनुष्यों और पशुओं के हित वाले पदार्थों की भी रक्षा करो ।।३।। यह रात्रि, सिंह हायी, गैंडा आदि के तेजों को खींचती है, प्र.णी के आह्वान रूप शब्द और अश्व के वेग को भी खींच लेती है। हे रात्रि! तुम इस प्रकार विशेष रूप से दीष्तिमती होकर भ्रपने अनेक रूप प्रकट करती हो ।।४।। हे रात्रि ! तू मङ्गलमयी है, मैं तुम्हारी स्तुर्ति करता हूं। राघ्रिके भरण करने वाले सूर्य की भी स्तुति करता हूं। यह राघ्रि हिम का उत्पादन करने वाली है। हेराति ! मेरी स्तुति को भले प्रकार जानो जिससे तूम सर्वंत्र व्याप्त की मैं वग्दना कर सक्ता। हा विभावरि राजा जैमे अपने प्रशंसकों की स्तृतियों को असन्न होना हुआ सुनता है, बैसे ही तुम हमारे स्तोत्र से प्रसन्त होओ।।।। तुम्हारे स्तोत्र सुनते पर हम पुत्र पौत्र और धनें। से मम्पन्त जयाकाल से युक्त रहें। १७।। हे रात्रि! तुम गत्रओं का शमन करने से शम्या हो। मेरे धन के अपहारवें के प्रागों को सन्तप्त करती हुई आगमन करो । चोर न<sup>,</sup>ट मी हो जाय और पन: प्रकट न हो, ऐमी कृपा कःती हुई आओ ॥ ६ ॥ हे रात्र ! तम सबंब व्याप्त होने वाली घोर अधकार से

सम्पन्न घेनु रूप और चमस के समान मङ्गलमयी हो। तुम हमको पुष्ट करती हुई, दर्शन इन्द्रिय देती हुई आओ और जैसे दिव्य शरीर को नहीं छोड़ती वैसे हमारे शरीरों को पृथिची पर न छोड़ ।। दा। जो अधायु हमारे धन का अवहरणा करने या विष रूप पाप करने के लिये आ रहा हो, वह शत्रु रात्रि के तेज से सन्तद्त होकर हमरे दूर भागे और रात्रि देवता उसकी ग्रीवा और कण्ठ को भी काट डालो ।। दा। पाँव, हाथ से भी हीन होकर वह शत्रु अगाध निद्रा को प्राप्त हो और प्रमुक्त वृक्ष के न.चे स्थान प्राप्त करे ।। पा।।

# ५० स्कत

( ऋषि-गोपथः । देवता--रातिः । छन्द--अनुष्टृप् )

अध रात्रि तृष्टधूमभशीषांणमहि कृणु ।
अक्षी तृकस्य निर्जह्यास्तेन तं द्रुपदे जिह ॥१
ये ते राह्यनड्वाहस्तीक्ष्णश्रुगा स्वाश्चवः ।
तेभिनों अद्य पार्याति दुर्गाणि विश्वहा ॥२
रात्रिरात्रिमि ष्यन्तस्तरेम तन्वा वयम् ।
गम्भीरमप्नवाइव न तरेयुररातयः ॥३
तथा शाम्याकः प्रततश्च ।वान् नानुविद्यते ।
एवा रात्रि प्र पात्य यो अस्माँ अभ्यघायति ॥४
अप स्तेनं वासो गोअजमृत तस्तकरम् ।
अथो यो अर्वनः शिरोऽभिद्याय निनीषति ॥५
यदद्या रात्रि सुभगे विभजत्न्ययो वसु ।
यदेतदस्मान् भोजय तथेदन्यानुपायसि ॥६
उपसे नः परि देहि सर्वान् राज्यनागसः ।
उपा नो अह्ने आ भजादहस्तुःयं विभावरि ॥७

जिस सर्प का घुमू रूप भ्वान करटदायक है उसे हे रात्रि । शीर्षे-हीन करो अप्रुगाभ को नेत्रहीन करके वृक्ष के स्थान में मार कर डाल हे रात्र ! तुम्हारे तीक्षण श्रृङ्क वाले वृषभ शीघ्र गित वाले है, उनके द्वारा तून जीते जीने योग्य अनथों से पार कर ।। - ।। हम प्रपने पुत्रादि सिहत रात्रि को लाँघ जाँय, परन्तु हमारे श्रित्र रात्रि को न काट सकें। साधन-हीन मणुष्य गम्भीर नदीं में जाकर इब जाते हैं, वैसे ही हे रात्रि ! तुम्हारे गक्षा रूप नाव से रहित हमारे श्रुत्र मार्ग में ही नाश को प्रत्त हों।।३।। हे रात्रि ! मारे लिए पाप रूप होकर जो श्रुत्र श्रा रहा है, उसे पके हुए शाम्यक के समान पृथिदी पर गिरा दो ।४।। वस्त्रापहारक गो श्रीर अश्वादि के अपहारक को, हे रात्रि ! तुम नाश को प्राप्त व राओ। ११। हे सुभगे ! हे रात्रि ! जो शत्रु हमारे सुवर्णादि धनें। को हमसे छीनना चाहते हैं, उस धन का भोगन वाला हमको बनाओ जिस मार्ग से शत्रुत्रों के धन को हमें प्राप्त कराती हो, उसी मार्ग से हमारे धनें। को भी हमारे पास पहुँ नाओ।। ६।। हे रात्रि ! हमारी उपा काल तक रक्षा करो, वह उपा सूर्योदय तक हमारी स्था करें और वह दिन सुख पूर्वक फिर तुम्हें प्राप्त करावे इस प्रकार के यह दिन रात्रि हमको धन आदि से युक्त रखते हुये शत्रुओं से रिक्षत करें। ।७।

### ५१ स्वत

( ऋषि—ब्रह्मा । देवता-आत्माः मिवता । छन्द--अनुष्हुप्, उष्णिक् ) अयुतोऽहमयुतो म आत्मायुतं मे चक्षु रयुतं मे श्रोत्रम मे प्राणोऽयतो मेऽपानोयुतो मे व्यानौऽय्तोऽह सर्वः ।।१ देवस्य त्वा सिवतुः प्रसवेऽिहवनोर्वाहुभ्यां पूष्णो-हस्ताभ्यां प्रमूत आ रभे ।।२

में कर्मानुष्ठान की इच्छा वाला पूर्ण है, मेरा गरीर भी पूर्ण है, मेरे नेत्र, श्रोत, नासिका. प्राण, श्रपान, व्यान सब पूर्ण हैं, में भर्वे न्द्रिय हैं ॥ १॥ हे कर्म में प्रयोग करने वाला पुरुष सबको प्रेग्णा देने वाले सिवन देव की प्रेरणा ले. अश्विनीकु भारों की मुजाओं से और पूषा के हाथों में तुझे प्रारम्भ करता हूं। २॥

### स्त ५२

(ऋ'ष-भृगु: । देवता-कामः । छन्द--विष्टुप्, उष्णिक्, वृहती ।

कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।
स काम कामेन बृह्ता सयोनी रायस्गोषं यजमानय धेहि ॥१
त्व काम सहसासि प्रतिष्ठितो विभुविभावा ५ख आ सखीयते ।
त्वमुग्रः पृतनासु सासिहः सह आजो यजमान य धेहि ॥५
दूराच्चकमानाय प्रतिपाणायान्त्रये ।
आस्मा अण्ण्वन्नाणाः कामेनाजनयन्तस्वः ॥३
कामेन मा काम आनन् हृदयाद्वय परि ।
यदमीषामदो मनस्तदैतूप मामिह ॥४
यत्भाम कामयमाना इद कृण्मसि ते हविः ।
तन्नः सर्वं समृष्टयतामथेतस्य हविषो वीहि स्वाहा ॥५

सृष्टि के पूर्व परमात्मा के मन में काम भले प्रकार ज्याप्त हो गया। है काम! सृष्टि रचना के लिए प्रथम उत्पन्त हुआ तू परमात्मा का सयो न है। तू हिन्दाता यजमान को धन की पुष्टि में स्थापित कर ॥१॥ हे काम! तुम साहम से प्रनिष्ठित हो, तुम निभ और विभाव हो। हे मित्र! तुम हमारे प्रति-मित्र भाव रखते हो। तुम अनुओं को वण करने वाले एवं महान बनी हो इस यजमान को ओज और वल प्रदान करो। ॥२! पूर्वीद सब दिणाओं ने उस दुर्लभ फल की अभिलाषा करने वाले यजमान को इच्छित फल प्राप्त कराने और अक्षाय फल द्वारा सुख प्रदान कराने का निश्चय किया है॥३॥ अभीष्ट फल की कामना से सम्पन्त फल मुझ मिले और बाह्यणों का फल प्राप्त युक्त मन भी मुझे प्रप्त हो। ।।४॥ हे कामदेव! जिस फल की कामना से हम तुरह रे निये हिव दे रहे है, उस हिवर्शाण को ग्रहण करो औ हमारा इच्छित फल पूर्ण

### स्क ५३

(ऋषि-भृगु: । देवता-कामः । छन्द-- व्रिष्टुप्, वृहती, अनुष्टुप् )

कालो अरवो वहति सप्तरिमः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः । तम रोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥१ सप्त चकान् वहति काल एष सप्तास्य नाभीरमृतं न्वचः। स इमा विश्वा भुवनान्यञ्जत् कालः स ईयते प्रथमो नु देवा ।२ पूर्णः कुम्मोऽधि काल आहितस्तं वै ।श्यामो वहुधा नु सन्तः । से इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यङ कालं तमाहुः परमे व्योमन ॥३ स एव स भुवनान्याभरत् स एव सं भुवनानि पर्यत् । पिता सन्नभवत् पुत्र एपां तस्माद् वै नान्यत् परमस्ति तेजः॥४ कालोऽमूं दिवमजानयत् काल इमाः पृथिवी इत । काले ह भूत भव्यं चेषित ह वि तिष्ठते ॥ ४ कालो भूतिमसूजत काले पततित सूर्यः। काले ह विश्वा भूतानि काले चक्षुवि पश्यति ॥६ काले मन: काले प्राण: काले नाम समाहितम् । कालेन सर्वा नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः ॥७ काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितम् । कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत् प्रजापतेः ॥ द तेनेपितं तेन जातं तदु तस्मिन् प्रतिष्टितम् । कालो ह ब्रह्म भूत्या विभित्त परमेष्ठिनम् ॥६ काल प्रजा असृजत कालो अग्रे प्रजापतिम्। स्वयम्भूः कश्यपः कालात् तपः कालादजः यत । ६०

काल त्मक वस्तुओं को ब्रान्त कर लेने वाले वह अथव सप्तरिष्म व ले, सहस्र नेत्र वाले नित्य युवा: भरि वीर्ययुक्त हैं। उग द्यश्व रूप पर बुद्धिमान ही आहड़ होते हैं। उस ग्रव के चक प्रमस्त लोक हैं।। ९ । क्लात्मक सवस्मर सन्त चक्रों (ऋनुआ)ं को वहन करता है यह चक्र इस के नाभि-का है प्रमृत अक्ष है यही कालात्मक ब्रह्म चराचरात्मक विषय की रचता भीर गही उसका नाश करता हुआ स्थित वहता है । २॥ संसार के कारण-भूत परमेरार काल से कुम्भ के समान पूर्णतया व्याप्त है। पुरुष उस काल की धनेक भेद से देखते हुए उसे व्योग के समान निर्लेप बनाते हैं।। ३।। वही काल परमात्मा प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, वही भु रतरूर से स्थित हैं, वही इनके पिता होने हुए भी पुत्र हो जाते हैं इस काल से श्रेष्ठ अन्य कोई तेज नहीं हैं ॥ ४ ॥ चुलोक और प्राणियों की आश्रय देने वाली पृथिशी को काल ने ही प्रकट किया। भूत, भविष्य खोर वर्तमान भी इस काल के ही ब्राश्रित हैं।।४।। इस संवार की रचना खभी काल ने को। काल को प्रेरणा से ही सूर्य इस विश्व को प्रकाण देते हैं सब प्राणी काल के ही आश्रिन हैं। इन्द्रियों का अधिष्ठाता काल में ही अग्नो इन्द्रिय-संचालन ग्रादि कियाओं को करता है।।६। उसी काल में मृिष्ट रचनाका मन रहताहै, उसी में संनार में अन्तर्यामी रूप से निवास करने वाला प्रण्ण निवास करता है। भ्रागत काल से ही सब प्रजा अमीष्ट सिद्धिको प्राप्त कर प्रसन्त होती है।। श। काल ही तप है, काल ज्येष्ठ है, काल में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। काल सभी का ईश्वर, पिता बीर प्रजापित है॥ ८ ।। यहं जगत काल से ही उत्पन्न हुआ और काल में ही प्रतिष्ठित है। काल ही ब्रह्मा होता हुआ परमेष्ठी ब्रह्म को धारण करता है।। ६।। काल ने पहले प्रजापित को उत्पन्न किया, फिर प्रजाओं की रचना की। काल से कश्यप हुए। वह काल स्वयम्भु है ॥१०॥

# ५४ सक्त

( ऋषि — भृगु । देवता — कालः । छन्द — अनुष्टुप गायत्री, प्रष्टि )

कालादापः समभवन् कालाद् व्रह्म तपो दिश । कालेनोदेति सूर्यं काले नि विश्वते पुनः ॥१ कालेन वातः पवते कालेन पृथिवी मही । द्योमेही काल आहिता ॥२ कालो ह भूत भव्यय च पुत्रो अजनयत् पुरा । कालाहवः सममवन यजु कालादजाया ॥३ कालो यज्ञ समेरयहवेभ्यो भागामित्तनम । काले गन्धविष्तरसः काले लोकाः प्रतिष्ठिता ॥२ कालेऽयमिङ्गरा देवोऽयर्वा चािध तिष्ठतः । इमं च लोकं परमं च लोक पुण्यांश्च लोकान् विधृतीश्च पुण्याः । सर्वाल्लोकानिभिजित्य ब्रह्मगा कालः स ईयते परमो नु देवः ॥४

काल से ही जलों की उत्पत्ति हुई, काल से ही ब्रह्म, तप, दिशाएँ कीर सूर्य त्यन्त हुये। काल हो सूर्य को फिर अस्त कर देता है।। १।। काल से वायु बहाता है, काल से ही पृथिवी महिमामयी हुई है और खुलोक भी काल के ही अध्वत है। २।। काल से ही भूत, भविष्य, पुत्र, पुर, ऋचा और यजुर्वेदी उत्पत्त हुई है।।३।। काल ने ही यज्ञ को देवताओं क भाग रूप में प्रकट किया, काल से ही गन्धर्व, अध्यत्या आदि महिंष काल से ही अधित हैं।।४।। यह अङ्क्रिंग, अथवी आदि महिंष काल से ही हुये। वह काल इस परलोक स्वर्ग तथा अन्य लोकों को देश, काल, कारण से रहित परमलोक के द्वारा व्य प्त करके स्थित रहता है।

### ५५ स्क

( ऋषि—भृगु । देवता —अग्नि: । छन्द-—शिष्टुष्, पंक्तिः, उप्णिक् )

रात्रिरात्रिमप्रयात भरन्तोऽतोश्वायेव तिष्ठते घासमस्मै । रायस्पोपेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम् ॥१ या ते वसोर्वात इषुः सा त एषा तंया नो मृड । रायस्पोपेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम् । २ सायसाय गृहपतिनीं अभिनः प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता । वसोर्वसोवं मुद्दान ऐधि वय त्वेन्धानास्तन्व पुषेम ॥३ प्रातः प्रातंगुं हपतिनीं अभिनः सायसाय सौमनस्य दाता । वसार्वसार्व मुद्दान एधीन्धानास्त्वा शतिहमा ऋधेम ॥४ अपश्वाद्यशास्त्रस्य भूयामम । अन्नादायान्नपत्रये रुद्राय अग्नये ॥५ सभ्य सभा मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः । त्वयेदगा पुरूहृत विश्वमायुक्यंश्नवम् ॥६ अहरहवेलिंमत्ते हुग्न्तोऽश्वायेव िष्ठते घासमग्ने । रायस्योषेण समिषा मन्दतो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥७

हे अग्ने ! ग हैपत्य आदि रूपों में वर्तमान तुम पूजन योग्य को हिव देते हुए हम इच्छित अन्न और घन सम्बन्त रहें तथा तुम्हारा साभीष्य प्राप्त करके नाश को प्राप्त न हों। १। हे अपने ! तुम अपनी अन्त देने वाली जो कृपामयी मिति है, उसके द्वारा सुख प्रदान करो। हम नुम्हारा सामीप्य धन पाकर धन से पृष्ट और अन्न से सम्पन्न रहे । हम नष्ट न हों ।। २ । गाह पत्य अग्नि प्रात: ग्रीर सार्य दोनें समय हमको सुख देते हैं। हे अग्ने ! तुन हमारे पास वृद्ध की गाप्त होते हुए हमको धन दो । हम तुम्हें हिवियों से प्रदीश्त करते हुए अपने शरीरों को स्वस्य रखें ।।३।। गाह पत्य अपिन प्रातः मायं कालां में हमें सुख प्रदान करते हैं। हे अपने ! तुन वृद्धिको प्राप्त होते हुए हनको सबका धन दो। हम तुग्हें हिवयों म दोप्त करते हुए सी वर्ष तक जीवें !। ४ ॥ पात्र के पेंदे में जले हुए अन्त को मैं न पाऊँ। प्रन्त सेवन करने वाले अन्तपति रुद्रात्मक अग्नि को नमस्कार करता हूँ।। 🗴 ।। समा यें प्रतिष्ठित होने वाले तुम मेरें पुत्र मित्रादि के रक्षक हो शी। समासद इस सभा के अर्थक हों।।६।। हे इन्द्र भौर अग्ने! तुम ऐश्वर्यवान् हो। हमको जीवन भर अन्न दो। हमको आयु दो । प्रश्व को तृग देने के समान जो तुमको नित्यप्रति हवि देते हैं, उन्हें अन्न प्रदान करो ।७।

The second secon

### ५६ स्रक्त

ा ऋषि—यमः । देवता — दुःस्वष्ननाशनम् । छन्द-निष्टुष् )

यमस्य लोकादच्या वभूविय प्रमदा मर्त्यान प्र युनिक्त घोटः।
एकाकिना सरयं यासि विद्वान्त्स्वप्नं मिमानो असुरस्य योनी । १
वन्धस्त्वाग्रे विश्वचया अपश्यत् पुरा राज्या जिनतोरेके अस्ति।
ततः स्वप्नेदमध्या वभूविय भिष्यम्यो रूपमपगूहमानः।।२
वृहद्गावासुरेभ्योऽधि देवानुपावर्तत महिमानिमच्छन्।
तस्मै स्वप्राय दधुराधिपत्यं स्वयस्त्रिशासः स्वरानशानाः।।३
नैनां विदुः पितरो नोत देवा येषां जिल्पश्चरत्यन्तरेदम।
विने स्वप्नमञ्चराप्त्ये नर आदित्यासो वस्त्रोनानुशिष्टा।।४
यस्य क्र्रममजन्त दुष्कृतोऽस्वप्नेन सुकृतः पुष्यमायुः।
स्वमदिस परमेण वन्धुना तप्यमानस्य मनसाऽधि जिल्ले ।।५
विद्य ते सर्वा परिजाः पुरस्ताद् विद्य स्वप्न या अधिना इहा ते।
यशस्त्रिनो नो यशसेह पाह्याराद् द्विर्णानर्पः याहि दुरम्।।६

हे पिशाच! तू यमलोक से दुःस्वप्त के रूप में पृथिवी पर आया
है और निर्मंग होकर तू स्त्री पुरुप के निकट जा पहुँचता है और तू
दुःस्वप्त ग्रम्त पुरुप के रथ पर एक साथ बैठकर ही जाता है।।१।। हे
दुःस्वप्त! तुभे प्रजापित आदि निरात्रि की रचना से पहले और विधाता
ने सृष्टि के आरम्भ में देशा था, तभी से तू इस संपार पर छापा हुमा
है। चिकित्सकों के सामने तू अन्तिहित हो जाता है।।२।। यह दुःस्वप्त
असुरों के यहाँ से चल कर महिमा प्राप्त करते की कामना करना हुआ
देदताओं के पास पहुँगा, तब उन तें शिस देवताओं ने उस स्वप्त को
अनिष्ट करने वाली णिक्तं प्रदान की ।। ३।: तेंतीम देवताओं द्वारा
दुःस्वप्त को अनिष्ट फल वाली णिक्तं देने वाली वात को उन देवता मों
अतिरिक्त पितर भी नहीं ज नते। पाप नाणक वरुण द्वारा उपदेशित
अ दित्यों ने महिप चिन्नन में इसे स्थापित किया॥ प्रा। पाप करने

# ४७ यूवन

ऋषि-स्मः। देवता--दुःस्वप्ननामभम् । छ्य--अनुष्ट्, विध्युन्, कर्णः)
यथा कलां यथा शफ यथणं संनयन्ति ।
एवा दुःष्वप्त्य सर्वमित्रये स नायमित्र ।।?
स राजानो अगुःसमृणान्यगुः स कुष्ठा अगुः सं साव्य अस् ।
समस्मासु यद् दु प्वप्त्य निहिष्ते दुष्वप्त्य सुवास ॥६
देवानं पत्नीनां गर्म यमस्य कर् प्रा भद्रः स्वप्न ।
स मम यः पापस्तद द्विपते प्र हिण्मः ।
मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेमुंखम् ॥३
तं त्वा स्वप्न तथा स विद्य स त्वं स्वप्नाद्वद्य स्वास्थ्य ॥३

नारमानं देवपीयुं पियारं वय यहमाणु दुः व्यस्त्यं यद् गोपु यस्त्र ना गृहे । भ अनास्मानस्तद् देवपीयुः पियाहनिष्कामित्र श्रति गुञ्चनायुः । नवारत्नीनपमया अस्मान ततः परि । दुः व्यप्त्य सर्वे द्विपते निर्दयामिस । श्र

ं जैसे यज्ञ में अवदानीय अङ्गों को लेकर संस्कार करने वाले क्ष्मीनिक अ अन्यत्र उठा ले जाते हैं, जिन त्रमा को मार मान्य एक इता है हैं, जैसे ही हम दु:स्वप्न जिनत व्यक्तिस्टों की जल के पुत्र जिन पर देनारने हैं। हैं। जैसे राशु नाम के लिये एक शहोते हैं, जैसे ऋण बढ़ते हुये एक शहोते हैं, जैसे कुए आदि वृद्धि को प्राप्त रोग एक शहोते हैं, जैसे फों के हुए खुर आदि गड्ढे में एक शहोते ज ते हैं, वैसे ही दुःस्वप्त देखने से जो अनिए एक शहोगये हैं, उन्हें हम अपने मत्रुओं पर डालते हैं।।२।। हे देव-पितयों के गर्भ ! हे यम के हाथ रूप स्वप्त ! तेरा मंगलमय भाग मुक्ते प्राप्त हो और तेरा क्रूर भाग हम मत्रुकी ओर भेजते हैं। काले काक का स्वप्त के समान मुख मेरे लिए बाधक न हो।।३।। हे स्वप्त तेरे इस प्रकार के जन्म और आगमन को हम जानते हैं। जंसे अथव घल से भरे गरीर को झाड़ता और काठी ग्रादि को गिरा देता है, वैसे ही हमारे तथा देवता और यज्ञों के बाधक मत्रुका तू पतन कर गी के निमित्त ग्रपणकुन रूप दुःस्वप्त को मी तू हमारे घर से हटा तथा। हे देव ! उस अनिए को हमारा पत्रु अलकार के समान धारणा करे हमारे दुःस्वप्त का जो बुरा फल है उसे तुम नो गुट्ठी दूर हटाओ। हम अपने द्वेपी पर इस उत्पन्न कुफल को प्रेरिन करते हैं।।।।।

### ¥ ८ स्क

(ऋष-ग्रह्मः। देवता—मन्शोक्ताः े छन्द-तिष्टुग्, अनुष्टुप, शक्वरी)
घृहतस्य जूतिः र मना सदेवा सवत्सरं हिवणां वधयन्ती ।
श्रोत्र चक्षुः प्राणोऽच्छित्रो नो अस्त्वच्छित्र वयमायुणो वर्चसः ।१
उपास्मान् प्राणो ह्वयनामुप वयं प्राणं हवामहे ।
वर्चीजग्राह पृथिवान्तरिक्षं वर्चः सोमो वृहस्पतिविधत्ता ॥२
वर्चसो द्यावापृथिवी सग्रहणी वभूवथुवंची गृहीत्वा
पृथिवीमनु सं चरेम ।
यशसं गावा गोपतिमुप तिष्ठन्त्याय गीर्यशो गृहोत्वा
पृथिवोमनु सं चरेम ।।३
वज कृणध्व स हि वो नृपाणो वर्मा सीव्यध्व बहुला पृथूनि ।
पूरः कृणुध्वमायसीरघृष्टा मा वः सुस्रोच्चमसो हंहना तम् ॥४
यजस्य च तः प्रभृतिमुं खं च श्रोहोश मनसा जुहोमि ।

इमं यज्ञं विततं विश्वकमंगा देवा यन्तु सुंमनभ्यमानाः ।।५ ये देवानामृत्विजो ये च यज्ञिया येभ्यो हव्यं क्रियते भागवेयम् । इमं यज्ञं सह पत्नीभिरेन्य यावन्तो देवास्तविषा मादयन्ताम् ।।६

परमात्मा विषयक वुद्धि सवत्सर रूठ ईश्वर को शब्द सार्श हाव से परिपुष्ट करती है। साधक अपनी इन्द्रियों से हटाकर संयमाग्नि में झोकते हैं ऐसे हम श्रोत चक्षु प्राण आयु, वर्च आदि से युक्त रहें ॥ १ ॥ हमारे शरीरों का साधक प्राण हमें दीर्घ जीवी वनावे । हन उस प्राण से शरीर में चिरकाल तक विद्यमान रहने को कहते हैं। पृथिवी, अन्तरिक्ष सोम, वृहस्पति और सूर्य ने हमको प्रदान करने के लिये वर्च को ग्रः एा किया है ॥२॥ हे ग्राकाश-पृथिवी ! दर्च प्रदान करो । हम तुम्हारे तेज से पृथिवी और आकाश में घूमें। मुझ स्वामी को अन्न से युक्त गीएँ प्राप्त हों और हम उन गौओं के साथ ही यश को भी पाकर दोनों लोकें। में घूम सकने वाले हों 🗗 हा। हे इन्द्रियो ! दारीर से मिलकर रहो क्योंकि यह शरीर ही तुम्हारा न्क्षक है। तुम अपने कर्मी को मले प्रकार करी और अपने-अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ ह ओ। चमस के समान यह भाग साधन रूप शरीर नाश को प्राप्त न हो ॥ ४ ॥ यश के नेत्र रूप अग्नि, प्रथम पूज्य होने के कारण मुख रूप है। उन अग्नि के लिये मैं श्रीत्रादि से युक्त मन क द्वारा हित प्रदान करता है। विश्वकर्मा के इस यज्ञ में अनुग्रह बुद्ध वाले इन्द्रादि देवता शागधन करें।। १।। देवताओं, ऋत्विज रूप तया यज्ञ हं, जिनके लिये हिवर्माण दिया जाता है, वे देवता जितने भी हैं, वे सब अपनी पत्नि हों सहित इस यज्ञें में आकर हवि ग्रहण करें और हम पर प्रसन्न हों।।६॥

### ५६ स्वत

( ऋषि - ब्रह्मा । देवता -- अग्नि छन्द--गायत्री, विष्टुप् ) त्वमग्ने त्रतपा असि देव आ मत्येषा । त्व ण्ज्ञष्वीडयः ॥१ यद वो प्रमिनाम त्रतानि विदुषां देवा अविदुष्टरासः । अग्निष्टद् विश्वादा भूणातु विद्वान्त्सोमस्य यो बाह्मणाँ आविवेश ॥२॥ क्षा देवानामिष पन्थामगन्म यच्छक्तवाम तदतुप्रवोद्धन क्षिविद्वान्स यजात् स इद्धोवा सोऽध्वारान्तस ऋतून कलायाति ॥

हे अग्ने ! तुम मनुष्यों में जठराग्नि रूप से निरास करते हो ।
तुम कर्मों की रक्षा करने वाले हों। तुम यजों में स्तुतियों द्वारा पूजित
होते हो ।। १।। हे देवगण ! विद्वानों के जिन कर्षों को हम प्रत्प ज्ञान
वाले नहीं जानते है, उन अन्तिह्त हुये कर्मों को अग्नि देवता सम्पन्न
करते है। सोम की पूजा करने वाले ब्राह्मणों के समान यह अग्नि प्रतिप्टित हैं। २। हम जिम अनुष्ठ को कामना करते हैं उससे यथा स्थान
पहुँवाने के लिये हम देवयान मार्ग को जान गये हैं उन देवयान मार्ग
ज्ञाता के अग्निदेश की पूजा करें क्योंकि देवताओं के होता और आह्वान
करने दाले वहीं हैं। वे अहिपित यज्ञों का समय निश्चित करे। ३।।

### ६० सुक्त

( ऋषि—श्रह्मा । देवता—वागादिवन्त्रोक्ता । छन्द-वृहती, विष्णक् ) वाङ्म आसन्नसोः प्राणश्चक्ष्र कृषोः श्रोत्रं कृणयो । अपलिता केशा अशोणा दन्ता बहु वाह्योवंत्रम् ॥१ ऊर्वोगेजो जङ् घयोर्जवः पादयोः । प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वात्मानिभृष्ट ॥२

मेरे मुत्र में वाणी, कासिका में प्राण, नेशों में दर्शन शक्ति, दौत सक्षुण और केश पिलत रोग मे रहित रहें मे ि बहुर्शी में बल रहे। स करशों में ओज, जौद्यों में वेग और पौतों में खड़े रहने योग्त शक्ति रहे। साहमा अदिसित और अङ्ग पाप से अन्य हों।।२।।

### ६१ स्रक्त

(ऋषि - ब्रह्मा । देवता-ब्रह्मा स्पतिः । छत्द-वृहती , तनूरतन्वा में सहे दतः सर्वमायरशीय । स्योन मे सीद पुरुः पृणस्व पवमानः स्वर्गे ॥१

मैं जीवन भर अपने दौतों से खाता रहूँ, दात्रुओं के दारीर की अपने

का० ्ह अ० ६ स० ६४ ] . गरीर में दबा सक्तें। है ग्राने! तुम मेरे यहाँ सुख से प्रतिष्टित हो प्र और स्वर्ग में भी मुक्ते सुम्व से सम्बन्त रखी ।।१॥ (ऋषि ब्रह्मा । देवना – ब्रह्मणम्पतिः । छन्द — अनुष्टुप् ) वियं मा कृगा देवेषु वियं राजसु मा कृणु । विय सर्वस्य पृथ्यत उत्त शूद्र उत्ये ॥१ हैं असी ! मुझे देवताओं का प्रिय बनाओं और मुझे नाजा का भी िय करो। में सब शूदों का, आर्थों का भीर सब देखने वालों का भी स्नेह-पात्र होऊँ ॥ ॥ (ऋषि— ब्रह्मा । देवता— ब्रह्मणस्पतिः । छःद – वृहती ) उत् तिष्ठ ब्राह्मणस्पते देवान् यज्ञीन वोधय । आयुः प्राणं प्रजां पशन् कीति यजमानमं च वर्धय ॥१ है ब्रह्मणस्पते ! उठो देवताओं को यज्ञ के प्रति वोधित करो। इस यजमान की बायु, प्राण, प्रजा, पशु कीति तथा यजमान की मी वृद्धि करो ॥१॥ ( ऋषि:— ब्रह्मा । देवना—अभिनः । छन्द-अनुष्ट्प्) अग्ने सिमधमाहार्षं वृहते जातवेदसे। स मे श्रद्धां मेधां जातवेदाः प्र यच्छतु '18 इध्मेन त्वा जातवेदः सिमधा वर्षयामित । तथा त्वमस्मान् वर्धय प्रजया च धनेन च ॥२ यदाने यानि कानि चिदा ते दारुगि दहमित। सर्व तदस्तु में जिवं तज्जू एस्व यविष्टय ॥३ एनास्ते अग्ने समिधस्त्वमिद्धः समिद् भव । . बायुरस्मामु धेह्यमृतत्वमाचार्याय ॥४

उन जातवेदा अग्नि के लिए मैं सिमधायें ले आया और उन्हें दीस कर रहा हूँ। यह मेरे लिये श्रद्धा और वेदात्मक बुद्धि को प्रदान करें।।।।। हे अग्ने! हम तुम्हें सिमधा द्वारा प्रवृद्ध करते हैं। अतः तुम हमको धन और मन्तान से समृद्ध करो ।। २॥ हे अग्ने! यह यजीद या अवजीय काष्ठ तुम्हारे निमित्त रखे हैं, वह सब मेरे लिये मङ्गजनय हों। तुम उन काष्ठों का भन्नण करो ।।३।! हे अग्ने! तुम्हारे लिये यह सिमधा लाई गई है,तुम उनसे प्रदीप्त होओ और हम सिमधा डालने वालों को आयु दो। हमारे आचार्य को अमृत्तव प्रदान करो ।४।।

### ६५ स्त

्रमृषि—प्रह्मा । देवना —सूर्यो, जात्वेदा वज्यः । छन्द—जगनी ) हरिः सुपर्णो दिवमारुहोऽचि ये त्वा दिष्मन्ति दिवमुस्पतन्तम । अव तां जिह हरमा जानवेदोऽविभयदुग्रोऽचिषा दिवमा रोह सूर्य ॥१

हे सूर्य ! तुम अँघेरे का नाण करने वाले हो । तुम अपने तेज से आकाण पर चढ़ते हो । तुम्हें जो पात्रु हिसित करना चाहते हैं उन रोकने वाले को शत्रुओं को अपने तेज से सस्म करो। तुम अपने उसी तेज से स्वर्ग पर प्रतिष्ठित हो ॥१॥

### ६६ । स्क

(ऋषि व्यद्धा । देवता-सूर्यो जातवेदाः । छन्द-जन्ती , अयोजाला अमुरा मायिनोऽयस्मयैः पाद्यौरङ्किनो ये चरन्ति । यात्ते रन्धयामि हरसा जातवेदः सहस्रऋष्टिः सपत्नान् प्रमुणन पाहि वज्यः ॥१

जो देवताओं के वैरी रक्षत लौह पाश हाथ में लिये पुण्यातमाओं को मारने के लिए घूनते हैं, हे सूर्य ! उन सबको मैं तुम्यारे तेज से अपने अधीन करता है। तुम महस्र रिष्म वाले एवं बच्चवारी हो। शब्धों को मारकर हमारी रक्षा करी ॥ १॥

## ६७ सक्त

(ऋषि — ब्रह्मा। देवता — सूर्यः। छन्द – गायत्री)

पश्येम शरद शतम् । १ बुध्येम शरद शतम् ॥३ पूषेम शरद शतम् ॥॥ भूयेम शरद शतम् ॥७ जीवेम शरदःशतम् ॥२ रोहेम शरदःशतम् ॥४ भवेम शरदःशतम् ॥६ भूयसो शरदःशतात् ॥=

हे सूर्य! हम तुम्हें सौ वर्ष तक देखते रहें ॥१॥ हम सौ वर्ष तक जीवित रहें ॥२॥ हम सौ वर्ष तक बुद्धि से सम्पन्न रहें ॥३॥ हम सौ वर्ष तक निरन्तर वृद्धि को प्राप्त हों ॥४॥ हम सौ वर्ष तक पुष्ट रहें ॥ ॥ हम पुत्र दि के प्रवाह से सौ वर्ष तक सम्पन्न रहें। सौ वर्ष से भी अधिक जीवित रहें॥ ६-८॥

# ६८ सूक्त

( ऋषि - ब्रह्मा । देवता—मन्त्रोक्ता कर्म । छन्द— अनुष्टुप् ) अव्यसञ्च व्यचसञ्च विल वि ष्यामि मायया । ताभ्यामुद्धृत्य वेदमथ कर्माणि कुण्महे ॥१

मैं अपने व्यान और प्राण वायु के मूलाधार को अभिभवन से पृथक् करता हूँ। उन व्यान ग्रीर प्राण से अक्षरात्मक वेट को वैखरी के क्रम से पृथक् कर हम कर्म करते हैं।।१।।

# ६६ सूक्त

( ऋषि:— ब्रह्मा । देवता—आपः । छन्द-अनुष्ट्यू, गायत्री जिष्णक् ) जीवा स्थ जीव्यास सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥१ उपजीवा स्थोप जीव्यासं सर्ववायुर्जीव्यासम् ॥२ संजीवा स्थ सं जीव्यासं सर्ववायुर्जीव्यासम् ॥३ जीवला स्थ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥४

देवगगा ! तुम आयु वाले हो, तुःहारी कृषा से मैं भी आयु वाला होऊं । १ ।। मैं पूणं आणु वाला होऊं ।। २ ।। मेरी आयु सत्कार्यों में रुषतंत्त हो ।। ३ ।। देवताओं ! तुम अप्युष्मान् हो, मैं भी आयुऽमान् होऊँ ॥४।।

## ७० सूक्त

( ऋ प - यहाः । देवता—इन्द्रादयो मन्त्रोक्ताः । छन्द—गायत्री ) इन्द्र जोव सूर्य जीव देवा जीवा जीव्यासमहम् । सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥१

हे इन्द्र ितुम जीवित रहो, हे सूर्य ितुम जीवित रहो हे दवतामों ! तुम भी जीवित रहो और तुम्हारे अनुग्रह से मैं भी चिरकाल तक जीवित रहूँ ॥१॥

### ७१ स्रक्त

ऋषि-प्रह्मा । देवता-गायत्री । छन्द-जगती )

स्तुता मयः वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पादमानी द्विजानाम । आयुः प्राण प्रजां पशुं कीर्ति द्रविण ब्रह्मवर्चसम । मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ॥१

मेरे द्वारा स्तुति की गई वेद की माता मुझ स्तीता की आयु, प्राण, प्रजा, पणु, कीर्ति, धन ब्रह्मवच देती हुई ब्रह्मलोक के लिये गमन फरे।।१।।

## ७२ सूक्त

(ऋषि-भग्व ङ्किरा ब्रह्मा । देवता-परमात्मा देवाश्च । छःद-न्निष्टुप् ) यस्मात कोशादुदभराम वेदं तस्मिन्नन्तरव दध्म एनम् । कृतमिष्ट ब्रह्मणो वीर्यण तेन मा देवास्तयमावतेह ॥१

हम जिस कोश से वेद की निकाल कर, जिस स्थान से कमें किये जाते हैं उस स्थान में उसे पुनः प्रांतिष्ठित करते हैं बह्म के कमें प्रतिपादक बीयं रूप वेद से जो कमें दिया है उस अभीष्ट कमें से फल द्वारा है देवताओं मेरा पालन करो। १।।

।। इत्यकीनविशं काण्ड समा'तम् ॥

# विंश काण्ड

# १ सूक्त [ प्रथम अनुवाक ]

( ऋषि-विश्वामित्र:, गौतम, विरूप: । देवता-इन्द्रः, मरुत:, अग्नि:

छन्द-गायत्री )

इन्द्र त्वा वृषभ वय सुते सोमे हवामहे।

स पाहि मध्वो अन्धसः ॥१

मरुतो यस्य हि च्चये पाथा दिवो विमहसः।

स सुगोपातमो जनः ॥२

उक्षान्नाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । स्तोमैविधेमाग्नये ॥३

हे इन्द्र ! तुम अत्यन्त ऐश्वर्यवान् हो और सभी हों की वर्ष करने में समर्थ हो । सोम के निष्पन्न होने पर हम तुम्हें आहूत करते हैं । इस लिए यहाँ आकर इस मझुर रस युक्त सोम का पान करो ।। १।। मरुद्गण ! तुम सब देवताओं से उत्कृष्ट तेज से युक्त हो । तुम जिस यज्ञ गृह में प्राकाश से आकर सोम पीते हो, उसका गृह स्वामी यजमान अपने आश्रितों की रक्षा करने वालों में अत्यन्त श्रेष्ठ होता है । अतः तुम मेरे घर में आ कर ही सोम पियो ।। २ ।। वृषम और बन्ध्या गी जिनका भाग है और सोम जिनक उत्पर स्थित रहता है, ऐसे उन अग्निदेव की हम स्तोत्रों हारा स्तुति करते हैं ।। ३।।

### २ स्रक्त

( ऋषि--? । देवता-मस्तः, अग्निः, इन्द्रः, द्रविणोद्राः ।

छन्द-गायत्री, उष्णिक् त्रिष्टुप् )

मरुतः पोत्रान् सुष्टभः स्वर्काहतुना सोमं पिबतु ॥१ अग्निराग्नीध्रात् सुष्ट्भः स्वर्काहतुना सोमं पिवतु ॥२ इन्द्रो ब्रह्मा ब्रह्माणात् सुष्टुभः स्वर्काहतुना सोम पिवतु ॥३ देवो दिवणोदाः पोत्रान् सुष्टुभः स्वर्काहतुना सोमं पिवतु । ४

मरुद्गए। होता के लिये सुन्दर स्तोत्र दाले और सुन्दर मन्त्रों से युक्त यज्ञकमं में हमारे संस्कृत सोग का पान करें।। शा अग्न का समिधन करने वाले ऋत्विज के कमं से प्रसन्न होते हुए अग्न सोम रस पीये। यह अग्नीध्र कमं में सुन्दर मन्त्र और स्तुतियों से युक्त है।। रा। इन्द्र ही यहा। हैं, क्योंकि वह महान् हैं। हे ब्रह्मात्मक इन्द्र! ऋत्विज की सुन्दर स्तुतियों से पूर्ण यज्ञ कमं में संस्कृत सोग का पान करो।। रा। धनदाता द्रविणोदा हमको धन दें। वे ऋत्विज् कृत सुन्दर स्तीत्र से यज्ञ में शोधित सोग रस को पीवें।। रा।

### ३ स्त

( ऋषि — इरिम्बिठिः । देवता — इन्द्रः । छन्द — गायत्री )

आ याहि सुपुमा हि त इन्द्र सोमं पिवा इमम । एदं वहिः सदो मम ॥१ आ त्वा ब्रह्मयजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्माणि न शृण् ॥२ ब्रह्माणस्त्वा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोपिनः । सुतावन्तो हवामहे ॥३

हे इन्द्र ! यहाँ घाळो ! हमने सोम को संस्कृत किया है अतः इसे पिओ आंर विस्तृत कुनाओं पर प्रतिष्ठित होओ !! १ !! हे इन्द्र ! तुम्हारे हर्यण्य मन्त्रों से रथ में जुड़ते हैं और प्रभीष्ट स्थान पर पहुँचाने हैं। वे अध्य पृम्हें हम रेपास लावें तब तुम हमारी स्तुति सुनी !।२। हे इन्द्र ! हम अनुष्ठ न करने वाले ब्राह्मणों ने मोमयोग किया है और संस्कृति सोम यहाँ उपस्थित है। तुम सोम पीने वाले का हम स्नोना अपने सुन्दर स्तोत्र से आह्वान करते हैं॥३॥

### ४ सुक्त

( ऋषि-इरिम्बिठि । देवता-इन्द्रः । छन्द-गायत्री ) आ नो याहि सुतावतोऽस्माकं सुब्टतीरूप । पिवा सु शिप्रिन्नन्धसः ॥१

आ ते सिञ्चामि कुक्ष्योरनु गात्रा वि घावतु । गृभाय जिह्वया मधु ॥२ स्वादुष्टे अस्तु संसुदे मधुमान् तन्वे तव । सोमः शमस्तु ते हृदे ॥३

हे इन्द्र ! हमारे पास सोम है, तुम हमारे शोभन स्तोत्र पर ध्यान देते हुए यहाँ आओ। तुम सुन्दर हनु वाले हो। हमारे इस सोम रस को पीओ।।१॥ हे इन्द्र ! मैं तुम्हारी दोनों कोखों को सोम रस से सम्पन्न करने की इच्छा कर रहा हूँ। यह सोम तुम्हारे सब अङ्गों में व्यष्टा होकर गति करे। इसलिये इस मधुर रस को अपनी जीभ के द्वारा पीओ।।२॥ हे इन्द्र ! तुम धन-दान थ्रादि में प्रसिद्ध हो। हमारे द्वारा भेट किया हुआ सोम सुस्वाद हो और तुम्हारे लिये शक्ति दे। यह सोम तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करे।। ।।

#### ५ सक्त

(ऋषि— इरिम्बिट । देवता—इन्द्रः । छन्द—गायत्री )
अयमु त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि सवृतः प्र सोम इन्द्र सर्पतु ॥१
तुविग्रीवो वपोदरः सुबाहरन्धसो मदे । इन्द्रोवृत्राणि जिच्नते ॥२
इन्द्र प्रेहि पुरस्त्व विश्वस्येशान ओजसा । वृत्राग्णि वृत्रहञ्जिह ॥३
विघं-ते अस्त्वङ् कुशो येना वसु प्रयच्छिस ।
यजमानाय सुन्तते ॥४
अयं य इन्द्र सोमा निपूतो अधि बहिषि ।
एहीमस्य द्रवा पिव ॥५
शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । अखण्डल प्र हूयसे ॥६
यस्तेश्रङ्गवृषो नपात प्रणपात् कुण्डपाय्यः।
यस्मिन् द आ मनः ॥७

हे इन्द्र ! संतानवती स्त्रियाँ जैसे पुत्रादि से सब ग्रोर से घिरी रहती हैं, वैसे ही यह सोम अध्वयं आदि से घिरा हुआ रखा है। यह सोम तुम्हारे लिये हो ।। १ ।। इन इन्द्र के स्कन्ध सोम-मक्षण से उत्पन्न शनित के कारमा वृषम के समान भोटे होते है, पेट विशाल और भुताएं हढ़ हो जाती हैं। इस प्रकार सीम के द्वारा प्रवृद्ध इन्द्र वृत्र के समान आक्र.मक शत्रुओं का संहार करते हैं ।। २ ।। हे इन्द्र ! तुम जगत के अधिपति हो, तुपने वृत्र का संहार विया था इसलिये हमारी सेना के अ.गे चलते हुए इन वृत्र के समान घेरने वाले शत्रुओं को मार डालो।। ३। हे इन्द्र ! अंकुण के मगान झका हुआ तुम्हारा हाथ, दान के निमित्त आगे बढ़े। जिस सीम को निष्पन्न करने वाले यजमान को तुम धन प्रदान करते हो, उसके लिये अपने हाथ को लम्बा करो ॥४॥ हे इन्द्र ! यह सीम भले प्रकार छानकर स्वच्छ विया गया है, यह तुम्हारे लिए रखा है, इसलिए यहाँ आगमन करो। यह सोम तुग्हारे किए संस्कारित किया गया है इस-लिये गीझ यहाँ आकर इस सोम को पीओ।।। हे इन्द्र ! तुमने प्राणियों द्वारा अपहृत गौएँ निकाल लीं। तुम स्तोत्रों के सुन्दर फलों को प्रकट करने में समयं हो। यह सोम तुम्हारे हुपं के लिये संस्कृत किया गया है इसलिए हम तुम्हें आहूत करते हैं क्यों कि तुम शत्रुओं को सब ओर से मारने में सशक्त हो ॥६॥ हे इन्द्र ! तुम सींगों के समान ऊँची उठाने वाली रिहमयों वाले सूर्य का पतन नहीं होने देते हो । तुम्हारा कुण्डवाय्य नामक ऋतु है, चमके तीम से मम्पना यज्ञ में तुम अपने मन की प्रयुक्त करी ।।।।।

### ६ युक

( ऋषि—विश्वामित्र: । देवता—इन्द्र: । छन्द — गायत्री ) इन्द्र त्वा वृषम वय सुते सोमे हवामहे । सपाहि मध्वो अन्धस: ॥१ इन्द्र क्रतृविदं सुतं सोमं ह्यं पुरुष्ट्त पिवा वृषस्व तातृषिम् । २ इन्द्र प्र णो धितावानं यज्ञ विश्वेमिर्दाम । तिर स्तवान विश्वते ॥३

इन्द्र सोमा: सुता इमे तव प्र प्र यन्ति सत्पते । क्षयं चद्राम इन्दवः।× द'यप्वा जठरे सुतं सोममिन्द्र वरेण्यम् तव बुक्षास इन्दवः ।/५ गिवंण:पाहि न: सुत मधोधिराभिरज्यसे । इन्द्र त्वादातिमिद् यशः ।। ६ अभि द्युम्नानि वनिन इन्द्र सचन्ते अक्षिता पीत्वी सोमस्य वावृध ॥ ७ अर्वावतो न आ गहि पराबतश्च वृत्रहन् । इमा जुषस्व नो गिराः ।। ५ यदन्तरा परावतमर्वावतं च हुयसे । इन्द्रह तत आ गहि ।। इ

हे इन्द्र !सोम के संस्कारित होने पर हम तुम्हें आहूत करते हैं । तुम इस मधुर रसयुक्त सोम को पीओ।। १।। हे इन्द्र ! तुम अनेक यजमाना की स्तुतियों को प्राप्त करते हो। तुम इस संस्कारित सोम की इच्छा करो भ्रौर इससे तृष्टित कर सोम को पीकर अपने उदर को सन्तुष्ट करो ।।२।। हे इन्द्र ! तुम सब देवताओं सहित यहाँ आकर हमारे सोममय यज्ञ में हिन ग्रण करके उसकी वृद्धि करो।। ३।। हे इन्द्र! तुम यजमानों की रक्षा करने वाले हो। यह हर्षप्रद सोम रस तुम्हारे पेट में जा रहा है।।४।। हे इन्द्र! इस सोम रस को हृदय में धाररा करो। यह सोम तुम्हारे लिये विशिष्ट भाग रूप है।।।। हे इन्द्र ! तुम स्तुतियों से पूजन के योग्य हो। हमारे निष्पन्न सोम को पीओ। तुमको हम सोम की प्राहृतियाँ दे रहे हैं। यह सोम तुम्हारा सुन्दर यश रूप हो है।।६।। यजमान का उज्वल सोम इन्द्र को सब ओर से प्राप्त हो रहा है, उसका पान करते हुए, इन्द्र वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं।।७।। हे इन्द्र ! तुम वृत्र हननकर्ना हो। हमारे निकटस्य स्थान में हो तो आ जाक्रो और दूरस्थ देश में हो तो भी शीघ्र आगमन करो श्रौर हमारी स्तृति को श्रवण करो ।।=।। हें इन्द्र ! तुम जिस दूरस्य देश से या निकट से, जहाँ भी हो, वहीं से बुलाये जा रहे हो। तुम इस यज्ञ मण्डप में शीघ्र ही श्रागमन करो। '६।।

### ७ सुक्त

(ऋषि — सुकक्ष, विश्वामित्रः । देवता — इन्द्रः । छन्द — गायत्री ) उद धेदिम श्रुतामध वृषभं नर्यापसम । अस्तारमेषि सूर्य ॥१ ना यो नवित पुरो विभेद वाह्वोजसा । अहि च वृत्रहावधीत् ॥२ स न इन्द्रः शिवः सखाश्वावद् गोमद यवमत् । इन्द्र क्रतुविदं सुतं सोमं हर्य पुरुष्टुत् । पिवा वृपस्व तातृपिम् ॥४

हे सूर्य ! स्तुति करने वालों या यश करने वालों को इन्द्र के द्वारा धन दिया जाना प्रसिद्ध है । वे अभीष्ट फलों की वर्षा करने वाले हैं, वे अपने सेवकों का इच्छित करते और अनिष्टों को दूर करते हैं और वे इन्द्र शत्रु को भी दवाने वाले हैं, तुम उन इन्द्र को घ्यान में रखते हुए उदित होते हो ॥१॥ जिन इन्द्र ने शम्बर के माया से रचे हुए निन्यानवे नगरों को अपने बाहुबल से तोड डाला, उन्हीं इन्द्र ने वृत्रासुर का पूरी तरह संहार किया ॥ २ ॥ वे इन्द्र हमारे मित्र हों वे इन्द्र हमको सुख देने याले हों. वे इन्द्र हमको गौओं, अश्वों तथा अन्य विभिन्न धनों ो दें, जिससे हम धनवान हों ॥३॥ हे इन्द्र ! तुम ज्योतिष्टोम आदि को सम्पन्न करने वाले हो । तुम्हारी अनेक प्रकार स्तुति की जाती है । इस तृष्टिकर सोम की तुम इच्छा करो, इसे सेवन करते हुए उदरस्थ करो ॥४॥

### = स्क

( ऋषि-भरद्वाग, कृत्त, विश्वामित्रः । देवता—इन्द्रः । छन्दः-त्रिष्टुष् ) एवा पाहि प्रत्नया मन्दतु त्वा श्रुधि ब्रह्मा वावृधस्वोम गीभिः । आविः सूयं कृणुहि पीषिहीपो जहि शत्रू रिम गा इन्द्र तृन्धि ॥१ अविङे हि सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिवा मदाय । उन्तव्यचा जठर आ वृपस्व पितेव नः श्रुणहि हूयमानः ॥२ आपूर्णो अस्य कलशःस्वाहा सेवतेव कोशं सिसचे पिवध्ये । समु प्रिया आववृत्रन् मदाय प्रदक्षिणिदमि सोमास इन्द्रम् ॥३

हे इन्द्र! तुमने जैसे प्राचीन महर्पियों के सोमयोग में सोम पिया था वैसे ही तुम हमारे इस सोम को भी पाओ। यह सोम तुम्हारे लिये हर्प- जनक हो। हमारे स्तोत्रों को सुनकर उनसे वृद्धि को प्राप्त होओ और फिर सूर्य को प्रकाशित करो। हे इन्द्र ! पणियों द्वारा अपहृत हमारी गौएं हमें दो, हमारे शत्रुओं का नाण करो और उपभोग्य अन्तों की वृद्धि करो।। १। हे इन्द्र ! विद्वान् तुम्हें सोम की इच्छा करने वाला बताते हैं, इसलिये हमारे सामने ग्राओ। यह सोम संस्कारित हो चुका है, इसे हणें के लिये पीओ। तुम इस सोम को अपनी कुक्षियों में भरो। जैसे पिता पुत्र की बात सुनता है, वंसे ही तुम हमारे स्तोत्र को सुनो।। २॥ यह द्रोण कलण सोम रस से भरा हुआ इन्द्र के लिए रखा था। जिस प्रकार जल छिड़कने वाला मधक को जल से भरा रखता है, उसी प्रकार इन्द्र के पीने के लिये शाहवर्षु सोम रस को सीचता है। वह सोम इन्द्र के हपं के लिये उनकी थोर जाते हुए व्यापते हैं।। ३।

# ६ सूक्त

( ऋषि—नोध, मेघ्यातिथि: । देवता—इन्द्रः । छन्द-वृहती, त्रिष्टुप् )
तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः ।
अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीभिन्वामहे ॥१
द्युक्षं सुदानुँ तिविषोभिरावृतं गरि द पुरुभोजसम् ।
क्षमन्तं बाज शतिय सहस्त्रिण मक्षू गोमन्तमीमहे ॥२
तत् त्वा यामि सुवीयं तद ब्रह्मा यूर्वचित्तये ।
येना यतिभ्यो भगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥३
येना समुद्रमसृजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शवः ।
यद्यः सो अस्म महिमा न सनशे यं क्षाणी जनुचकदे ॥४

हे यजमानो ! तुम्हारे यज्ञ की सम्पन्नता श्रीर अभीष्ट फल के निमित्त हम स्तुति रूप वाणी से इन्द्र की प्रार्थना करते हैं। यह इन्द्र दर्शन करने के योग्य तथा दुखों के नाशक हैं। यह सीम के हर्ष में भरे रहते हैं। जिन दिनों के प्रकट करने वाले सूर्य हैं, उन दिनों के उदय और अस्तकाल में गोएं रम्भाती हुई बछड़ों की और जाती हैं, वैसे ही हम भी स्तुति करती हुई वाणी सहित इन्द्र की ओर जाते हैं। १।। सुन्दर दान वाले, प्रजाओं के पोपक, दीप्तवान, स्तुत्य और गवादि से सम्पन्न धन की हम वैसे ही प्रार्थना करते हैं, जोसे दुमिक्ष को प्राप्त हुए जीव कन्द-मूल-फल आदि से सम्भन्न पर्वत की प्रार्थना करते हैं।।२। हे इन्द्र! मैं वीर्य से युक्त शिक्ताना अन्त को तुमसे माँगता हूँ। जिस धन के दान से भृगु ऋषि को शान्ति विली थी और जिस धन से तुमने कण्व के पुत्र प्रस्कण्य का पालन किया था, वही धन हम तुमसे माँगते हैं।।३।। हे इन्द्र! तुमने अपने जिस बल से सृष्टि के आरम्भ में समुद्रादि को पूर्ण करने के लिए जलों को कल्पना की तुम्हाग वह बल अभीष्ट फल का देन वाला है। तुम्हारी जिस महिमा को हम भूनोकवासी कहते हैं, उसे शत्रु नहीं पा सकते हैं।।४।।

### १० स्क

( ऋषि — मेध्यातिथि: । देवता — इन्द्रः । छन्द — वार्हतः प्रगाया ) उदे त्ये मधुमृत्तमा गिरा स्तो स्तोमास ईरते । सत्राजितो घनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथाइव । १ कण्वाइव सूर्याइव विश्वमिद् धीतमानशुः । इन्द्रं स्तोमिभिमें हयन्त आयवः प्रियमेघासो अस्वरन् ।।२

यह गायन मन्त्रों से साध्य तथा न गाये जाने वाले मन्त्रों से असाध्य मयुर स्तुतियाँ दकट हो रही हैं, यह सदा अन्त प्रदान करती हुई रक्षा करने में समर्थ होती हैं। जैसे रथारोही के अभिप्राय के प्रति रथ गमन करता है, वैसे ही यह इन्द्र को सन्तुष्ट करने के लिए गमन करती हैं।।१।। कण्य गोत्रिय महिंप जैसे तीनों लोकों के ईश्वर, फल की कामना करने वालों द्वारा पूजित इन्द्र को स्तुतियों से प्राप्त होते हैं, जंसे सूर्य अपने नियन्ता इन्द्र को प्राप्त होते हैं और भृगु वंग वाले ऋषि जैसे इन्द्र को प्राप्त होते हैं वैसे ही मनुष्य स्तोत्रों द्वारा इन्द्र को प्राप्त होते हैं ॥२॥

# '११ स्रक्त

(ऋषि-विश्वामित्र:। देवता-इन्द्र:। छन्द्-त्रिष्टुप्)

इन्द्र पूर्मिदातिरद दासमकैविदद्वसुर्दयमानो वि शत्रून् । ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधानो भूरिदात्र आपृणद् रोदसी उभे ।।१ मखस्य ते तविषस्य प्र जूतिमियमि वाचममृताय भूषन् । इन्द्र चितीनामसी मानुषीणां विशां दैवीनामुत पूर्वयावा ॥२ इन्द्रो वत्रमवृणोच्छघनीतिः प्र मायिनामिनाद वर्गणीतिः। अहन व्यं समुदाधग बनेष्वाविर्धना अकृणोद् राम्याणाम् ॥३ इन्द्रः स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्मिः पृतनाः अभिष्टः । प्रारोचयन्मनवे केतुमह नामविन्दज्ज्योतिर्बृहते रणाय । १४ इन्द्रस्तुजो बर्हगा आ त्रिवेश नृवद दधानो नर्या पुरुणि । अचेतयद् धिया इम जरिजो प्रोमं वर्णमतिरच्छक्रमासाम् ॥ ४ महो महानि पनयन्त्यस्येन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि । वृजनेन वृजिनान्त्सं पिपेष मायाभिक्ष्यूँरिमभूत्योजाः ॥६ युधेन्द्र मह्ना वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पतिश्चर्षणिप्राः विवस्वतः सदने अस्य तानि विप्रा उनथेभिः कवयो गणन्ति ॥७ सत्रासाह वरेण्य सहोदां ससवांस स्वरपद्चदेवीः । ससान यः पृथिवीं द्यामुतेमामिन्द्रं मदन्त्यनु धीरणासः ।।= समानात्याँ उत सूर्यं ससानेन्द्रः समान पुरुभोजसं गाम । हिरण्ययमुतभोगं ससान हरवी दस्यून प्रायं वर्णमावत् ।।६ इन्द्र ओषधीरसनोदहानि वनस्पतीरसनोदन्तरिक्षम । विवेद बलं नुनुदे विवचोऽयाभवद दमिताभिक्रतूनाम् ॥१० शुनं हुमेम मथवानमिन्द्रमस्मिन् भरे नृतम वाजसाती । शृण्वन्तमुप्रमूतये समत्सु ध्नतं वृत्नाणि सजितं धनानाम् ॥११

इन्द्र ने अपने शत्रुशों को अपने वल से वष्ट कर डालां, वे शत्रुओं के नगरों का नाश करने वाले श्रीर शत्रुओं के धनों को प्राप्त करने वाले हैं। इन इन्द्र का घरीर मन्त्रों से प्रवृद्ध होता है, इनके पास शत्रु-नाशक असंस्य आयुद्य हैं। इन्होने वृत्रादि शत्रुओं का वध कर डाला और आकाश पृथ्वी को पूरी तरह व्याप्त कर लिया ।।१।। हे इन्द्र !में इन यज्ञ रूप वाणी को अन्न से सुशोभित करता हुआ प्रकट करता हूं हे इन्द्र! तुम सबके अग्रगण्य हो इसलिये मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥ अपने पात्रुपर हिसक बल को गिराने वाले इन्द्र ने वृत्र को रोका और युक्त की प्रात्रि पर मयावी राक्षसों का नाण कर डाला । शयुओं के नाल फी कामना वाले इन्द्र ने वृत्र के कंधे पृथक् कर दिये थे और पिश्यों द्वारा अपहृत गौओं को भी प्रकट किया था ।।३।। इन्द्र शत्रुओं को हराने वाले तथा स्वगं को प्राप्त कराने वाले हैं उन्होंने संग्रामेच्छू राक्षसों के दिन की प्रकट करके संग्राम किया और उनकी सेनाओं पर विजय पाई । यजगानों के लीकिक कर्मों के निमित्त उन्होंने सूर्य को प्रकाशित कर रखा है।। ४।। जीसे युद्धाभिलापी वीर शत्रु सेना में प्रविष्ट होता है, वैसे ही इन्द्र भी मनुष्यों के हित के लिये प्रवृद्ध-गशु सेनाओं में प्रवेश करते हैं और स्तुति करने वालों के निमित्त उपाओं को उदित करते हैं। उपाओं के प्वेत रंग की वृद्धि इन्द्र ही करते हैं।।।।। इन्द्र के द्वारा पूर्ण किये गये अनेकों प्रणंसनीय कर्मों की स्तीत। गगा स्तुति करते हैं। मात्रुको वदा करने वाले इन्द्र ने अपने अस्त्रों द्वारा पाणी राक्षसों को मसल डाला और शक्ति सम्पन्न असुरों का क्षय कर दिया।। ६ ॥ किसी भी सहायता लिये विना ही इन्द् एकमान अपने ही वल से यम युद्ध द्वारा स्तुति कर रे वालों को धन प्राप्त कराया । यह इन्द् यजमानों के सदा रक्षक हैं और मनुष्यों को इच्छिन फल प्रदान करते हैं। यज्ञादि वमं वाले मनुष्य जिन इन्द्र का वरण करते हैं। जो इन्द्र वल प्रद न फरते हैं, जो शयु छेना को तुरन्त ही टवाते हैं, जो स्वर्शीय जलों के सेवनकत्ती हैं, जिन इन्द्र ने इस द्यावा पृथ्वी की महुण्यों को दिया है, उन इन्द्र की स्तुति करने वाले और यजमान उन्हें हिव देकर प्रसन्न करते हैं । दा। अश्व, हाथी, ऊँट आदि इन्द्र ने मनुष्य के उपभोग के लिये दिये हैं। गी, भैंस तथा सुवर्णाभूषण आदि भी इन्द्र ने ही दिये हैं। सूर्य को भी इन्होंने ही प्रकाणित किया है। उन्हों ने राक्षसों का संहार किया और हर वर्ण का पालन किया है।।६। इन्द्र ने ही यबु आदि अषिधियों को, प्राणियों को पणियों के लिए रचा, दिनों को तथा वनस्पतियों को भी रचा। उन्हों ने सबके उपकारक अंतरिक्ष की रक्षा की। इन्द्र ने बल नामक असुर को चीर डाला, विरे धियों और विरुद्ध अनुष्ठान करने वालों को भी मदित किया॥ १०॥ उन धनैश्वयं सम्पन्न एवं सुखदाता इन्द्र को हम इस संग्राम में आहूत करते हैं। जिस युद्ध में अन्न प्राप्त होता है, उसमें रक्षा के लिए इन्द्र का आह्वान करते हैं। शत्रु नाश्वक और धनें के विजेता इन्द्र को हम अरहत करते हैं। शत्रु नाश्वक और धनें के विजेता इन्द्र को हम अरहत करते हैं। शत्रु नाश्वक और धनें के विजेता इन्द्र को हम अरहत करते हैं। शत्रु नाश्वक वीर धनें के विजेता इन्द्र को हम अरहत करते हैं। शत्रु नाश्वक वीर धनें के विजेता इन्द्र को हम अरहत करते हैं। शत्रु नाश्वक वीर धनें के विजेता इन्द्र को हम अरहत करते हैं। शत्रु नाश्वक वीर धनें के विजेता इन्द्र को हम अरहत करते हैं। शत्रु नाश्वक वीर धनें के विजेता इन्द्र को हम अरहत करते हैं। शत्रु नाश्वक वीर धनें के विजेता इन्द्र को हम अरहत करते हैं।। १९।।

## १२ स्क

(ऋषि-विशव्ह, अति: । देवता-इन्द्रः । छन्द-त्रिव्हृप् )
उदु ब्रह्माण्येत श्रवस्येन्द्रं समर्ये महया विश्व ।
आ यो विश्वानि शवसा ततोनोपश्रोता मा ईवतो वचांसि ॥१
अयामि घोष इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुन्धो विवाचि ।
निह स्वमायश्चिकते जनेषु तानीद हांस्याति पर्व्यासमान् ॥२
युजे रथं गवेषणं हरिष्यामुप ब्रह्म णि जुजुषाणमस्युः ।
वि बाधिष्ट स्य रोदसी महित्वेन्द्रो वृत्राण्यप्रती जधन्वान् ॥३
आपश्चित् विप्युस्तर्यो न गावो नक्षन्तृनं जरितारस्त इन्द्र ।
याहि वायुनं नियुतो नो अच्छा त्व हि धींभिद्यसे वि वाजान् ।४
ते त्वा मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिण तुविराधसं जरिहो ।
एको देवत्रा दयसे हि मर्तानस्सिञ्छूर सवने मादयस्व ॥५
एवेदिन्द्रं वृषणं वज्बाहुं वसिष्ठासो अभ्य चन्त्यकैः।

स न स्तुतो वरवद् धातु गोमद ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६

ऋजीपो वज्रो वृषमस्तुरापाट्छुष्मीराजा वृत्तहा सोमपाता । युक्त्वा हरिक्यामुप यासदर्वाङ मार्घ्यादने सवने मत्सदिन्द्र ॥७

हे ऋत्विज ! तुम धन्त की कामना करते हुये स्तोत्रों की कही। है यजमान ! तुरऋदिवजों सहित इ.स. यज्ञ में इन्द्र कापूजन करो । जिस इन्द्र ने अपनी मानित से जीवो की वृद्धि की वे हमारी वास्ती को सुनें ।। ३।। हे इन्द्र ! जो स्तोत्र देवताओं को बन्धु के समान प्रिय है, उसे कहना है। इस स्तोल के द्वारा यजमान के लिये स्वगं फल वाले शोम वृद्धि को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों में यह यजमान अपनी आयु को नही जानता है, अतः इसे जीवन यज्ञ के उपयोगी आयु दो। आयु का नाण फरने वाला पाप रूप जी कारण है उसे इससे दूर रखी।।२।। इन्द्र का रय गौओं को प्राप्त कराने वाला है, वे उसमे । पन हर्यश्व संयुक्त करते हुये आते हैं। हमारे स्तोहा उन्हीं इन्द्र की सेव करते है। द्यावा-पृथिवी उनके आधीन है। उन्होंने वृहादि राक्षसों को भले प्रकार मार दिया है ।।३।। हे इन्द्र ! इन अभिपुत सोम का रस गी के समान वृद्धि को प्राप्त हुआ है। यह ऋत्विज स्तुति के लिये सत्य फल देने वाले यज्ञ मंडल में पहुँचे हैं । अतः आप हमारे स्तोहों के प्रति पद्यार कर अन्न दो,जैसे वायु अपने नियुत्त ना 'क ग्रम्भों के प्रति पद्यारते हैं। ४। हे इन्द्र ! तुम बल-वान् हो यह मुसस्क।रित सोम तुम्हें हुर्प युवत करे तुम्हारे पास स्तीताओं के निमित्त प्रपरिमित धन है श्रीर तुम मनुष्य पर कृपा करने वाले एक ही हो। बतः हमको अभीष्ट फल देकर सुखो करो ॥ ५ ॥ वज्रधारी, अभीष्ट वर्षक इन्द्र की इन्द्रियों का निग्रह करने वाले स्तोता उपासना करते हैं। वे इन्द्र हमको बहुत से पुत्रों तथा अनेक गीओं से युवन घन दें। हे देवगण ! इन्द्र की प्रेरणा से तुम भी हमारे पालन करने वाले होओ ।।६।। सोमात्मक, बच्च बारी, अभीष्ट वर्षक, शत्रुओं को वण फरने वाले, वली, वृत्रहन कर्ता देवताओं के म्वामी इन्द्र अभिषव वाले स्थान पर सोम पीने वाले हैं। वे अपने घोड़ों द्वारा आकर सांव्यदिन सबन में ह्यारा सोम पीकर हपिन हैं।।।।।।

## १३ सक्त

म्बर्धा-वामदेव:, गौतम:, कुत्स: विश्वामित्र । देवता-इन्द्रावृहस्पती, मस्तः, अग्नि:। छन्द-जगती, त्रिष्टुप् )

इन्द्रक्च सोम पिवत बृहस्पतेऽस्मिन् यज्ञो मन्दसाना वृषण्वसू ।
आ वां विश्वन्तिवन्दवः स्वाभुवोऽस्मे रियं सर्ववारं नि यच्छतम् ॥१
आ वो वहन्तु सप्तयो रवष्यदो रघुपत्वानः प्र जिगात वाहुभिः ।
सीदता वहिरु वः सदस्कृतं मादयद्वं मस्तो मध्वो अन्धसः ॥२
इमं स्तोममहते जातवेदसे रथामिव सं यहेमा मनीषया ।
- इद्रा हि नः प्रमित्रस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामां वयं तव ॥३
ऐतिरग्ने सरथ याह्यवां ङ् नानारथ वा विभवो ह्यद्वाः ।
पत्नीवतिस्त्रिशत त्रींश्च देवानुष्वधमा वह मादयस्व ॥४

हे बृहस्पते ! तुम इन्द्र के सहित सोम पियो। तुम यजमान को धन देने वाले हमारे इस यज्ञ में अत्यन्त प्रसन्न हो रहे हो। तुम्हारे शरीर में सोम प्रविष्ट हो और तुम हमारे लिये पुत्रादि सहित धन प्रदान करो। ।।१।। हे महतगण ! द्रुतगामी अथव तुम्हें हमारे यज्ञ स्थान पर पहुँचावें और तुम भी णीझना पूर्वक यहाँ आओ। तुम्हारे लिये विशाल वेदी निर्मित की गई है। इस विछाये हुए कुशाओं के आसन पर बैठते हुए सोम पोकर तृष्ति को प्रश्त होओ।। २॥ जातवेदा, पूज्य अग्नि के स्तीन को हम उसी प्रकार संस्कृत करते हैं, जैसे रथकार रथ के अवयवों को संस्कारित करता है। हमारी वृद्धि इन अग्नि के प्रदीष्त करने में मंगलमयी है। हे अग्ने! तुम्हारा वन्धुत्व पाकर हम हिसा को प्रान्त न हों।।३।। हे अग्ने! तैनीस देवताओं सहित एक रथ पर बैठकर आगमन करो क्योंकि तुम्हारे अथव अत्यन्त सामर्थ वाले हैं। इस लिये जब-जब उन देवताओं को आहुति दी जाय, तब-तब उन्हें प्रहाँ लाकर उन्हें सोम प्रदान करते हुए प्रसन्न करो।।४।।

### १४ स्क

( ऋषि-सोभरिः । देवता-इम्हः छन्द- गायः )

वयमु त्वामपूर्व्य स्थूप्त किचद् भरतोऽटस्यदः। व जे चित्रं हवामहे ॥१ उप त्वा कर्मन्तृतये स नो युवोग्रह्चकाम यो धृषत् । त्वामिद्धयिवतारं ववृमहे सखाये इन्द्र सानसिम् ॥२ यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे । सखाय इन्द्रमूतय ॥३ ह्यंरवं सत्पति चर्पणीसहं स हि ष्या यो अमन्दत । आ तु नः स वयति गव्यमस्व्य स्तोतृत्यो मधवा शतम् ॥४

हे सदा नवीन रहने दाले इन्द्र ! तुन पूज्य और पीपगुक्ति हो। हम रक्षा की कामना वाले तुम्हें आहूत करते हैं। तुम हमारे किभी विरोधी के पाम न जाओ। जैसे किसी अत्यन्त निपुण राजा को विजय के लिए आमन्त्रित करते हैं. वैसे ही हम भी तुम्हें बुलाते हैं। १॥ हे इन्द्र ! संग्राम आदि के ग्रवसर पर हम अपनी रक्षा के लिए तुम्हारा ही ग्राध्मम पकड़ते हैं। जो इन्द्र नित्य युवा रहते हैं, जो शत्रु को वण में करने वाले हैं, वे इन्द्र हमारी सहायतार्थ आवें। हे इन्द्र! हम तुम्हें सत्रा मानते हैं, ग्रतः रक्षा के निमित्त तुम्हारी हो कामना करते है।।२॥ हे यजमानो ! तुम्हारी रक्षा के लिए में इन्द्र का स्तीत्र कहता हूं। वे इन्द्र हमकी पहले भी गवादि धन दे चूके हैं में उन्हीं ग्रभीष्ट-दाता का स्तवन करता हूं। रे॥ जो इन मनुष्यों के रक्षक हैं उनके ग्रथव हरित वर्ण के हैं, जो मनुष्यों पर नियन्त्रण रखते और स्तुनियों में प्रमन्न होते हैं, में उन्हीं इन्द्र की प्रार्थना करता हूं,वे इन्द्र हम स्तोताओं को सो गी और सो अध्य प्रदान करें।।४॥

### १५ स्क

( ऋषि—गीतम । देवना—इन्द्रः । छन्य—चिष्टूष् )
प्र महिष्टाय बृह्ते बृह्द्रये सत्यशुष्माय तबसे मित भरे ।
अपामित प्रवणे यस्य दुर्धक् राधा विक्वायु शवसे अपावृतम् । १
अध ते विक्वमनु हासदिष्ट्य आपो निम्नेव सत्रना ह्विष्मतः ।
यत् पर्वते न समशीत ह्यंत इन्द्रस्य वज्रक्ष्मिता हिर्ण्ययः ।।२
अस्मै भीमाय नमसा समध्वर उपो न शुश्र आ भरा पनीयसे ।

यस्य धाम श्रवसे नामेन्द्रियंज्योतिरकरि हरितो नायसे ॥३ इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । निह त्वदन्यो गिवंणो गिर: सघत् चोणीरिव प्रति नो हर्य तद् वचः ॥४ भूरि त इन्द्र वीर्यं तव स्मस्यस्य स्तोतुर्मघवन् काममा पृण । अनु ते द्यौर्वं हती वीर्यं मम इयं च ते गृथिवी नेमि ओमुसे ॥४ त्व तमिन्द पर्वत महामुरु वज्जणं पर्वणश्चकतिथ । अवासृजो निवृताः सर्ववा अपः सत्रा विश्व दिधिषे केवलं सह ॥६

जिन इन्द्र का ऐश्वर्य सब मनुष्यों का पालन करने में समर्थ है, जो इन्द्र दाता, सामर्थ्यवान् और गुणों में अत्यन्त बढ़े हुए हैं, मैं उनका स्तोत्र करता हूं। जैसे नीचे जाते हुएं जल का वेग अप्तहनीय होता है वैसे जिन इन्द्र का बल संग्राम ग्रादि के अवसर पर असहनीय होता है, मैं उन्हीं इन्द्र का स्तवन करता हूँ ॥१॥ हे इन्द्र ! जैसे जल नीचे स्थान के अनुकूल होता है, वैसे ही तुम्हारी कामना के लिये सम्पूर्ण विश्व अनुकूल हो। शत्रु झों के घर्षक, जिनका सुवर्णयुक्त वज्र पर्वत में भी न रका इसी लिये संसार उनके अनुकूल दोता है और तीनों यज्ञीय सवन भी उनके अनुकूल होते हैं ।। २ ।। हे उपे ! जिन इन्द्र से शत्रु भयगीत रहते हैं, उनके लिये ही यह यज कर रहे हैं अत: उन इन्द्रों की भ्रन्न के सहित हमारे यहां लाओ। जिनका जल अन्न की समृद्धि वाला होता है, जो इन्द्र दिशाओं को नकाशित करते हैं, उन्हें हमारे यज्ञ स्थान में लाग्रो ।।।। हे इन्द्र ! तुम महान् धन से सम्पन्न हो, तुम स्तुतियों के पात्र हो, हम तुम्हारे ही आश्रित हैं। हे इन्द्र! तुम अत्यन्त महिमावान हो, हमारी स्तुतियाँ तो अल्प हैं, इमलिये हमारी वाणी सुननी ही चाहिए। जैसे राजा, प्रजा की बात को सुनता है, वैसे ही तुम हमारी बात की सुनो ।।४।। हि इन्द्र ! हम तुम्हारे वृत्र हनन् आदि महान् कर्मों को घ्यान में रखकर तुम्हःरे ज्यासक होते हैं। तुम इन स्तोता यजभीत की कामना को पूर्ण करो । तुम्ह रे बल का विशाल आकाश ही मान करता है और यह पृथिवी तुम्हारे बल से भुक जाती है इसलिए यह भी तुम्हारा मान ही करती है।। ४।। हे बिज्जिन् ! तुमने परम विशाल पर्वत को भी खण्ड-खण्ड कर डाला था और मेघ को नदी रूप से प्रवाहित कर दिया। तुम ऐसे सब महावलों को धारण करने वाले हो तुम्हारी यह महिमा यथार्थ ही है।।।।

### १६ स्रक्त

( ऋषि--अयास्य: । देवता--वृहस्पतिः । छन्द:-- त्रिष्टुप् )

उदप्रुतो न वयो रक्षमाणा वावदतो अभ्रियस्येव घोषाः । गिरभ्रजो नोमंयो मदन्तो बृहस्पतिमभ्यर्का अनावन् ॥१ सं गोभिराङ्गिरसो नक्षमाणो भगइवेदर्यमणं निनाय। जने मित्रो न दम्पती अनिवत वृहस्पते वाजयाशू रिवाजी ॥२ साध्वर्या अतिथिनीरिषरा स्पार्हाः सुवर्णा अनवद्यरूपाः । बृहस्पतिः पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यवाम अस्थिविश्यः ॥३ आप्रुषायन मधुन ऋतस्य योनिमवक्षिपन्नर्क उल्कामिव द्योः । वृषस्पतिरुद्धरन्नश्मनो गा भूम्या उदनेव वि त्वचं विभेद ॥४ अप ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षादुदनः शोपालिमव वात आजत्। बृहस्पितरनुमृश्या वलस्याभ्रमिव वात आ चक्र आ गाः ।।४ यदा वलस्य पोयतो जसुं भेद बृहस्पतिरग्नितपोभिरर्कैः। दिंद्भनं जिह्वा परिविष्टमाददाविनिधीरकृणोदुस्रियाणाम् ॥६ वृहस्पतिरमत हि त्यदासां नास स्वीरीणां सदने गुहा यत् । क्षाण्डेव भित्त्वा शकुनस्त गभंमुदुस्त्रियाः पर्वतस्य त्मनाजत् ॥७ अरुनापिनद्ध मधु पर्यपस्यन्मतस्य न दीन उदनि क्षियन्तम् । निष्टज्जमार चमस न वृक्षाद वृहस्पतिविरवेणा विकृत्य । 🖛 सोषामविन्दत् स स्वः सो अग्नि सो अर्नेण वि वद्याधे तमांसि । ब्रह्मस्पतिर्गो वपुषो वलस्यं निर्मज्जानं न पर्वणो जभार ।।६ हिमेव पर्णा मुषिता वनानि वृहस्पतिनाकृपयद अलो गाः ।

अनानुकृत्यमपुनश्चकःर यात् सूर्यामासा मिथ उच्चरातः ॥१० अभि श्याव न कृशनेभिरश्व नक्षत्रभिः पितरो द्यामपिशन् । राह्यां तमो अदघुज्योत्तरहन् बृहस्पतिभिनदद्रि विदद् गाः ॥११ इदमकमं नमो अभ्रियाय यः पूर्वीरन्वानीनवीति । बृहस्पति स हि गोभिः सो अश्वः स वीरेभिः स न्भिनों वयो धात् ॥१२

जसे मेघों के सवान शब्द बान् जल में विचरणशील, पक्षियों के समान शब्द वाली, रक्षा करने वालो और मेघों से धारा रूप से गिरती हुई ऊर्मियाँ शब्द करती हैं, वैसे ही वृहस्पति की स्तुति के लिए मन्त्र भुकते हैं । ।। महर्षि वाङ्किरस जैसे भग के समान गी घत बादि सहित विवाह कोल में पति पत्नी को अर्थमा देवता की शरण प्राप्त कराते हैं, वैसे ही इस दम्पति को अयंगा देवता की शरण दिलावें। जैसे सूर्य प्रकाम के लिये अपनी रिश्मयों को एकत्र करते हैं, वैसे ही इन पति-पत्नी को एक करें। हे वृहस्पते ! युद्ध को उद्यत वीर जैसे अथ्वों को संयुक्त करते हैं, वैसे ही इन वर-वधू को संयुक्त करो ॥२॥ कोठियों से जैसे अन्न निकालते हैं वैसे ही वृहस्पति स्तोताओं, सन्तों और अतिथियों को तृष्तिकर सुन्दर बल द्वारा प्रयहत गौओं को पर्वत से लाकर देते हैं। ३।। जैसे आदित्य उल्का को नीचे की छोर करके डालते हैं, वैसे ही वृहम्पति पृथिवी को सींचने वाले मेघों को अधीमुखी करके भेजते हैं और मणि द्वारा अपहत गीओं को निकाल कर जैसे जल भूमि को फुल ते हैं, वैसे ही गौओं के खुरों से भूमि की त्वचा को पृथक् कर डालते हैं ।। ४।। वृहस्पति देवता, वायु के जल से विचार पृथक् करने के समान गौओं को रोकने वाले खोह स्थित अन्धेरे को प्रकाश से दूर करते हैं और वल के गी-स्थान का

ह्यान करते हुए, जैसे वायु मेघ को छिन्न-भिन्न कर देता है। वंसे ही गौओं को इधर-उधर फैन ते हैं।।।। जब बल के हिसात्मक आयुध को वृहस्पति ने अग्नि के समान ताम वाले मन्त्रों से नष्ट किया। तब जैसे चवाये हुए अन्न को जिह्वा पक्षण करती है बीसे ही बल नामक असुर का उन्होंने पयस्विनी गौओं को प्रकट कर डाला।। ६। जब गुफा

में छिपी इन गोओं को बृहस्पति ने जान लिया तब पर्वत को चीरकर उन्हें ऐसे निकाल लिया जैसे मोर आदि के अण्डे को चीर कर उसके गर्भ को निकालते हैं ॥ ।। जैसे जल के कम हो जाने पर मनुष्य नदी में स्थित मछिलियों को देखता है, वैसे ही वृहस्पति ने पर्वत की गुफा पर ढके पत्थर को हटाकर गौओं को देखा। जैसे चमस पात्र को वृक्ष से निकालते हैं, वैसे ही गौ रूपधारी वल का हनन करके गुफा से गौओं को निकाला ॥ दा। अन्धेरे में छिरी हुई गौओं का देखने के लिये वृहस्पति ने उषा को प्राप्त किया, इन्हीं बृहस्पति ने प्रकाश के निमित्त सूर्य को तथा अग्नि को प्राप्त किया ।। ६ ।। पत्तों को नि:सार करके ग्रहण करने के समान बहस्पति ने गौ रूप घन को ग्रहण किया। वल ने भी अपहृत गौयें वृहस्पति को दीं। वृहस्पति द्वारा ही सूर्य चन्द्रमा दिन और रात्रि को प्रकट करते हुये घूमते हैं, यह बृह्स्पति का ऐसा कर्म है, जिसे कोई अन्य नही कर मकता । १०॥ वृहस्पति ने जब गौओं के छिपाने वाले पर्वत को चीरा बौर गोओं को प्राप्त किया, तब पालन करने वाले देवताओं ने, अण्व को अलंकृत करने के समान खुलोक को नक्षत्रों से अलंकृत किया। उन्होंने दिन में सूर्य रूप तेज और रात्रि में अन्धकार को स्यापित किया ।।१।। मेघ को चीरकर जल निकालने वाले बृहस्पति के लिये हम यह हिव देते हैं। वे हमारी स्तुति की प्रशंसा∖और करें और गौओं से सम्पन्न अन दें तथा श्रश्व, पृत्र भृत्यादि से युक्त करें ॥१२

### १७ सुक्त

(ऋषि —कृष्णः । देवता—इन्द्रः । छन्द-विष्टुप् अच्छा म इन्द्र मतयः स्वर्विदः सध्नीचीविंश्वा उशतीरनूषत । परि ष्वजनते जनयो यथा पति मयं न शुन्ध्युं मघवान मूतये ॥१ न घा त्वद्रिगप वेति मे मनस्त्वे इत् काम पुरुहूत शिश्रय । राजेव दस्म नि षदोऽधि विहिष्यस्मिन्त्सु सोमऽवपान मस्तु ते ॥२ विष्वृदिन्द्रो अमतेरुत क्षुधः स इन्द्रायो मघवा वस्त्र ईशते । तस्येदिमे प्रवणे सत्त सिन्धवो वयो वर्षन्तः वृषभस्य शुष्माणः ॥३ वयो न वृक्ष सुपलाशम।सदनत्न्सोमास इन्द्र मन्दिनश्चमूषदः । प्रैषामनीकंशवसा दविद्यु तद विदत् स्वर्मनवे ज्योतिरार्यम् ॥४ कृत न स्वध्नी वि चिनोति देवने सवर्गं यन्मघवा सूर्यं जयत्। न तत् ते अन्यो अनु वीर्य शकन्न पुराणो मधव नोतन् नूतनः ॥५ विशंविश्च मघवा पर्यशायत जनानां धेनां अवचाकशद वृषा । यस्याह शक्रः सवनेषु रण्यति स तीव्रैः सोमः सहते पृतन्यतः ।।६ आर्यो न सिन्धुमिभ यत् समक्षरन्तसोमास इन्द्रं कुल्याइन ह्रदम् । वर्धन्ति विप्रा महो अस्य सादने यव न वृष्टिदिव्येन दानुना ॥७ वृषा न कुद्धः पतयद् रजःस्वा या अर्थ पत्नीरकृणोदिमा अपः । स सुन्।ते मघवा जीरदारवेऽविन्दज्ज्योतिर्मनवे हविष्मते ॥ 🖛 उज्जायतां परशुज्योतिषा सह भूया ऋतस्य सुदुघा पुराणवत् । वि रोचतामरुषो भानुना गुचिः स्वर्णगुक्रशुशुचीत सत्पतिः ॥६ गोभिष्ट्ररेमामति दुरेवां यवेन क्षुध पुरुहूत विश्वाम्। वयं राजिभः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ।।१० बृहस्पतिर्नः परि पातृ पश्चादुतोत्तरस्मादधरादधायोः । इन्द्रः पूरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिक्यो वरिवः कृणोत् ॥११ बृहस्पते युविमन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्ये शाथे उत पार्थिनस्य । धत्तं रिव स्तुवते की रये चिद्युय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१२

मुझ सुन्दर हाथ और व णी वाले के स्तीय इन्द्र की स्तुति करते हैं। यह स्तीय स्वगं प्राप्ति में सहायक एवं परस्पर संगुक्त है। यह सदा इन्द्र की कामना करते हैं जैसे सन्तान-काम्या स्त्रियाँ पित से लिपटनी हैं, जैसे पिता अदि को आते देखकर पुत्र उससे लिपट जाते हैं, वैसे ही मेगी स्तुतियाँ इन्द्र से लिपटती हैं।। १।। हे इन्द्र ! मेरा मन तुमसे-पृथक् कभी नहीं होता, वह सदा तुम्हारी ही कामना करता है। तुम शत्रुओं का नाश करने वाले हो। राजा के सिंहासन पर स्थित होने के समान तुम इस कुण रूप आसन पर विराजमान होओ। इस मुसंस्कारित योमयागं में तुम सोमपान करो ।। २। वे इन्द्र हमारी क्षुद्या को पिटावें, हमारी दिखता को दूर करें। वयोंकि इन्द्र

ही धनों के स्वामी हैं। इन इन्द्र की सप्त नदियाँ ही अन्न की वृद्धि करती हैं।।३।। पक्षियों के वृक्ष पर बैठने के समान यह हर्षदायक सोम इन्द्र का ही आश्रय लेते हैं। इन सोमों के दमकते हुए मुख ने सूर्य रूप वाली ज्योति को प्रकाश के लिये मनुष्यों को प्रदान किया ।।४।। जुनारी जैसे पाश ग्रहण करता है वैसे ही हमारी स्तुतियाँ इन्द्र को ग्रहण करती हैं, क्यों कि इन्द्र ने उस तम नाशक सूर्य को आकाश में प्रतिष्ठित किया है। हे इन्द्र तुम्हारे बल की अनुकृति अन्य कि जी के द्वारा नहीं हो सकती। त्रमसे प्राचीन और नवीन कोई भी तुम्हारे जीसा काम करने में समर्थ नहीं है।।।। सभी उप सकों के पाश वे कामनाओं के वर्षक इन्द्र एक समय में ही पहुँच जाते हैं और सबकी स्तुतियों को एक ही समय सुन लेते हैं। ऐसे वे इन्द्र जिस यजमान के तीनों सवनों में प्रतिष्ठित होते हैं वह यजमान शक्ति प्रदायक सोम के प्रशाव से युद्ध-काम्य शत्रुओं की वश में कर लेता है। २।। जीसे जल सागर में जाता है, जैसे छोटी निदयाँ सरोवर को प्राप्त होती हैं वैसे ही जब सोम इन्द्र की ओर जाते हैं तब स्तोत।गण अपनी स्तुतियों से इन्द्र की महिमा को प्रवृद्ध करते हैं। जैसे जल देते हुए मेघ अन्न की वृद्धि करते हैं, वैसे ही स्तुति करने वाले विद्वान् ग्रपने स्तोत्रों से इन्द्र वृद्धि करते हैं।। ७।। सूर्य से रक्षित जलों को जो इन्द्र पृथ्वी पर गिराते हैं, वह क्रोधित वृषभ के समान मेघ को छिन्न-भिन्न करने के लिए जाते हैं और सोम को संस्कारित ६ रने वाले इविदाता यजमान को देते हैं।। न।। मेघ के विदीर्ण करने को इन्द्र का अज्ञ अपने तेज सहित प्रकट हो। जल का दोहन करने वाली पूर्वदत् प्रकट हो और अपने तेज से दमके । जैसे प्रकाशमान सूर्य अपने ही तेज से प्रकाशित होते हैं, वैसे ही साधुजन के रक्षक इन्द्र अन्यन्त तेजरवी हों । दा। हे इन्द्र ! तुम्हारी कृता को आत करते हुए हम यजमान तुम्हारे द्वारा प्रदःन की हुई गौओं से दरिव्रता को पार करें। तुम्हारे द्वारा प्रदत्त अन्त से अपने मनुष्यों की क्षुद्या शान्त करें। हम तुम्हारी कृपा से अपने समान पुरुष में श्रेष्ठ हों और राजा से धन पावें और फिर अपनी शक्ति से शत्रुओं को पराजित करें ।।१०।। वृहस्पति, उत्तर बीर वर्द्ध दिशाओं से अते हुए हिसक पापियों से हमारी रक्षा करें। सम्मुख से और मध्य से आते हुए हिंसक से इन्द्र रक्षा करें चारों ओर से हमारी रचा करते हुए सखा रूप इन्द्र हमको घन दें ।। ११।। हे वृहस्पते ! हे इन्द्र ! तुम दोनों आकाश और पृथिवी के घनों के स्वामी हो। अतः मुझ स्तीता को धन देते हुए अपने रक्षा माधनों द्वारा हमारी रक्षा करते रही ।।।२॥

# १८ सूक्त ( तीसरा अनुवाक )

( ऋषि-मेघातियिः त्रियमेद्यश्वः वसिष्ठ । दंवता-इन्द्रः । छन्द-गायश्री) वयमु त्वा तदिदयीं इन्द्र त्वायन्तः सखाय । कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥१ न घेमन्यदा पपन विज्ञिन्न निविष्टी । तवेदु स्तोमं चिकत । २ इच्छन्ति देवाः सुन्वन्त न स्वप्नाय स्पृहयन्ति यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥३ वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र गोनुमो वृषन् िद्धी त्वस्य नो वसो ॥४ मा नो निवे च वक्तवेऽर्थो रन्धीरराव्णे। त्वे अपि ऋ मेम ॥५

त्व वर्मासि सप्रथः पुरोयोषश्च वृत्रहन् । त्वया प्रति नुवे युजा ॥६

हे इन्द्र ! हम कण्वगोत्रिय ऋषि तुम सखा रूप की कामना करते हुए तुम्हारे प्रयोजनीय स्तोत्नों से स्तवन करते हैं ।। १: ।। हे बज्जिन ! मैं नवीन करता ।। २॥ इन्द्रादि देवता सोम को संस्कारित करने वाले यजमान को चाहते हैं श्रीर हर्षकारी सोम का घ्यान करते ही प्रमाद रहित होजाता है । ३ त हे अभीष्ट वर्षक इन्ह ! हम तुम्हारी कामना करते हुए तुम्हारे सामने स्तुति करते हैं। अत: तुम भी हमारे स्तोत्र की कामना करो ।।४॥ हे इन्द्र हिनको क्रूर वचन कहने वाले, निन्दक, अदानशील शत्रुघों के आधीन न करो । मेरी यह स्तुतियाँ तुम्हारे निमित्त ही हैं, इन्हें स्वीकार करो । ४ ॥ हे वृत्रहन इन्द्र ! आगे वढ़कर युद्ध करते हो, तुम अत्यन्त महान् हो । तुम ही मेरे लिए कवच के समान रक्षक होते हो । मैं तुम्हें चहायक रूप में पाकर शत्रुओं को ललकारता हूँ ॥६॥

## १६ सूक्त

(ऋषि-विश्वामित्रः । देवता-इन्द्रः । छन्द-गायती ) वार्कहत्याय शवते पृतनाषाह्यायं च इन्द्र त्वा वर्तयामिस ॥१ अर्वाचीनं सु ते मन उत चत्तः शतकतो । इन्द्र कृण्वन्तु वाधतः ॥२ नामानि ते शतकतो । विश्वाभिर्गीभिरीमहे । इन्द्राभिभातिषाह्ये ॥३

पुरुष्टु तस्य धामिभः शतेन महयामित । इन्द्रस्य चर्षणोधृतः । ४ इन्द्रं तृत्राय हन्तवे पुरुहूतमुप ब्रवे । भरेषु वाजसातये ॥५ वाजेषु सासहिभव त्वामीमहे शतकतो । इन्द्र तृत्राय हुन्तवे ॥६ द्युम्नेषु पृतनाज्ये पत्सुतूर्षु श्रवः सु च । इन्द्रं साक्ष्वाभिमातिषु ॥७

हे इन्द्र ! वृत्र हनन जैसे कर्म के लिए बल प्रदर्शनार्थ और शत्रु सेनाओं को तिरस्कृत क ने के निमित्त हम तुम्हें अपने सामने बुलाते हैं 11911 हे इन्द्र ! तुम सैकड़ों कर्म करने वाले हो । यज्ञ का निर्वाह करने वाले श्रात्विज तुम्हें हमारे सामने करें और अपनी दृष्टि को भी हमारे लिये कुपा से पूर्ण करो ।। २ ।। हे शतक़ती इन्द्र ! स्थल में हम तुम्ह रे सहस्राण, पुरन्दर आदि नामों को स्तुति रूप से गाते हैं ।:३। इन्द्र अनेक स्तोताओं द्वारा पूजनीय है, वे मनुष्यों के रक्षक और सैकड़ों तेजों से युक्त हैं । हम उन्हीं इन्द्र का पूजन करते हैं ।।४।। रणक्षेत्र में अनेक योद्धाओं द्वारा विजय के लिये आहूत तथा यज्ञ में अनेक योद्धाओं द्वारा विजय के लिये आहूत तथा यज्ञ में अनेक यजमानों द्वारा आहूत इन्द्र को में पाप निवारणार्थ और बल गाप्ति के लिये पूजता हूँ ।। ६ ।। हे इन्द्र ! युद्ध में तुम शत्रु ओं का तिरस्कार करने वाले होओं में पाप के निवारणार्थ भी तुम्हारी स्तुति करता हूँ ।।६।। हे इन्द्र ! घन प्राप्ति के समय युद्ध की प्राप्ति पर, अन्त की प्राप्ति के समय, पापों और शत्रु ओं का नाश करते समय तुप हमारे सहयोगी बनो ।।।।।

#### २० स्वत

(ऋषि--विश्वामित्रः, गृत्समदः। देवता--इन्द्र । छन्द--गायत्री, श्रनुष्टुप् )

शुष्मिन्तमं न ऊतये द्युम्तिनं पाहि जागृवित् । इन्द्र सोमं शतकतो ॥१
इन्द्र सोमं शतकतो ॥१
इन्द्र तानि त आ वृणे ॥२
अगन्तिन्द्र श्रवो तृहद् द्युम्त दिध्व दुव्टरम् । उत् ते शुष्मं तिरामिस ॥३
अविवतो न आ गह्ययो शवः परावतः । उ लोको यस्ते अदिव इन्द्रह तत आ गहि ॥९
इन्द्रो अङ्ग महद् भयमभी पदप चुच्यवत् । स हि स्थिरो विचर्षणः ॥५
भन्द्रक्ष मृडयाति नो न नः परचादघ नणत् । भद्रं भवाति नः पुरः ॥६
इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत् । जेता शत्रन् विचर्षणः ।७

हे इन्द्र! अन्यन्त बल करने वाले, दुःस्वप्न के नाशक, तेज से दमकते हुए सोम को हमारी रक्षा के लिए पिओ ।।।।। हे इन्द्र! तुम्हारे देखने सुनने योग्य जो बल देवता, पितर, असुर और मनुष्यों में हैं, मैं उन्हें प्राप्त करूँ ।।२।। हे इन्द्र! तुम्हारा अपिरिचित अन्त हमें मिले, तुम शब्दुओं से पार लगाने वाले धनों हममें व्याप्त करो । इस सोम और स्तोल द्वारा हम तुम्हारे बल की वृद्धि करते हैं ।।३।। हे इन्द्र! तुम शक्तिशाली हो । तुम समीप या दूर जहाँ कहीं भी हो वहीं से हमारे पास आओ! तुम अपने उत्कृष्ट लोक से सोम पीने के लिये यहाँ आगमन करो ।।४।। हमारे लिये प्राप्त भीषण भय को इन्द्र हमसे दर

करते हैं वे इन्द्र सदा प्रतिष्ठित रहने वाले और सर्वद्रष्टा हैं।। ५।। हमारे रक्षक इन्द्र हमको सुखी करें। इन्द्रकी रक्षाओं से हमारे दुःखोंका नाशहोगा और हमारा कल्य ए होगा।।६।। सब दिशाओं से प्राप्त होने वाले भयों को इन्द्र दूर करे क्योंकि वह दिशाओं में हमारे शत्रुओं को सूक्ष्म रूप से देख लेने में समर्थ हैं।।७।।

## २१ स्क

( ऋषि-प्रव्य । देवता--इन्द्र: । छन्त-जंगती, त्रिष्टुप् )

यूषु वाचं प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय सदेन विवस्त्रतः । नू चिद्धि रत्नं सस्तामिवाविदन्न दुष्टुतिद्रविणोदेषु शस्नते ॥१ दुरो अश्वस्य दुर यन्द्र गोर्रास दुरो यवस्य वसुन इनस्पतिः । शिक्षानरः प्रदिवो अकामकदर्शनः सखा सिखभ्यस्तमिद गृणोमसि

शुचीव इन्द्र पुरुकृद् द्युमत्तम तवेदिदमित्तरि वेदि ।

अतः संगृम्यामिभूत आ भर मा त्वायतो जिरतुः काममूनयीः ॥३

एभिद्युंभिः सुमना एभिरिन्दुंभिनिहन्धानो अमित गोभिराविवना ।

इन्द्रेण दस्युं दरयन्त इन्दुभिर्युं सद्वेषसः सिम्धा रभेमिह् ॥

सिमन्द्र राया सिमषा रभेमिह् स वाजेभिः पुरुष्वन्द्रैरभिद्युंभिः ।

सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोअगयाश्वावत्या रमेमिह् ॥

ते त्वा मदा अमदन् त नि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते ।

यत कारवे दश वृत्राण्यप्रति विह्निषते नि सहस्त्राणि वर्ह्यः ॥६

युधा युधमप धंदेषि धृष्णुया पुर सिमदं हस्योजसा ।

नम्या यदिन्द्र सख्या परावित निवर्ह्यो नमुचि नाम मायिनम् ॥७

त्वं करञ्जमृत पण्य वधोस्तेजिष्ठ्यातिथिग्वस्य वर्तनो ।

स्वं शता वग्रदस्याभिनत् पुरोऽनानुदः परिष्ता ऋजिश्वना । 

स्वमेतां जगराज्ञा द्विदंशाबन्धुना सुश्रवसोपजम्मुषः ।

पिष्ट सहस्रा नवित नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावृणक् ॥६

त्रमाविथ सुध्वसं तवोतिभिस्तव त्रामभिनिरिन्द्र तूर्वयाणम् । त्वमस्मे कुत्समितिथिग्वमायुं महे रासे यूने अरन्धनायः ॥१० य उद्दचीन्द्र देवगोपाः सखायस्यते शिवतमा असाम् । त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयु प्रतरं द्धानाः ॥११

हम इन इन्द्र के लिये सुन्दर स्तोत्र प्रस्तुत करते हैं। यजमान के यज्ञ मंडप में इनके लिये सुन्दर स्तुतियां कही जा रही हैं। सीने वाले पुरुष के धन को चोर द्वारा शी घ्रता से लेने के समान वे इन्द्र असुरों के धनको शीझतासेलेते हैं। मैं उन इन्द्रकी भले प्रकार से स्तुति कन्ता हूँ।। १।। हे इन्द्र ! तुम गी, अश्व, गज, अन्त आदि के देने वाले हो और हिरण्य रत्नादि भी देते हो। तुम अत्यन्त प्राचीन हो, तुम अपने जपासकों की कामनाओं को प्रवृद्ध करते हो। ऐसे ऋत्विजों के सखा रूप इन्द्र की हम स्तुति करते हैं।। २।। हे इन्द्र ! तुम अत्यन्त मेधायी, बली और बहुकर्मा हो। सर्वत्र व्याप्त धन के तुम स्वामी हो तुम हमको धन प्रदान करो । मैं तुम्हारी कामना करता हुया स्तुति करता हूं। मुक्ते तुम अपूर्ण मत रहने दो। ३।। हे इन्द्र ! हमारी हिवयों और सोमां से प्रसन्त होते हुंये तुम हमको बहुत से गौ और अश्वाद धन देकर हमारे दारिद्रघ को नष्ट करो तुम सुन्दर मन वाले हो। हम अपने शत्रुत्रों को क्षीण करने के लिये इन्द्रको सोम द्वारा प्रसन्न करते हुये शत्रु-दिहीन होते श्रीर दिये हुये अन्त से सम्पन्त होते हैं ॥४॥ हे इन्द्र ! हम सब की इच्छा किये हुये तुम्हारे घन से सम्पन्न हों। हम प्रजाओं की प्रसन्न करने वाले वल से युक्त हों। तुम्हारी कृपामयी वृद्धि हमें प्राप्त हो श्रीर वह हमारे लिए गौओं को देने वाली तथा क्लेशों का निवारण कर्ने वाली हो ॥५॥ इन्द्र ! तुम साघुजनों के रक्षक हो । शत्रुन श का अवसर प्राप्त होने पर हमारा दृश्य तुम्हें इपित करे और हमारे स्तीत्र द्वारा प्रवृद्ध होकर तुम हमारे लिए अभीष्ट फलें। के दर्षक होओ। जब तुम ग्रयने स्तोता यजमान के लिए कर्म करो तब यह सोम तुम्हारे लिए हर्पदायक हो ॥६॥ हे इन्द्र तुम अपने प्रहार-साधन वज्य से शत्रुओं के अस्त्रों पर आक्रमण करते हों धीर शब् के नगर में वास करने वाले बीरों को महद्गण अदि वीरों द्वारा नष्ट कराते हो। तुमने मायावी नमुचि का संहार कर डाला था, इसिलये हम तुम्हारा स्तवन करते हैं ॥७॥ हे इन्द्र तुमने अपनी अत्यन्त तेज वाली वर्तनी नामक शिवत के द्वारा अतिथियु नामक राजा के शत्रु करंजासुर का वध किया था तुम्हीं ने पर्णयासुर का भी वध किया। ऋजिश्वम् नामक राजा के रात्रु वंगृदासुर के सौ पुरों का भी तुमने घ्वंस किया था। ६॥ हे इन्द्र ! तुमने असहाय राजा सुश्रुवा को घेरने वाले साठ हजार निन्यानवे सेनाघ्यक्षों को अपने उस चक्र से नष्ट किया, जिस चक्र को शत्रु प्राप्त नहीं कर सकते। ६॥ हे इन्द्र ! सुश्रुवा को घेरने वाले साठ हजार निन्यानवे सेनाघ्यक्षों को अपने राजा की रक्षा तुमने सुश्रुवा को कुत्स अतिथियु और श्रायु का बायश्र प्राप्त कराया।।१०।। हे इन्द्र ! इस यज्ञ की सम्यन्तता के समय हम तुम्हारी रक्षा प्राप्त करें। हम तुम्हारे सखा रूप हैं इसिलये हम मञ्जल को प्राप्त हों। यज्ञ के सम्पूर्ण होने पर भी तुम्हारी स्तुनि करते हुये हम सुन्दर पुत्रों वाले हों श्रीर दीघंजीवन को प्राप्त करें।।११।।

#### २२ सक्त

(ऋषि-त्रिशोकः, त्रियमेघः । देवता-इन्द्रः । छन्द-गायत्री )
अभि त्वा वृषमा सुते सतं सृजामि पीतये ।
तृम्पा व्यश्नुही मदम् ॥१
या त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दमन् ।
माकीं ब्रह्मद्विषी वनः ॥
इहा त्वा गोपरीणसा महे मन्दन्तु राघसे ।
सरो गोरा यथा पिव ॥३
अभि प्र गोपित गिरेन्द्रमर्च यथा त्रिदे ।
सुनु सत्यस्य सत्पतिम् ॥४
आ हरयः ससुज्जिरेऽरुषोरिध वहिंषि ।
यत्रामि संनवामहे ॥५
इन्द्राय गाव आशिरं ददुह्रे विज्ञिणे मधु ।

यत् सीमुपह्वरे विदत् ॥६

हे इन्द्र के संस्कारित होने पर सोम पीने के लिये हम तुम्हें संगत करते हैं। उस हर्षदायक सोम को उदरस्थ करते हुये तृष्ति को प्राप्त होओ ।। १ ।। हे इन्द्र ! तुम्हारी सहायता बिना प्रपनी रक्षा की स्वयं कामना करने वाले मूर्ख तुम्हें हिसिस न कर पार्वे। तुम ब्राह्मणों से हें प करने वालों की सेवा स्वीकार मत करो। तुम्हारे प्रति व्यंग करने वाले तुम्हें दबाने में समर्थ न हों।।२।। हे इन्द्र ! इस गोरस मिश्रित सोम से ऋत्विज इस यज्ञ में तुम्हें प्रसन्न करे। जैसे प्यासा मृग सरोवर पर जाकर जल पीता है, वैसे ही तुम सोम का पान करो।। ३।। हे स्तुति करने वालो ! इन्द्र हमें जिस प्रकार अपना मानें उस प्रकार तुम उनका पूजन करो। यह यज्ञ के पुत्र रूप इन्द्र सत्य फल से युवत हैं और साधुजनों के रक्षक हैं।। ४।। इन्द्र के सुन्दर अक्ट उनके रथ को हमारे स्तुति स्थान पर विछी हुई कुशाओं के समीप लावे। १।। जब पास ही रखे हुए मधुर सुस्वादु सोम को इन्द्र पीते हैं, तब उन वज्रधारण करने वाले के लिये गीए मधुर दुग्ध का दोहन करती हैं।।६।।

# २३ स्क

(ऋषि-विश्वामित्र:। देवता-इन्द्र:। छन्द -गायत्री)

का तू न इन्द्र मद्रश्चरघुवानः सोमपीतये । हरिभ्यां याह्यद्रिवः ॥१ सत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे वहिंरानुषक् ।

अयुज्जन् प्रातरद्रयः ॥२

इमा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियन्त आ वर्हिः सीद ।

वोहि शूर पुरोडाशम् ॥३

रारिन्धं सबनेषु ण एषु स्तोमेष वृत्रहन् । उनथेष्विन्द्रीगर्वणः ॥४ मतयः सोमपामुरु रिहन्ति शवसस्पतिम् । इन्द्रं वत्सं न मातरः ॥५ स मन्दस्वा ह्यन्धसो राधसे तन्वा महे । न स्तोतार निदे करः ॥६ वयमिन्द्र त्वायवो हिवष्मन्तो जरामहे । उत त्वमस्मयुर्वसो ॥७ मारे अस्मद् वि मुमुचो हरित्रियार्वाङ् याहि । इन्द्र स्वधावो मत्स्वेह । व

अर्वाञ्च त्वा मुखे रथे वहतामिन्द्र केशिना । घृतस्तू वहिरासदे ।।६ हे विज्ञिन् ! हमारे यज्ञ में ब्राहूत किए जाते हुए तुम अपने हरित अभ्वें। के द्वारा सोम पीने के लिए आओ।। १॥ हे इन्द्र हमारे यज्ञ के अवसर पर होता उपस्थित हैं और वेदी में कुशा भी विछे हुए हैं और सोम का संस्कार करने वाले पाषाण भी प्रस्तुत हैं ।। २ ।। हे इन्द्र ! इन कुणाओं पर प्रतिष्ठित होओ ग्रीर हमारे द्वारा प्रदत्त हिव का सेवन करो। हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं ॥३॥ हे इन्द्र ! वृत्रहन और स्तुतियों द्वारा सेवा करने योग्य हो। अतः तुमातीनां सवनां में स्तोत्रों में व्याप्त होओ ।। ४ ।। जैसे गौ अपने वत्स को चाटती है, वैसे ही हमारी स्तुतियाँ सोमापायी इन्द्र को प्राप्त होती हैं। प्रा। हे इन्द्र! शरीर में बल भरने के लिए सोम की शक्ति से युक्त होमी। बहुत से धन-दान के लिये हिंपत होओं। मैं तुम्हारी स्तुति करने वाला किसी अन्य का निन्दक न होऊँ । ६। हे इन्द्र ! हम सोम रूपी हिवयों से सम्पन्न होकर तुम्हारी कामना क ते हैं। तुम हमको अभीष्ट फल दो .। ७ ।। हे इन्द्र ! तुम अपने प्रश्वों को शिय मानते हो । अपने रथ में संयुक्त उन अश्वों को दूर छोड़कर रथ पर चढ़े हुए ही हमारे सामने आओ और इस यज्ञ सोम को पीकर हर्षमें भरो। ८ । हे इन्द्र ! तुम्हारे श्रम की बूदेों ये भीगे हुए अरुव तुम्हें सुखी करने वाले रथ पर आरूढ़ कर इस कुशा पर विराजनान

## २४ सूकत

( ऋषि-विश्वामित्रः । देवता-इन्द्रः । छन्द-गायशी ) उप नः सुतमा गिह सोमिमिन्द्र गविश्वरम । हरिक्यां यस्ते अस्मायुः ॥१ तिमन्द्र मदना गिह विहिष्ठां ग्राविभः सुतम् । कुविस्तवस्य तृष्णवः ॥२

करने के लिए हमारे सामने लावें ॥६॥

इन्द्रिमित्था गिरो ममाच्छागुरिषिता इतः । आवृते सोमपीतये ॥३ इन्द्रं सोमस्य पीतये स्तोमैरिह हवामह । उनथेभिः कुविदागमत ॥४ इन्द्रं सोमा सुता इमे तान् दिघष्व शतकतो जठरे वाजिनीवसो ॥४ विद्या हि त्वा घनजय व जेषु दधुर्षं कवे । अधा तें सुम्नमीमह ॥६ इमिनन्द्रा गवाशिर यवाशिर च नः पिव ।

अगात्या वृषाभिः सुतम् ॥७

त्रश्यदिन्द्र स्व ओक्ये सोमं चोदामि पीतये।

एष रारन्तु ते हृदि ।।=

त्वां सुतस्य पीतये प्रत्निमन्द्र हवामहे । कुशिकासो अवस्ययः ॥ ६

हे इन्द्र ! हमारे गन्यमय सोम के पास आओ ! तुम्हारे अश्वों से युक्त रथ हमारे यहाँ आना चाहता है !! १ !। हे इन्द्र ! कुणाओं पर रखे इस सुखकारी मोम की ओर आगमन करो ओर इसे पीकर तृष्ति होओ !! २ !! हमारी स्तुति रूप वाणियाँ इन्द्र को हमारे यज्ञ स्थान में लाने के निमित्त इन्द्र के पास जाती हैं 1३!! सोम पीने के लिये इन्द्र को हम स्तुतियों द्वारा आहूत करते हैं, वे हमारे यज्ञ में अनेक वार आगमन करें !! ४ !! हे इन्द्र ! यह सोम चमस आदि तुम्हारे निमित्त एकत्र किये गये हैं, इन्हें तुम अपने उदरस्थ करो !! १ !! हे इन्द्र ! हम तुम्हें जानते हैं कि तम युद्धवसर पर शत्र औं को वश में करने वाले और धनों के विजेता हो ! इसलिये हम तुम से सुख देने वाले धन को माँगते हैं ! ६ ! हे इन्द्र ! पाषाणों से निष्यन्त और गव्य मिश्रित सोम का आकर पान करो !! ७!! हे इन्द्र ! इस सोम को पीकर उदरस्थ कर लेने के लिये मैं तुम्हें प्रेरित करता हूं ! यह सोम पीने के पश्चात तुम्हें हृदय में रमा रहे ॥ ८ !! हे इन्द्र ! हम कौशिक तुम्हारी रक्षा की कामना करते हुये निष्यन्त सोम को पीने के लिये आहून करते हैं । ६!!

#### २५ ख्बत

( ऋषि-गीतमः । देवता—इन्द्रः । छन्द—जगती, त्रिष्ट्प् ) अम्वावसि प्रथतो नोषु गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवीतिभिः । तिमत पृणिक्ष वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः

आपो न देवीरूप यन्ति होत्रियमवः पश्यन्ति विततं यथा रजः।
प्राचैदेवासः प्र णयन्ति देवयुं ब्रह्मप्रिय जोषन्ते वराइव।।२
अधि द्वयोरदधा उन्थ्यं वची यत्तस्त्रुचा मिथुना या सपर्यतः।
असयतो व्रते ते क्षेति पुष्यित भद्रा शक्तियंजमानाय सुन्वते।।३
आदिङ्गराः प्रथमं दिधरे वय इद्धाग्नयः शम्या ये सुकृत्यया।
सर्व पणेः समिवन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशु नरः।।४
यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो व्रतपा वेन आजिन।
आ गा आजदुशता काव्यः सचा यमस्य जातममृत यजामहे॥
प्र विह्वी यत् स्वपत्याय वृज्यतेऽकों वा श्लोक्तमाधोषते दिवि।
प्र वा यत्र वदित लाष्क्रवथ्य स्तस्येदिन्दो अभिपित्वेषु रण्यति।।६
प्रोगां पीतिं वृष्ण इयिर्म सत्यां प्रयै सुदस्य हर्यश्व तुम्यम्।
इन्द्र धेनाभिरिह मादयस्व धाभिविश्वाभिः शच्या गृणानः।।७

हे इन्द्र ! तुम्हारे द्वारा रक्षित हुआ पुरुष बहुसंख्यक अश्वों वाले युद्ध में अश्वारोहियों में प्रमुख होता है और गौओं वाले पुरुषों में भी श्रेष्ठ होता है। जैसे जल समुद्र को सब ओर भरते हैं, वैसे ही तुम भी अनेक प्रकार से प्राप्त होने वाले धन से उसे पूर्ण करते हो।। १।। हे इन्द्र ! जैसे जल नीचे को बह कर समुद्र में जाता है, वैसे ही स्तुतियां तुम में जा मिलती हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश की चकाचौंध से मनुष्य नीचे की ओर देखने लगते हैं, वैसे ही तुम्हारे तेज से दृष्टि चुराते हैं। जैसे स्तोता तुम्हें वेदी के सामने करते हैं, वैसे ही ऋित्वज तुम्हारी सेवा करते हैं।। १। जिनमें यज्ञ साधन पात्र रखे हैं वे उन पात्रों के द्वारा इन्द्र का पूजन करते हैं उन पर स्तुति योग्य उक्ष स्थापित किया गया है। हे इन्द्र ! तुम्हारे निमित्त किये जाते इस यज्ञ का करने वाला यजमान सन्तान और पशु आदि से सम्पन्न हो और यह कल्याणमयी शक्ति को प्राप्त करे। २।। हे इन्द्र ! प्राण्यों द्वारा गौग्रों का अपहरण कर लेने पर

अङ्गिराश्रों ने प्रथम तुम्हारे लिये ही हिवरन का सम्पादन किया था।
यह अङ्गिरावंशी ऋषि हमारे लिये प्राप्त भीषण भय को इन्द्र हमसे
दूर करते हैं वे इन्द्र सदा अपने सुन्दर कर्मों से आह्वानीय अग्नि की
प्रदीप्त रखते हैं। इनके नेताओं ने पणि से छीना हुआ गो, अपव, भेड़
वकरी आदि के रूप में बहुत सा धन प्राप्त किया था।।।।।। महर्षि अथवां
ने इन्द्र के लिये यज्ञ करते हुये चगई हुई गायों के मार्ग को सूर्य से
पहले ही जान लिया था जब सूर्य उदित हो गये तब कि के पुत्र उणना
ने गोओं को इन्द्र की सहायता से प्राप्त किया था। उन अविनाशी इन्द्र
का हम पूजन करते हैं।।।।। सुन्दर सन्तान रूप फल की प्राप्त के लिये
यज्ञ की कुशा विस्तृत की जाती है, जिस वाणी रूप स्तोत्र का यज्ञ में
उच्चारण किया जाता है, जिस यज्ञ में सोम का अध्यव करने वाला
पाषाण न्तुति करने वाले के समान शब्द करता है, वहाँ इन्द्र विराजमान
होते हैं।।६।। हेइन्द्र! तुम हर्यन्त्र द्वारा श्रेष्ठ गमन करने वाले और अभीष्टों
के वर्षक हो तुम्हारे लिये मैं सोम-रस पीने की प्रेरणा करता हूं। तुम
स्तुत्तियों से हमारे यज्ञ में प्रसन्न होग्रो।।७।।

## २६ स्रक्त

( ऋषि-शुनः शेपः, मधुन्छन्दाः । देवता-इन्हः । छन्द-गायत्री )
योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रं मृतये ॥१
आ घा गमद् यदि श्रवत् सहस्त्रिणो भरूतिभिः ।
वाजेभिरूप न हवम् ॥२
अनु प्रात्नस्यौकसो हुवे तुविप्रति नरम । यं ते पूर्व पिता हुवे ॥३
युञ्जन्ति ब्रध्नमरुष चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना ।दिव ॥४
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी दिपक्षसा रथे । शोणा घृष्ण नृवाहना ॥॥
केतुं कृष्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे. । समुषभिद्रजायथाः ॥६

यज्ञावसर या युद्ध की प्राप्ति पर हम सखा रूप इन्द्र को आहूत करते हैं और अन्न प्राप्ति के अवसर पर भी हम उन्हें ही बूलाते है। पा। वे इन्द्र मेरे आह्वान को सुकर अपने रक्षा साधनों और अन्नों सहित यहाँ आवे ॥२॥ हे इन्द्र ! तम प्राचीन वर्ग के स्वामी और असंख्य वीरों के प्रतिनिधि रूप हो। मेरे पिता ने भी पहले तुम्हारा आह्वान किया था। अतः में भी तुम्हें श्राहून करता हूँ ॥ २ ॥ इन्द्र के महान, दैदीप्यमान, विचरणशील रथ मैं ह्यइव संयुक्त होते हैं वे अध्व आकाश में दमकते रहते हैं ॥४॥ इन्द्र के सारथी इनके रथ में घोड़े को जोड़ते हैं, यह घोड़े रथ के दोनों ग्रोर रहते हैं। यह अध्व कामना करने के योग्य एवं आकृढ़ कराने वाले हैं ॥४॥ हे मनुष्यो ! अंबकार में छिपे पदार्थों को अपने प्रकाश से रूप देने व ले और अज्ञानी को ज्ञान देने वाले सूर्य किरणों सिहत उदय हो गये, इनके दर्शन करो ॥६॥

#### २७ स्कत

(ऋषि-गोषूक्त्यहबस्किनो । देवता—इन्द्रः । छन्द-गायत्री )
यदिन्दाहं यथा त्वमीशीय वस्त्र एक इत् ।
स्तोता मे गोषखा स्यात् ।।१
शिक्षेयमस्मै दित्सेय शचीपते मनीषिणे ।
यदहं गापितः स्याम् ॥२
धेनुष्ट इन्द्र स्तता यजमानाय सुन्वते ।
गामदवं पिष्यृषौ दुहे ॥३
न ते वर्तास्त राघस इन्द्र देवो न मत्यः ।
यद् दित्सिस स्तुतो मघम् ॥४
यज्ञ इन्द्रमवर्धयद् भिंम व्यवर्तयत् ।
६ क्राण ओ शा दिख्रि ॥५
वावृधानस्य ते वयं विश्वा धनामि जिग्युषः ।
ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥६

इन्द्र ! ऐश्वर्यवान् हो । तुम जैसे देवताओं में श्रेष्ठ धनों के स्वामी हो, वैसे ही मैं भी धन का स्वामी होऊँ। जैसे तुम्हारी स्तुति करने वाला गौओं का मित्र होता है, वैसे ही मेरी प्रशंसा करने वाला गौ आदि को प्राप्त करने वाला हो ।।१।। हे शिचपित ! जब तुम्हारी कृपा से मैं गौओं से सम्यन्न हो जाऊँ तब इस स्तुति करने वाले विद्वान को

धन देने की इच्छा करता हुआ इसे धन दे सकूँ ॥ २ ॥ हे इन्द्र हमारी सत्य वाणी तुम्हें गो के समान तृप्तिकर हो और सोम का संस्कार करने वाले यजमान की वृद्धि करे । यह गवादि अभीष्ठ पदार्थों का दोहन करती है ॥३॥ हे इन्द्र ! तुम्हारे घन-दान को कोई रोक नहीं सकता । देवगण तुम्हारे धन को अन्यथा नहीं कर सकते और मनुष्य भी तुम्हारे धन को मिटाने में समर्थ नहीं है । हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर यदि तुम हमको धन प्रदान करना चाहो तो उस धन को कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥४॥ जो इन्द्र अन्नरिक्ष में मेघ को विस्तृत करते और पृथ्वी को वर्षा के जल से फुलाते हैं । वे ही वर्षा के जल से भूमि के धान्यों को पुष्ट करते हैं । तब हमारी हिवर्षा इन्द्र की वृद्धि करती हैं ॥४॥ हे इन्द्र ! तुम स्तुतियों से प्रवृद्ध होते हो । हम तुम्हारी शत्रु के धनों को जोतने और रक्षा करने वाली शक्ति का वरण करते हैं ॥।॥

## २८ स्कत

(ऋषि-गोषूनत्यश्वसूक्तिनो । देवता—इन्द्रः । छन्द-गायत्री )
वयन्तरिक्त्मित्रित्मदे सोमस्य रोचना ।
इन्द्रो यदभिनद् वलम् ॥१
उद्गा आजदिङ्गरोभ्य आविष्कृण्वन गुहा सतीः ।
अर्वाञ्च नुन्दे वलम् ॥२
इन्द्रेण रोचना दिवो हढानि हं हितानी च ।
स्थिराणि न पराण्दे ॥३
अपामूभिर्मदक्तिव स्त म इन्द्राविरायते ।
वि ते मदा अराजिषुः ॥४

सोम-पान से उत्पन्न शक्ति के द्वारा इन्द्र ने जब मेघ को चीरा तब भ्रन्तिरिक्ष को वर्षा के जल से प्रवृद्ध किया। १। अंगिराओं के लिये इन्द्र ने कन्दरा में छिपी गौओं को प्रस्ट किया और उन्हें निकल कर अपहरण- कर्ता राक्षसों को भी अधोमुख कर पतित किया ।।२।। आकाम में स्थित ग्रहों और नक्षत्रों को इन्द्र नें स्थित और दृढ़ किया। इसलिये अब इन्हें कोई गिरा नहीं सकता ।।३। हे इन्द्र ! वर्षा के जल से समुद्र आदि को हिषत करता हुआ रस के समान तुम्हारा स्तोत्र मुख से प्रकट होता है। सोम-जान के पश्चात तुम्हारी मिक्त विभिष्ट होती है।४।

#### २६ स्कत

(ऋषि-गोषूनत्यश्वस्किनो । देवता—इन्द्रः । छन्द-गायत्री )
त्वं हि स्तोमवर्धत इन्द्रास्युवथवर्धनः ।
स्तोतृणामुत भद्रकृत् ॥१
इन्द्रमित् केशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः ।
उप यज्ञ सुराधसम् ॥२
अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः ।
विश्वां यदजय स्पृधः ॥३
सायाभिरुतिसमृष्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः ।
अव वस्यूँ रधूनुयाः ॥४
असुन्वामिन्द्र संसदं विषूचीं व्यनाशयः ।
सोमपा उत्तरो भवन् ॥४

हे इन्द्र ! तुम स्तोत्रों और उनयों से बढ़ते हो रतुति करने वालों के लिये कल्याणप्रद हो ।।१।। इन्द्र के ह्यंश्व सुन्दर फल वाले हमारे यज्ञ में इन्द्र को सोम पीने के लिये लावें ।।२।। हे इन्द्र ! तुमने नमुचि नामक राक्षम का सिर जल के फेन का बच्च बनाकर काट डाला और प्रतिस्पर्धीं सेनाओं पर विजय प्राप्त की ।। ३ ।। हे इन्द्र अपनी ' माया से आकाश पर चढ़ने की इच्छा करने वाले असुरों को तुम अधोमुखी करते हुये पतित करते हो ।। १।। हे इन्द्र ! तुम सोम पीकर बलवान होते हो और जहाँ सोन का अभिषव नहीं होता वहाँ के समाज को नष्ट कर देते हो ।। १ ।।

# ३० सूबत

( ऋषि-वरूः सर्वहरिर्वाः । देवता-इन्द्रः । छन्द-जगती )

प्रते महे विदये शंसिष हरी प्रते वन्वे वनुषो हर्यतं मदम् ।
धृतं न यो हरिभिश्चारु सचेत आ त्वा विश्वन्तु हरिवर्षस गिरः ॥१
हरि हि योनिमिभ ये समस्वरन् हिन्वन्तो ही दिव्यं यथा सदः।
आ यं पृणन्ति हरिभिनं धनव इन्द्राय शूष हरिवन्तमचत ॥२
सो अस्य वज्रो हरितो य आयसो हरिनिकामो हरिरा गमस्त्योः।
धुम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूप हरिता मिसिक्षरे ॥३
दिवि न केतुरिध धाय हर्यतो विव्यचद् वज्रो हरितो न रह्या।
नुदर्दाह हरिशिप्रो य आयसः सहस्रशोका अभवद्धरिभरः ॥४
त्वंत्वमहर्यथा उपस्तुतः पूर्वेभिरिन्द्र हरिकेश यज्विभः।
त्व हर्यस तव विश्वमुक्थ्यमसामि राधो हरिजात हर्यतम ॥४

हे इन्द्र! तुम्हारे अपन प्रीष्ठता से गमन नाले हैं, इस निपाल यज्ञ में मैं उनकी प्रश्नंसा करता हूं। तुम अत्रुओं के हननकर्ता हो, सोम पीने से उत्पन्न हुई शक्ति द्वारा मैं अपने अभीष्ट फल को माँगता हूं। जैसे अग्नि में घृत सीचा जाता है, नैसे ही इन्द्र अपने हर्यप्रवों सहित आते हुये सुन्दर धन की वृष्टि करते हैं। उनको हमारे स्तोन्न प्राप्त हों।। १।। प्राचीन महिंपयों ने इन्द्र को यज्ञ में शीष्ठाता से बुलाने के लिये इन्द्र के अथ्नों को प्रेरित किया, वह स्तोत्र मूल रूप से इन्द्र के निमित्त ही था। नव प्रसूता गों जिसे क्षीर देकर स्वामी को तृप्त करती हैं, नैसे ही सोमों के द्वारा यजमान इन्द्र को तृप्त करते हैं। हे ऋतिनों! उन अत्रु-शोपक, बलवान हर्यश्वयुक्त इन्द्र का पूजन करो।।२॥ इन्द्र का लोह बच्च भी हरा है। इन्द्र का कमनीय देह भी हरे रंग का है इनके पास हरे रंग वाला ही वाण रहता है तथा इनकी सब साज सज्जा ही हरे रंग की है। ३॥ इन्द्र का चच्च सूर्य के प्रमान अन्तिनक्ष में स्थित है, जैसे सूर्य के घोड़े वेग से को प्राप्त होते हैं, नैसे ही इन्द्र का बच्च वेग से गत्तव्य स्थान को

प्राप्त होता है। अपने हरित वच्च के द्वारा इन्द्र ने वृत्रासुर को संतप्त किया और उन्होंने उसके सहस्रों साथियों को शोक प्राप्त कराया ।। ४।। हे इन्द्र ! तुम्हारे केश भी हरे रंग के हैं। जहां सोम रूप हिव है वहां तुम हो। स्तुति प्राप्त करके हिव की इच्छा करते हो और अब भी कर रहे हो। तुम अपने हयश्वों सहित यश में आते हो। ऐसे हे इन्द्र ! यह सोम, अन्त ग्रोर उन्ध्र तुम्हारे ही हैं।।।।

## ३१ स्वत

(ऋषि-बक्ः सर्वहरिर्वा। देवता—इन्द्रः। छन्द—जगती)
ता वाज्रिण मन्दिन स्तोम्य मद इन्द्रं रथे बहता हर्यता हरो।
पुरुण्यस्मं सवनानि हर्यत इन्द्राय सोमा हरयो दधन्विरे ॥१
अरं कामाय हरयो दिधन्विरे स्थिराय हिन्वन् हरयो हरी तुरा।
अर्विद्भर्यो हरिभिर्जोषमीयते हो अस्य काम हरिवन्तमानशे ॥२
हरिदमशारुहरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो हरिपा अवधत ।
अर्विद्भर्यो हरिभिर्वा जिनीवसुरित विश्वा दुरिता पारिषद्धरी ॥३
स्त्रुवेय यस्य हरिणी विपेततुः शिप्र वाजाय हरिणी दविध्वतः ।
प्र यत् कृते चमसे ममृ जद्धरी पीत्वा मदस्य हयंतस्यान्धसः ॥४
उत स्म सद्म हयंतस्य पस्तयो न वाजं हरिवा अचिकदत् ।
मही चिद्धि धिषणाहर्य दो जसा बृहद् वयो दिधिष हर्यतिश्चिदा ॥४

सोमात्पन्न शक्ति के निमित्त इन्द्र के अथव उन्हें हमारे यज्ञ में ला रहे हैं। तीनों सबनों वाले सोम इन्द्र को धारण करते हैं। ११।। हरे रंग वाले सोम युद्धों में अटल रहने वाले इन्द्र को धारण करते हैं, वही सोम उनके घोड़ों को यज्ञ की ओर प्रेरित करते हैं। जो इन्द्र वेग से अपने घोड़ों द्वारा यज्ञ में आगमन करते हैं सोम वाले यजमान के पास पहुँचते हैं।। २।। इन्द्र के केश, दाढ़ी मूँछ सब हरे रंग के हैं! वे सोम के संस्कारित होने पर सोम को पीते हुए वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अपने दुतगामी अथवों से वे सोम पीने को आते हैं, हिंव उनका धन रूप है। वे अपने रथ में घोड़े को जोड़कर हमारे सब पापों का नाश करें ।। ३ ।। जैसे यज्ञ में खुवे चलते हैं, वैसे ही इन्द्र की हरे रंग की चित्रुक सोम पीने के लिये चलती है। जब सोम से चमस पूर्ण होता है तब उसका पान कहते हुये इन्द्र की चित्रुक फड़कती है। उस समय वे अपने अपनों को परिमार्जन करते हैं।।४।। इनका निवास द्यावा पृथिवी में है। अरव जीसे युद्ध के लिये अग्रसर होता है, वैसे ही अपने अपनों पर चढ़े हुये इन्द्र यज्ञ स्थान की ओर अग्रसर होते हैं। हे इन्द्र ! हमारा स्तोव तुम्हारी कामना करता है, तुम भी यजमान की कामना करते हुये आकार उसे अमरिमित धन देते हो।।४॥

## सक्त ३२

(ऋषि-वहः सर्वहरिवाः । देवता-इन्द्रः । छन्द-विष्टुप् )

का रोदसी हयेमाणो महित्वा नव्यं अव्यं हर्यसि मन्म नु प्रियम् ।
प्र पस्त्य मसुर हर्यत गोराष्क्रिध हरये सूर्याय । १

आ त्वा हर्यन्तं प्रयुजो जनानां रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र ।
पिबा यथा प्रतिभृतस्य मध्वो हर्यन् यज्ञ सद्यमादे दशोणिम् ।।२

अपाः पूर्वेषां हरिबः सुतानामथो इदं सवन केवलं ते ।
ममद्धि साम मधुमन्तिमन्द्र सत्रा ठरवृषञ्जर आ वृपस्व ।।३

हे इन्द्र ! तुम अपनी मिहमा से आकाश और पृथि वो को व्याप्त करते हो । तुम सदा नवीन रहने वाले हो । तुम हमारे प्रिय स्तोत्र की इच्छा करते हो । तुम पिणयों द्वारा अपहृत गौओं के स्थान को सूर्य को देते हो । वह सूर्य स्तुति करने वाले को उस गोष्ठ को दें, ऐसी कृपा करो ।। १ ।। हे इन्द्र ! तुम सोम पीने की इच्छा करने वाले और सोम पीने से हरे रंग की हुई ठोडी वाले हो । तुमको रथ में जुड़े घोड़े यहाँ लावें । चमम आदि में रखे हुये सोम वाले घर में आकर तुम सोम पी सको इसलिये तुम्हें अद्य यहाँ ले आवें ।। २।। हे इन्द्र ! प्रात: सवन में सोम पान कर चुके हो अब यह माध्यदित सवन भी तुम्हारा ही है। अतः इस सवन में सोन पीकर हृष्ट होओ। इस सोम को एक साथ ही उदरस्थ कर लो।३।

## ३३ स्रक्त

( ऋषि-अष्टकः । देवता-इन्द्रः । छन्दः-त्रिष्टुप् )

अप्सु धूतस्य हरिवः पिबेह निभः सुतस्य जठरं पृणस्व । यिमिक्षूर्यमंद्रय इन्द्र तुभ्य तेभिर्वधंस्व मदमुक्थवाहः ॥१ प्रोगां पीति वृष्ण इयमि सत्यां प्रये सुतस्य हर्यश्व तुभ्यम् । इन्द्र धेनाभिरिह मादयस्व धीभिविश्वाभिः शच्या गणानः ॥२ ऊती शतीवस्तव वीयेंण वयो द्धाना उशिज ऋतज्ञाः । प्रजावदिन्द्र मनुषो दुरोणे तस्थुगुंणन्त सघमाद्यासः ॥३

हे इन्द्र! अन्वर्युं ओं द्वारा संस्कारित इस सोम को पीकर उदर को पूर्ण करो। जिस सोम को पाषाण निष्यन कर चुके हैं, उसे पीते हुये हर्षयुक्त होओ।। १।। हे इन्द्र! तुम इच्छित फल-वर्षक हो। मैं तुम्हें सोम की प्रचंड शनित रूपी बल के लिये प्रेरित करता हूं। तुम यज्ञ कम में हिन और स्तुतियों से प्रशंसित और तृप्त होओ।।२।। हे इन्द्र! तुम्हारे द्वारा रक्षित पुत्रादि रूप संतान और अन्न से सम्पन्न सत्यफल के ज्ञाता और तुम्हें चाहने वाले ऋत्विज, यजमान के घर में तुम्हारी स्तुति करते हुये नैठे हैं।।३।।

## ३४ स्वत

( ऋषि-गत्समद । देवता—इन्द्रः । छन्द—त्रिष्टुप् )
यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत् ।
यस्य शुष्माद् रोदसी अभ्यसेतां नृम्गस्य महना स जनास इन्द्रः ॥१
यः पृथिवीं व्यथमानाद्रंहद यः पतंतान प्रकृपिताँ अरम्णात् ।
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तभनाव स जनास इन्द्र ॥२

यो हत्वाहिमरिणात् सप्त सिन्धून् यो गा उदाजदपधा वलस्य । यो अश्मनारन्तरिंन जजान संवृक् सतत्सु स जनास इन्दः ॥३ येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहाकः । इवन्नीव यो जिगीवाल्लं क्षमाददर्य: पुष्टानि स जनास इन्द्र: ॥४ यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुर्नेषो अस्तीत्येनम । सो अर्थः पुष्टीविजइवा मिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इन्द्रः ॥४ यो रघ्रस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्राह्मणो नाधमानस्य कीरेः। युक्तग्राव्णो योऽविता सुशिप्रः सुतसोमस्य स जनास इन्द्रः ॥६ यस्याश्वःसः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः । यः सूर्ये य उषस जजान यो अपां नेता स जनास इन्द्रः ॥७ यं क्रन्दसी संयती विह्वयेते परेऽंतर उभया अमित्राः। समानं चिद्यमातस्थिवांस नाना हवेते स जनास इन्दूः ॥ इ यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते । यो विश्वस्य प्रतिमानं वभूव या अच्युतच्यत सं जनास इन्द्रः ॥ ६ यः राश्वतो मह्येनो दधानानमन्यमानाञ्छवी जघान । वः शधते नानुददाति शध्यां यो दस्योर्हन्ता स जनास इन्द्रः ॥१०

इन्द्र के वल से आकाश पृथिवी अयमीत रहते हैं। उन इन्द्र ने प्रकट होते ती अन्य देवताओं को रक्ष्यरूप में ग्रहण किया ।।१।। हे असुर ! जिन्होंने विचलित भूमि को स्थिर किया, जिन्होंने पंख वाले पर्वतों के पंख काट कर अचल कर दिया, जिन्होंने अंतरिक्ष और आकाश को भी स्तम्भित किया, वह इन्द्र हैं।। २।। जिस इन्द्र ने अंतरिक्ष में घूमने वाले मेघ को चीर कर नदियों को प्रेरित किया और वल द्वारा अपहृत गौओं को प्रकट किया। जिन्होंने मेघों में प्याप्त पाषाणों से विद्युत को उत्पन्त किया, जो युद्धों में मात्रुओं का नाम करते हैं, वही इन्द्र हैं। ३।। हे असुरों ! जिन्होंने दृश्यमान लोकों को स्थिर किया, जिन्होंने असुरों को गुफाओं में डाल दिया, जिन्होंने प्रत्यक्ष शत्रुओं पर विजय पाई और जो शत्र के धनें। को छीन लेते हैं, वे इन्द्र है ।।।। मत्रु नामक उन इन्द्र के

सम्बन्ध में लोग विविधि शंकार्ये करते हैं, वह शत्रु रक्षक सेनाम्रों का समूल नाम करते हैं। हे मनुष्यों ! उन इन्द्र पर विभवास करो, उनके प्रति श्रद्धावान होओ । वृत्रादि शत्रुओं को उनके सिवाय और कौन जीतता ? वे शत्रु-विजेता इन्द्र हैं ॥५॥ जो इन्द्र निर्धनों को धन और असह यों को सहायता देते हैं, जो स्तोता ब्राह्मणों को इच्छित प्रदान करते हैं। जिनकी चिवुक सुन्दर है ग्रीर जो सोम को संस्कारित करने वाले यजमानों के रक्षक हैं। हे मनुष्यो ! वह इन्द्र है ।।६।। माँगने वालों को देने के लिए जिन इन्द्र के पास बहुत से अवन, गीए, ग्राम रथ, गज, कंट आदि सब कुछ हैं औ जिन इन्द्र ने प्रकाश के लिये सूर्व का उदय किया है स्रोर उपा को प्रकट किया है। जो वर्षा के जलों के प्रेरक हैं, वे इन्द्र हैं ।। ७ ।। -आकाश अोर पृथिवी परस्पर एकमत हुये इन्द्र का आह्वान करते हैं। द्युलोक हिव के लिये और पृथिवी वृष्टि के लिए चन्हें आहृत करते हैं, समान रथ में ठेठे हुए सेनापित जिन्हें आहृत करते हैं वह इन्द्र ही हैं।।।। जिनकी सहायता के बिना विजय की कामना करने वाले व्यक्ति शत्रुओं को हरा नहीं सकते। इसलिए युद्धावसर पर वे रक्षा के लिए उन्हें बुलाते हैं। जो इन्द्र अचल पर्वतों को हटाने में समर्थ हैं और जो प्राणियों के पुण्य के हुए। हैं, वह इन्द्र है।। ६।। महापाियों और इन्द्र की सत्ता को न मानने वालों को जो इन्द्र हिसित करते हैं, जो अपने कर्मों में इन्द्र की अपेक्षा नहीं करते उनके जो प्रतिकूल रहते हैं, जो वृत्र आदि असुरों के हिंसक हैं, हे मनुष्यो ! वह इन्द्र हैं।। १०॥

यः शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्तं चस्वारिक्यां शरद्यन्विवन्दत् । कोजायभानं यो अहि जघान दानं शयान स जनाम इन्द्रः ॥११ यः शम्बरं पयतरत् कसीभियोऽचारुकास्नापिवत् सुतस्य । अन्तिगरौ यजमान वहुं जनं यस्मिन्नामूछंत् स जनास इन्द्रः ॥१२ यः सप्तरिक्षमृष्यस्तुविष्मानवा सृजत सर्तवे सप्त सिन्धून । यो रोहिणमस्फुरद् वज्जवाहुर्द्यामारोहन्तं स जनास इन्द्रः ॥१३ द्यावा चिद्रस्मै पृथिवो नमते जुष्मािच्चिद्रस्य पर्वता भयन्ते ।

य: सोपमा मिचितो वज्रवाहुर्यो वज्रहस्तः स जनास इन्द्रः ॥१४

य: सुन्वन्तरमवित यः पचन्तं यः शसन्तं यः शशमानमूता ।

यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राघः स जनास इन्द्रः ॥१४

जातो व्यख्यत् पित्रारुपस्थे भुवो न वेद जिनतुः परस्य ।

स्तविष्यमाणो नो यो अस्मद् वृता देवानां स जनास इन्द्रः ॥१६

यः सोमकामो हर्यद्वः सूर्प्यसमाद रेजन्त भवनािन विश्वा ।

यो जघान शम्बरं यद्व शुष्णं य एकवारः स जनास इन्द्रः ॥१७

य सुन्वते पचते दुघ्न आ चिद् वाजं ददंषि स किलािस सत्यः ।

वय त इन्द्र विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदयमा वदेम ॥१८

जिन इन्द्र ने चालीस वर्ष तक पर्वत में छिपकर घूमते हुए शस्त्रर का वद्य किया, जिन्हें।ने शयन करने वाले बली वृत्र का सहार किया, वह इन्द्र हैं।। ११। जिन इन्द्र की हिंसा के लिये असुरों ने सोमयागकर्ता अध्वर्यु जों को घेर लिया, जिन इन्द्र ने वच्च से शम्वर का दमन किया क्षीर जो निष्पन्न सोम को पी चुके हैं वह इन्द्र हैं। १२।। जो जलों की वर्षा करने वाले हैं, जो कामनाओं के भी वर्षक हैं, जो सात रिष्मियों वाले सूर्य रूप से स्थित हैं, जिन्हें।ने वक्त ग्रहण कर ध्राकाण पर चढ़ते हुए रोहिणासुर का वध किया और जिन्हें।ने सात नदियों को उत्पन्न किया वह इन्द्र है ।।१.।। जिनके समक्ष ग्राकाश पृथिवी झुकती है, जिसके बल से पर्वत भी काँपते है, जो सोम पीकर दृढ़ शरीर वाले और वलवान बाहुमों वाले हैं, जो वज्र को धारण करते हैं, वह इन्द्र है।। ४।। जो हिंद पाक करने वाले और सोम का सस्कार करने वाले यजमान के रक्षक हैं। जो रक्षा के लिये साम गान करने वाले के रक्षक हैं, सोम और स्तोत्र जिन्हें बढ़ाते हैं, हमारा हविरत्न जिन्हें पुष्टि करना है, हे मनुष्यो ! वह इन्द्र हैं।।१५।। जो प्रकट होते ही अकाश पृथिवी में घ्याप्त हुए, जो पृथिवी रूप माता और पितृ स्थानीय आकाश को भी नहीं जानते ओर जो हमारी स्तुतियों से ही देवताओं को पूर्ण करते हैं, वे इन्द्र हैं।।।६।। जो अपनों को चलाते हुए सोम की कामना करते हैं, जिन्होंने घम्नर को मार डाला शुष्ण का बध किया जिनसे सभी प्राणी प्रमात होते हैं। नयों कि वे असाधारण नीर हैं, वह इन्द्र हैं।। ५७।। हे इन्द्र ें सुम युर्ध होते हुये भी पुरोडाश का पाक करने वाले या सोम का अभिपव करने वाले यजमान को इच्छित अन्त-धन्त देते हो तुम अवस्य ही सत्य हो। हम तुम्हारा स्नेह पाकर सुन्दर पुत्रादि से युक्त धन पाते हुये सुम्हारी स्तुति करते रहें।।१८।।

### सक्त ३५ ः

( ऋषि — नोघ । देवता – इन्द्रः । छन्द — विष्टुप् )

बस्या इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हर्मि स्तोमं माहिनाय। ऋचीषमायाध्रिगव ओहमिन्दाय ब्रह्माणि राततमा ॥१ अस्मा इद् प्रयइव प्र यसि भरायम्याङ्ग षं बाधे मुववित । 💎 इन्द्राय हुदा मनसा मनीसा प्रत्नाय परये धियो मर्जयन्त ।।२ 🚁 अस्मा इद्व्यमुपमं स्वर्षा भराम्याङ्ग षमास्ये न । म हष्ठमच्छोवितभिर्मतीनां सुवृक्तिभः सूरि वावृधध्यै ॥३ अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि रथं न तष्टेव तिसनाय। गिरक्च गिर्वाहसे सुवृक्तीन्द्राय विश्वमिन्व मे धराय ॥४ अस्मा इद् सप्तिमिव श्रवस्येन्द्रायाकं जुह्वा समञ्जे । वीरं दानौकस वन्दध्य पुरां गूर्तश्रवसं दर्माणम् ॥५ अस्मा इद् त्वष्टा तत्त्वद् वज्यं स्वयस्तमं स्वयं रणाय । वृत्रस्य विद् विदद येन ममं तुजन्नीशानस्तुजता कियेघाः ॥६ अस्येद् मात् सवनेषु सद्यो महः पितुं पपिबाञ्चावंन्ना । मुपायद विष्णु वचत सहीयान विध्यद् वराहं तिरो अद्रिमस् ।। ।। ।। अस्मा इद्ग्नाधिचद देवपत्नीरिन्द्रायकंमहिहत्य ऊतृ:। परि द्यावापृथिवी जभ्र उर्वी नास्य ते महिमानं परिष्टः ॥🖛 ় अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिन्याः पर्यन्तरिक्षात् ।

स्वराडिन्द्रो दम आ विन्वगूर्तः स्वरिरमत्रो ववक्षे रागाय । ह अस्पेदेव शवसा जुपन्तं वि वृश्वद वज्रेण वृत्रमिनःद । गा न व्राणा अवनीर मुञ्चदिभ श्रवो दानवे सचेताः ।। १०

इस स्तोत्र को श्रेष्ठ ढङ्ग से इंद्र के निमित्त उच्चारण करता हूँ। वे इंद्र सोम पीने के लिये शी छता वाले और ऋचाओं के अनुरूप रूप वाले, महान बलवान, अवाघ गति वाले हैं। वे जैसे खुधाग्रस्त को अन्न देते हैं, वैसे ही मैं उनकी स्तुति करता हुआ, प्राचीन कालीन यजम नें के समान हिव अपित करता हूँ ॥१॥ मैं इंद्र के लिए अन्न के समान अपने स्तोत्र को प्रेषित करता हूँ, मैं शत्रुओं को बाधा देने वाले घोप को करता हूं। ऋहित्वज भी अपने हृदय से इन्द्र के लिए .स्तुतियों को मजित करते हैं।। २ ॥ घन के प्रेरक इन्द्र को स्तुतियों द्वारा प्रवृद्ध के लिए मैं सुसंस्कृत स्तोत्र का संम्पादन करता मैं इन्द्र के सिए उपयोग्य स्तोत्रों का उच्चारण रूप घोप करता हूँ ।३। जैसे रथ-बिल्पी रथ को निर्माण करता है, वैसे ही मैं इन्द्र के लिए स्तोत्र प्रेरित करता हूं। यह इन्द्र स्तुतियों से प्रापणीय और यज्ञाहं हैं। मैं उनके लिए स्तुति और हवि प्रदान करता हूँ।।। ग्रन्न की कामना वाला मैं हविरन्न को घत युवत स्तुवे से मिलाता है और अजन-साधन मंत्र से भी जोड़ता हूँ जैसे अक्वों को रथ में जोड़ा जाता है, वैसे जोड़ता हूँ। असुरेां के पुरेां को ध्वस करने वाले, शत्रुओं के भगाने वाले, यशवान इन्द्र की स्तुति करने के लिए उन्हें आहूत करता हूं । १। संसार के रचियता ब्रह्माने इन्द्र के लिए ∶वज्र नामक आयुध की रचनाकी वह आयुध स्तुतियों के योग्य सुन्दर कर्म वाला है, उसके द्वारा शत्रु-निग्रह होता है। वृत्रासुर के मर्मस्थल को ढेंढूढ़ने उसी आयुद्य से प्रहार किया था 1६। यह इन्द्र सोमयोगात्मक तोने संवने में सोम का पान कर गए और पुरोडाश आदि को खा गए,यह उनका श्रसाधारण कर्म कहा कहा जाता है, यह इन्द्र सोम पान से उत्पन्न बल से शत्रुओं को वश करते और उनके छीनने योग्य धनों को छीन लेते हैं। इन्हीं इन्द्र ने जल को निकालने के लिए मेघ को चीर डाला था।।७।। वृत्र सुर का नाश करते समय देव पित्नियों ने इन्द्र के लिये अर्चन साधन—स्तोत्र को बढ़ाया और इन्द्र ने विस्तीण ग्राकाश पृथिवी को अपने तेज से व्याप्त किया, वे द्यावा पृथिवी इन इन्द्र की मिहमा को कम करने में समर्थ नहीं हुई ।।।। इन्द्र की मिहमा को विस्तृत करती है, श्रन्तिरक्ष में भी इनकी मिहमा का विस्तार है। दमन करने योग्य शत्रुओं पर यह दमकते हुए इन्द्र प्रचण्ड वल वाले हैं। यह वर्षा के लिए मेघों के लाने वाले हैं।।।।। इन्द्र के तेज के सामने सूखते हुए वृत्रासुर को इन्द्र ने काट दिया और पणियों द्वारा अपहृत गौओं को छुड़ाया, वृत्रासुर द्वारा रोके हुए जलों को, मेघ को चीरकर निकला और यजमान को इन्होंने अन्त प्रदान किया।।१०।।

सस्येदु त्वेषसा रन्त सिंघवः परि यद् वज्रण सीमयच्छत् । ईशानकृद् दाश्ये दाशस्य तुर्वीतये गाधं लवीणः कः ।।११ सस्मा इदु प्र भरा तू तुजानो वृत्राय वज्रमोशानः कियेधाः । गोर्न पवं वि रदा तिरुचेष्यन्नणीं स्यपां रह्यै ।।१२ अस्येदु प्र ब्रू हि एव्यीण तुरस्त कर्मािण नव्य उन्थः । युधे पांदष्णान आयुधान्युघायमाणो निरिणाति शत्रून् । १३ सस्येदु भिया गिरयक्च दृढा द्यावा च भूमा जनुषस्तुजेते । उपो वेनस्य जोगुवान ओिण सद्यो भुवद् वीयी य नोधाः ।।१४ सस्मा इदु त्यदनु दाय्येषामेको यद वन्ने भूरेरीशानः । प्र तश सूर्ये पस्पृधानं सीवश्वे सुष्विमावदिन्द्रः ।।१५ एवा ते हरियोजना सुवृक्तीन्द्र ब्रह्माणि गोतमासो अक्रन् । एपु विश्ववेशसं धियं धाः प्रातमंश्रू धियावसूर्जनस्यात् ।।१६

इन्द्र के बज्ज से ज़ारों ओर से नियमित हुई निदयाँ इन्द्र के बल से ही प्रवाहित होती हैं। यह यजमान को इच्छित फल देकर धनवान बनाने वाले और जल में निमग्न तुवीत को प्रतिष्ठा प्राप्त कराने वाले हैं।।।।। हे इन्द्र ! वृत्र हनन में शीझता करने वाले तुम प्रत्नु को नाश मरने के लिये वच्च प्रहार करो । जैसे मांस के ६च्छूफ व्यक्ति पशु को टूक-टूक कर डालते हैं, वैसे ही तुम जल को पृथिवी पर प्रवाहित करने के निये यदा से वृत्र को हुक-हुक करो ॥ १२ ॥ हे स्तीता ! स्तुति के योग्य धन्द्र के प्राचीन कर्मी का गान दरो । जब वे इन्द्र गत्रुओं का वध करते हुए वज्र की बार-वार चलावें तब उनके गुणें का गान करी ॥१३। ६-४ के अविर्माव से ही पक्ष कटने के भय से पर्वत स्थिर होगये और आकाग पृथिबी भी इनके भय से कम्पायमान होते हैं। नीधा ऋषि इनकी अनेक स्तोशों से प्रशंशा करते हुए वीर्ययुवत हुए । १४ ॥ हिवियों के स्वामी इन्द्र ने स्तीत्र आदि की श्रव्राघारण कामना की थी, इसलिये सीम रूपी भ्रन्त इनके निमित्त दिया जाता है। इन्हीं इन्द्र ने सीवप्रव्य गी रक्षा के समय सूर्य से स्पर्धा करने वाले एतण की रक्षा की थी। ११५।। हे इन्द्र ! गौतम गोत्रिय ऋषि इन मंत्रात्मक स्तोशों को तुम्हारे लिथे करते हैं। इन स्तृति करने वालों में अनेक प्रकार के घन और यश कमें को स्यापना करो। जैसे इस समय इन्द्र हमारी रक्षा के लिये आये हैं, वैसे ही वे दूसरे दिन भी हमारे यज्ञ में आगमन करें ॥ १६॥

## ३६ स्क

(ऋषि-भरहाज। देवता—इन्द्रः। छन्य-निष्टुप्)
य एक इद्धव्यश्चर्षणानाभिन्द्र तं गीमिरभ्यचं आभिः।
यः पत्य वृपभो वृष्ण्यावान्त्सत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान्।।१
तमु नः पूर्वे पितरो नवग्वाः सप्त विष्रासो अभि वाजयन्तः।
नच्च्हाभ ततुरि पवंतेष्ठामद्रोघवाच मितिभिक्षोः शविष्ठम्।।२
तमोमह इन्द्रमस्म रायः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुक्षीः।
यो अस्कृष्ठोयुरजरः स्वर्वान् तमा भर हरिवो मादयध्यै ॥३
तन्नो वि बोचो यदि ते पुरा चिज्जरिनार आनशुः सम्मिनद्र।
कस्ते भागः कि वयो दुझ खिद्धः पूरुहूत पूरुवसोऽसुरुझः ॥४
त पृन्छन्ती वज्यहस्तं रथेष्ठामिन्द्र वेश वववरी यस्य नू गीः।

तुविग्राभं तुवि कूमिंरभोदां गातुमिषे नक्षत्ते तुम्रमच्छ ।।।
हया ह त्यं मायया वावृधानं मनोजुवा स्वतव पर्वतेन ।
अच्युता चिद् वीडिता स्वोजो रुजो वि द ढा धृषना विरिष्शिन ।।६
त वो धिया नव्यस्या शविष्ठ प्रत्न प्रत्नवत् परितसयध्यं ।
स नो वच्चदिनमानः सुबह्मेन्दो विश्वान्यति दुर्गहाणि ।।७
आ जनाय दुल्लणे पाधिवानि दिन्यानि दोपयोऽन्तरिक्षा ।
तपा वृष्क् विश्वतः शोचिषा तान् ब्रह्माद्विषे शोचय क्षामपश्च ॥६
भुवो जनस्य दिन्यस्य राजा पाधिवस्य जघतस्त्वेषसदृक् ।
धिष्व वच्च दक्षिण् इन्द्र हस्ते विश्वा अज्यं दयसे वि मायाः ।।६
आ संयतिमन्द्र णः स्वस्ति शत्रुत्यीय बृहतीममृध्राम ।
यया दासान्यायिणि वृत्रा कराः विज्ञन्तसुतुका नाह्षाणि ।।१०
स नो नियुद्भः पुक्तूत वेघो विश्ववाराभिरा गहि प्रयच्यो ।
न या अदेवो वरते न देव आभिर्याहित्यमा मद्यद्विक् ।।११

ग्राह्यान योग्य इन्द्र की स्तुतियों से आहूत करता हूँ यह इंद्र काम्य वर्षक, सत्य फल रूप, बहुकर्मा, बलप्रदाता और सब प्राणियों के ईश्वर हैं। मैं उन इन्द्र का अपने स्तोत्रों से भले प्रकार पूजन करता हूँ ।। हमारे जिन सात पूर्व पुरुपाओं ने हिव रूप अन्न से इन्द्र की कामना की ओर नो महीनों में सिद्धि पाई, वे इन्द्र की स्तुति करते हुए पितृलोक को प्राप्त हुए । यह इन्द्र शत्रुजों के हिसक दुर्गम पथको पार करने वाले हैं। यह अत्यंत बलवान हैं कोई इनकी बात उल्लंघन नहीं कर सकता ।। २ ।। वीर पुत्रों और सेवकों से सम्पन्न अपरिमित धन को हम इन्द्र से मांगते हैं। हे इन्द्र ! हमको अविनाशी और सुख देने वाला धन दो ।।३।। हे इन्द्र ! पूर्वकाल में स्तुति करने वाले ऋति जिस सुख को तुमसे प्राप्त कर चूके हैं, हम स्तोताओं को भी वह सुख दो। उस सुख के लिये जो यज्ञ भाग तुम्हारे लिये निश्वत है, वह कौन-सा है ? तुम्हें कौन-सा अन्न हिवरूप में देना चाहिये, इस बात को हमें बता ने। तुम शत्रुओं को खेद डालने वाले तथा बहुत से धनों

स्वामी हो ॥४॥ जिस स्तोता की वाणी, वच्च धारमा करने वाले और रम में प्रतिष्ठित इन्द्र-को प्राप्त होती है छोर बहुकर्मातया बनी इन्द्र से यजमान सुख की कामना करता है वह शबु को से प्राप्त करता हूपा वश करता है। ४।। हे इन्द्र ितुम मन के समान वेग के समान वर्ष हारा माया हारा प्रवृद्ध वृत्र का नादा कर चुके हो । तुमने ऐसे शत्रू-नगरीं को भी घ्वस्त कर डाला, जिन्हें घन्य कोई नहीं कर सकता या ॥६॥ है यजमानो ! प्राचीन ऋषियों के समान में भी इन्द्र को नवीन स्तोत्रों से सजाने को उद्यत हुआ हूँ। वे सुंदर वाहनों से युक्त इन्द्र हमको सभी कठिन मार्गो से.पार करें ॥७७ हे इन्द्र ! पृषियी, द्युनोक और अंग्तरिक्ष में राक्षस आदि के स्थानों को ताप युक्त करो और उन्हें अपने तेज मे भस्म कर डालो । ब्राह्मण द्वेषी राक्षत्रों के नाश के लिये धाकाण पृथिवी को भी तेजमय करो।।।। हे इन्द्र तुम स्वयं के राजा हो, अपने दक्षिण हाथ में बज्र लेकर सब राक्षसी माया को दूर करो ।।६॥ हे बिजन! तुम अपनी जिस मंगलमयी सम्पत्ति से शत्रुवत् मनुष्यों को भी श्रेष्ठ बना देते हो उस अत्यन्त महिमा वाली सपिता को हमारी और प्रेरित करो।।।१०।। हे इन्द्र ! तुम अत्यन्त पूजनीय, सबके रचने वाले और यजमानों द्वारा बुलाये जाने वाले हो । तुम्हारे उन अश्वों को देवता या असुर कोई भी रोक नहीं सकता। तुम उनके द्वारा योघ्य बाग्रो॥११॥

## ३७ सुक्त

(ऋषि — विषष्ठः । देवता— इन्द्रः । छन्द-विष्टृष् , यस्तिः मशृङ्को वृषभो न भीम एकः कुष्टे श्च्यानयिति प्र विश्वाः । यः शश्वतो अदाशुषो गयस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेदः । १ त्व ह त्यदिन्द्र कुत्समावः शुश्रूषमाणस्तन्वा समर्थे । दासं यच्छुष्णं कुयवं न्यस्मा अरम्धय अर्जु नेयाय शिच्चन् ॥२ त्वं घृष्णो घृषता वीतहव्यं प्रावो विश्वामिक्तिभि सुदातम् । प्र पौरकुर्तिस त्रसदस्युमावः क्षेत्रसाता वृत्रहृत्येषु पुरुष् ॥३ त्वं नृभिन् मणो देववीती भूरीणि वृत्रा हयंश्व हसि । त्वं नि दस्युं चुमुरि घुनि चास्वापयो दभीतये सुहन्तु ॥४ तव च्यौत्नानि वज्रहरा तानि नव यत् पुरो नवति च सद्यः। निवेशने शत तमाविवेषीरह च वृत्र नमुचिमुताहन् ।: ४ सना तात् इन्द्र भोजनानि रातहव्याय दाशुषे सुदासे। विष्णे ते हरा वृष्णा युनाज्म वयन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक बाजम् ः।६ मा ते अस्यां सहसवान् परिष्टावधाय भूम हरिवः परादै । त्रायस्व नोऽवृकेभिर्वरू थैस्तव प्रियासः सूरिषु स्याम ॥७ प्रियास इत ते मघवन्नभिष्टौ नशे मदेम शरणे सखायः। नि तुर्वश नि याद्ध शिशोह्यतिथिग्वाय शस्यं करिष्यन् ॥= सुद्यश्चिन्तु ते मचवन्नभिष्टौ नरः शमन्त्युक्यशास उक्या । ये ते हवेधिर्वि पणीरदशन्नस्मान् वृग्गीष्य युज्याय तस्मै ।।६ एते स्तामा नरां नृतम तुभ्यमस्मद्रचन्चो ददतो मधानि। तेषामिन्द्र वृत्रहत्ये शिवा भूः सखा च शूरोऽविता च नणाम् ॥१० न इन्द्र शूर स्तवमान ऊंता ब्रह्मज्तस्तन्वा वव्धस्व। उप नो वाज न् मिमीह्य प स्तोन् यूय पात स्वस्तिभिः सर्दां नः ॥११

हे इन्द्र! तुम टेढ़े सींग वाले बैल के समान भय देने वाले हो। तुम हमारे शत्रुओं को दूर भगाने में समर्थ हो। तुम हिव न देने वाले के धन को हिवदाता को प्रदान करते हो । ता। हे इन्द्र! जब तुमने कुत्स के लिए शुष्ण को दण्ड दिया और कुयव का धन अपने अधिकार में कर लिया तब तुमने कुत्स का उपचार करके उसकी देह-रक्षा की थी।।२।। हे इन्द्र! तुमने शत्रु को वण करने शाले वच्च से घीतहष्य और सुदास की रक्षा की और तुमने पुरुकृत्स के पुत्र त्रसदस्यु और पुत्र की भी युद्धमें रक्षा की थी।। ३।। हे इन्द्र! तुम युद्ध उपस्थित होने पर मरुद्गण के सहयोग से अनेक दस्युओं को मार डालते हो। तुमने राजिंव दशीति के निमित्त कच्च ग्रहण करके चुमुरि और धुनि नामक दस्युयों का भी नाश किया

था ॥४॥ हे विज्ञिन् ! तुम्हारा वल अत्यन्त प्रसिद्ध है । तुमने उसी वल से राक्षसों के निन्यानवे पुरों को व्वस्त किया था और सौवे पुर में च्याप्त हो गये थे। तुमने वृत्र और नमुचि का भी संहार कर दिया था ।।।। हे इन्द्र ! हविदाता सुदास के लिये तुम्हारे धन चिरकाल के लिए हुए हैं । तुम बहुत से कर्म वाले और अभीष्ट वर्षक हो । तुम्हें यहाँ लाने के जिए हर्यश्वों को सुम्हारे रथ में जोड़ता हूँ हमारे प्रवल स्तोत्र तुम्हें प्राप्त हो ॥६॥ हे इन्द्र ! तुम्हारी इसं स्तुति में हम त्याग योग्य न हो । हमको अपने अपने अवनाशी रक्षा-साधनों द्वारा रक्षित करो । हम स्तुति करने वालों और विद्वानों में तुम्हारे प्रियं हों ॥ ६॥ हे इन्द्र ! इम तुम्हारे मित्र रूप यजमान अपने गृह में प्रसन्न रहें तुम अतिथि को सुख प्रदान करो और तुर्वश तथा यादव राजाओं को तीक्ष्ण करो ।। ना हे मधवन्! तुम्हारे अभिगमन के समय ऋत्विज उक्षों का उच्चारण करते हैं। जो ऋत्विज तुम्हारे आह्वान से अनाज्ञिकों को नष्ट करते हैं वे भी उनयों को कहते हैं। अत: हम उक्यों का उच्चारण करने वालों के लिए फल देने वाले गज्ञ के निमित्त वरण करो । 🕹 । हे नरोत्तम इन्द्र ! यह स्तोत्र तुम्हारे सामने आकर घर प्रदान से युक्त हैं। इस स्तोताओं के पाप शमनार्थ तुम सुख दो और इम हिंबदाता के मित्र के समान रक्षक होओ ।१८०० हे इन्द्र! तुम हयसे स्तुति और हिव प्राप्त करते हुए प्रवृद्ध होस्रो और हमको धन तथा पुत्र दो। हे अग्नि ग्रादि सब देवताओं ! तुम भी हमारा कल्याण करते हुए रक्षक वनो ॥१९॥

## ३८ सक्त

( ऋषि-इरिम्बिठ: मधुच्छत्वाः । देवता-इन्द्रः छन्दः-गायत्री ) आ याहि मुषुमा हि त इन्द्र सोम पिबा इमम् । एवं विहः सदो ममः ।१ आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्माणः न शृण् ॥ व ब्रह्माणस्त्वा वयं युजा सोमपागिन्द्र सोमिनः सुतावन्तो हवामहे ॥३ इन्द्रं मिद् गागिनो वृहदिन्द्रमर्केभिरिकणः । इन्द्रं वाणीरनूषत ॥४ इन्द्रं इद्वर्यो सचा संमिश्ल आ वचोयुजा । इन्द्रो वज्जी हिरण्ययः॥५ इन्द्रो दार्घाय चत्त्स आ सूर्य रोहमद् दिवि । वि गोभिरद्रिमैरयत् । ६

हे इन्द्र हमने सोम को संस्कारित कर लिया । तुम यहां आकर इन विस्तृत कुशाओं पर बैठकर सोम पान करो ॥ १॥ हे इन्द्र ! तुम्हारे सम्य मंत्रों द्वारा रथ में जुड़ते हैं और इच्छित स्थान पर ले जाते हैं, वे सम्य तुम्हें यहाँ लावें तब तुम हमारे झाह्वान को सुनो ॥ २ ॥ हे इन्द्र ! हमारे पास संस्कारित सोम है, हम तुम्हारे पूजक सोमयाग, कर चुके हैं । तुम सोम पीने वाले हो अत: हम तुम्हें आहूत करते हैं ॥ ३ ॥ पूजा-मंत्रों से इन्द्र का पूजन किया जाता है, साम गान में भी इन्द्र की ही स्तुति है झोर यह वाणी भी इन्द्र का ही स्तवन करती है ॥ ४ ॥ इन्द्र वज्रधारी झोर उपासकों के हितैपी हैं । इन के अस्व साथ नहते हैं वे अस्व मंत्रों द्वारा रथ में जोड़े जाते हैं ॥ १॥ दीर्घ दर्शन के निमित्त इन्द्र ने सूर्य को द्वारा रथ में जोड़े जाते हैं ॥ १॥ दीर्घ दर्शन के निमित्त इन्द्र ने सूर्य को द्वारा को चीर डाला ॥६॥

#### ३६ स्कत

(ऋषि-मबुच्छन्दाः गोपूत्रयत्यस्य कितो । देवता-इन्द्रः । छन्दः-गायत्री )
इन्द्रं वो विस्नतस्परि हवामहे जनेक्यः ।
अस्माकस्तु केवलः ॥६
व्यन्त रिक्षमितरन्मदे सोमस्य रोचना ।
इन्द्रो यदिभनद् वलम् ॥२
उद्गा आजदिङ्गरोक्य आविष्कृण्वन् गुहा सत्तीः ।
अर्वाञ्च नृनुदे वलम् ॥३
इन्द्रोण रोचना दिवा दढानि दृ हितानि च ।
स्यराणि न पराणुदे ॥४

अपाम्मिनंदन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते । वि ते मद्रा अराजिषुः ॥४

हम सब विश्व के प्राणियों की श्रीर से इन्द्र को आहूत करते हैं, वह इन्द्र हमारे ही हों।। १।। इन्द्र ने प्रन्तरिक्ष को सोम से हिषत होने पर वृष्टि के जल से प्रवृद्ध किया और अपने वल से मेघ को चीर डाला ।। २।। प्रिङ्गा ग्रों के लिये इन्द्र ने गुफा स्थित गौओं को प्रकट किया और निकाला। अपहरणकर्ता बल को अधोमुखी करके गिरा दिया ।।३।। आकाश में चपकते हुए नक्षश्चों को इन्द्र ! वर्षा के जल से समुद्र आदि को मत्त करता हुआ तुम्हारा स्नोत्र रस के समान उच्चारित होता है और तुम्हा सोम पीने के कारण उत्पन्न हर्ष प्रकट होता है।।४।।

## ४० सक्त

( ऋषि-मधुच्छत्दाः । देवता-इ हः । छत्दः-गायत्री ) इन्द्रेण सं हि दक्षसे संजग्मानो अविम्युषा । मन्दू समानवर्चसा ॥१ अनवद्यैरिमर्मखः सहस्वदचित । गणैरिन्द्रस्य काम्यैः ॥२ आदह स्वधामनु पुनर्गर्भेत्वमेरिरे दधाना नाम यज्ञियम् ॥३

हे इन्द्र ! तुम अभय करने वाले महतों के साथ रहते हो।
तुम एक साथ रहते हुये प्रफुल्लित होते हो। तुम दोनों का तेज एक सा
ही है।। १।। इन्द्र की कामना करने वालों से यह यज्ञ अत्यन्त सुजोभितः
है। वे इन्द्र अत्यंत तेजस्वी एवं पाप रहित हैं।। २।। फिर हिव देने पर
वह गर्भत्व को प्राप्त होते और यज्ञिय नाम रखते हैं॥३।।

## ४१ सक्त

( ऋषि — गौतमः । देवता—इन्द्रः । छन्द—गायत्री )

इन्द्रो दधीचो अस्यभिवृ त्राण्यप्रतिष्कुतः। जघान नवतीर्नव ।।१ इच्छन्नश्वस्य यिच्छंरः पर्वतेष्वपश्चितम् । तद् विदच्छर्यंगावित ॥२ अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम् । इत्था इन्द्रमसो गृहे ॥३

युद्ध से पीछे न हटने वाले इन्द्र ने वृद्ध के निन्यानवे नगरों को ध्यस्त

कर डाला ।। १।। पर्वतों में अपश्चित अध्व के शीर्ष की कामना करते हुए उन्होंने उसे धर्यणावत् में प्राप्त किया । २।। चन्द्र मण्डल रूप ग्रह में सूर्य रूप इन्द्र ही एक रिषम रूप से विद्यमान है। अन्य सूर्य - रिष्मियाँ भी इसे जानती हैं।। इ।।

#### ४२ सुक्त

( ऋषि-कुरुस्तुतिः । देवता-इन्द्रः । छन्द-गायत्री )
वाचमण्टापदीपमहं नंवस्नाक्तिमृतस्पृशम् । इन्द्रान् परि तन्वं ममे
॥१
अनु त्वा रोदसो उभे कक्षमाणमकुपेताम् । इन्द्र गद् दम्युहाभव
॥२
उत्तिष्ठन्नोजसा सस पोत्वी शिप्रे अवेपयः । सोमिमन्द्र चम् सुतम्

मैंने इन्द्र से ही सत्य का स्पर्श करने वाली अष्ट पद वाली और नवस्रिक्त वाणी को अपने कारीर में धारण किया है ॥ १॥ हे इन्द्र ! जब तुमने असुरों को नष्ट किया, तब तुम्हारी निर्वलता को देखकर द्यावा-पृथिवी ने तुम पर कृपा की थी ॥ २॥ हे इन्द्र ! सुसंस्कारित सोम को पीकर अपने हनु चलाते उठो ॥ ३॥

## ४३ सक्त

(ऋषि-विशोकः । देवता-इन्द्रः । छन्द-गायत्री )
भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि वाधी जहीं मृधः ।
वसु स्पाहं तदा भर ।।
यद् वीडाविन्द्र यत् स्थिरे यत् पर्शाने पराभृतम् ।
वसु स्पाह तदा भर ।।
प्रस्य ते विश्वामानुषो भूरेर्वतस्य वेदति । वसु स्पाहं तदा भर ।।
ह

हे इन्द्र ! हमारे शत्रुओं को काटो, रण की बाधा को दूर करो और हमको ग्रहणीय धन प्रदान करो । १ ॥ जो धन स्थिर व्यक्ति में रहता है तथा जो धन पार्शों में भरा जाता है, हे इन्द्र ! उन धन को हमें दो ।।२। तुम्हारे द्वारा प्रदत्ता जिस धन को सब उपासक प्राप्त करते हैं उन धन को हमें दो ।।३।

### ४८ सक्त

( ऋषि—इरिम्बिठ: । देवता—इन्द्र: । छन्द—गायत्री )
प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्र स्तोता नव्यं गीभिः ।
नरं नृषाह महिष्ठम् ॥१
यस्मिन्नुवथान रण्यन्ति विश्वानि च वस्या ।
अपामन्वो न समुद्रे ॥२
त सुष्टुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरे कृत्नुम् ।
महो वाजिन सनिष्यः ॥३

मनुष्यों में सहनणील, अग्रगण्य, नित्य नवीन और पूजन के योग्य, मनुष्यों के स्वामी इन्द्र की स्तुति करता हूं।। १।। नीचे की ओर वहने वाले जल समुद्र में जाते हैं, वैसे ही उक्य और अन्न की कामना से किये जाते यह इन्द्र को प्राप्त होते हैं।।२।। मैं उन्हें स्तुति से प्रकट करता हूँ व तेजस्वी शत्रुओं को काटने वाले और स्तुति को करने वालों को अन्त और यहा देने वाले हैं मैं उन्हें हिव से प्रसन्त करता हूँ।।३।

### ४५ स्क

( ऋषि- शुन: शेपो देवरातः परनामा । देवता — इन्द्रः । छन्द — गायत्री ) अयसु ते समतिस कपातइव गर्भधिस् । वचस्ति च्चन्न ओहसे ॥१ स्तोत्र राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते । विभूतिरस्तु सुनता ॥२ अध्वैस्तिष्ठा न ऊनयेऽस्मिन् बाजे शतकतो । समन्येषु व्रवावहै ॥३

हे इन्द्र ! जैसे गर्भ धारण करने वाली कवूतरी के पास कवूतर जाता है वैसे ही हमारे तर्कना वाले वचन की खोर तुम आओ । १॥ हे धनेश्वर ! तुम्हारी विभूति सत्य हो । स्तुतियाँ ही तुम्हें प्राप्त कराने में समर्थ हैं ॥ २ ॥ हे इन्द्र ! तुम संकड़ों कर्म करने वाले हो तुम हमारी रक्षा करने के लिये ऊँचे स्थान पर खड़े होओ । अन्य पुरुषों से द्वेप पाते हुए हम तुम्हारा स्तव करते हैं । ३॥

## ४६ स्रक्त

ं ( ऋषि-इतिम्बठिः । देवता-इन्द्रः । छन्द-गायत्री )

प्रणेतार वस्यो अच्छा कर्तारं ज्योतिः समत्सु । सासहवांसं युद्धामित्रान् ॥१

सः नः पित्रः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः।

इन्द्रो विश्वा अति विष: ॥२

स त्वं इन्द्र वाजिभिदं शस्या च गातुया च।

अच्छा च नः सुग्नं नेषि ॥३

वे इन्द्र, नेता, रणस्थल में शत्रुओं को वश में करने वाले और यज्ञों में ज्योति के कर्ता हैं 11 १ ॥ अपनी कल्याणमयीं नाव के द्वारा हमको पार लगाते हुये वे इन्द्र सब शत्रुओं से हमको बढ़ावें 11२ 11 हे इन्द्र ! तुम अपनी दसों जंगलियों से अन्नादि से सम्पन्न सुख को हमारे समक्ष लाते हो । ३।।

## ४७ स्वत

' ऋषि-सुक्स प्रभृतिः । देवता-इन्द्रः, सूर्यं । छन्द-गायत्री )
तिमन्द्र वाजयामिस महे वृत्राय हन्तवे ।
स वृषा वृषमो भुनत् । १
इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः स मदे हितः ।
द्युमनी रलोकी स सोम्यः ।।२
गिरा वज्रो न संभृतः सवलो अनपच्युतः ।
ववत्त ऋष्वो अस्तृतः ।।३
इन्द्रमिद् गायिनो वृहदिन्द्रमर्के भिरकीं गाः ।
इन्द्रं वाणीरनूषत ॥४
इन्द्रं इद्धर्योः सचा संमिश्ल छा वच्चोयुजा ।
इन्द्रो वज्री हिरण्यायः ॥५
इन्द्रो दीर्घाय चक्षम आ सूर्य रोहयद् दिवि ।

वि गोभिरद्रिमैरयत् । ६

आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम् ।
एद बहिः सदो ममः ॥७

आ त्वा ब्रह्मयूजा हरी वहतामिन्द्र केशिनाः।
उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥=
ब्रह्माणत्वा वय युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः।
सुतावन्ती हवामहे ॥६
यञ्जन्ति ब्रध्नमरुष चरन्त परि तस्थुषः।
रोचन्ते रोचना दिवि ॥१०

वे अमीष्टवर्षक इन्द्र संव में उत्कृष्ट हों। वृत्र का नाश करने के लिये हम उन्हें पुष्ट करते हैं ।। १ ।। इन्द्र प्रशंसनीय, सौम्य और तेजस्वी हैं, वे बलवान प्रसन्तताप्रद यज्ञ हैं । उन्हें निग्रहार्थ रज्जु के रूप में किया गया है।। २।। वे इन्द्र श्रेष्ठ मनुष्यों पर धन पहुँचाते हैं। वे वर्फ्स के समान बल से सम्पन्न और अविनाशी हैं।। ३।। वाणी इन्द्र की स्तुति करती है, गायक भी इन्द्र का ही यशोगान करते हैं, पूजा मंत्रों द्वारा भी इन्द्र का ही पूजन किया जाता है।।।। इन्द्र के अध्व सदा साथ रहते हैं, यह मंत्रों द्वारा रथ में जोड़े जाते हैं । वज्रधारी इन्द्र हिरण्यमय हैं । प्र। दीर्घ दर्शन के निमित्त सूर्य को इन्द्र ने ही आकाश में आरूढ़ किया और यही इन्द्रं सूर्यं रूप में मेघों को चीरते हैं ।६॥ हे इन्द्र ! हमने सोम का संस्कार कर लिया, तुम इन विस्तृत कुशाधी पर बैठकर उस सोम का पान करो।। ७॥ हे इन्द्र! तुम्हारे अथव मंत्रों से जोड़े जाते हैं, वे तुम्हें अभीष्ट स्थान पर पहुँचाने में समर्थ हैं, वे अश्व तुम्हें यहाँ लावें बोर तुम हमारे स्तोत्रों को सुनो ।। 🗸 ।। हे इन्द्र ! हम जपासकों ने सोमपान किया है और संस्कारित सोम हमारे पास रखा है, इसलिये सोम पान के लिये तुम्हें आहून करते हैं ।।६।। तुम्हारा रथ सब प्राणियों को लॉघता हुआ जाता है, उसमें जुते हुये हर्यण्व आकाश में दमकते हैं ॥१०॥

युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा घृष्णू नृवाहसा। केतु कृण्वन्तकेतवे पेशो मर्या अपेशे। समुषिद्मरजायथाः ॥१२ उदुत्य जातवेदस देव वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्य ॥१३ अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः सूराय विश्वचक्षसे ॥१४ अदृश्चन्तस्य केतवो वि रिमयो जनां अनु । भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥१४

तरणिविश्ववशंतो ज्यातिष्कृदसि सूर्यं । विश्वमा भासि रोचन ॥१६ प्रत्यङ् देवानां विशः प्रत्यङ्डु देषि मानुपीः । प्रत्यङ् विश्व स्वर्द्दं शे ॥१७

येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनां अनु । त्वं वरुण पश्यसि ॥१= वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहर्मिमानो अक्तुभिः । पश्यञ्जन्मानि सूर्ये॥१६ सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्यं । शोचिष्केशं विचक्षणम्।२० अयुक्त सप्त शुंन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः । ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥२१

इन्द्र के सारथी रथ में अश्वों को संयुक्त करते हैं। यह अश्व रथ के दोनों ओर रहते हैं, यह कामना करने योग्य प्रश्व सवारी देने के योग्य हैं ॥१॥ हे मनुष्यों! यह सूर्य ख्वी इन्द्र अज्ञानियों को ज्ञान देने वाले, अन्यकार से ढके पदार्थों को प्रकाश से प्रकट करने वाले हैं, यह अपनी रिष्मयों सहित उदित हो गये हैं। तुम इनके दर्शन करो ॥१२॥ उनकी रिष्मयों सत्यन्न भूतों को जागने वाली हैं और संसार को सूर्य ख्वी इन्द्र का दर्शन कराने के निमित्त इन्हें ऊपर चढ़ातों हैं।।१२॥ रात के जाने के साथ ही चोर पलायन कर जाते हैं वैसे ही इन सवंदृष्टा सूर्य के प्राते ही नक्षत्र भाग जाते हैं।। १४॥ इनकी ज्ञानदायिनी रिशायों प्रगिन के समान दीप्त हुई मनुष्यों के पीछे दिखाई देती हैं।। १४॥ हे इन्द्र ! तुम भव नौका रूप हो। तुम सबके हल्टा ज्योतिप्रद और सबके प्रकाशक हो।। १६॥ हे इन्द्र ! तुम मनुष्यों और देवताओं के लिये उदित होते हो।

तुम सबके सामने प्रकाशित होते हो ।। १७ ।। है पाप नाशक इन्द्र ! प्राचीन पुण्यात्माओं द्वारा ग्रहण किये गये मार्ग पर जो पुरुष चलते हैं उन्हें तुम सदा कृपा-हिष्ट मे देखते हो ।। १८।। हे इन्द्र ! तुम सब पर कृपा करते ग्रीर उन्हें देखते हुए रात्रि और दिन को बनाते हुए तीनों लोकों में विचरते हो ।। १६।। हे सूर्यात्मक इन्द्र ! तुम्हारी दमकती हुई सप्त रिश्मयां ग्रश्व रूप से रथ में युक्त होती और तुम्हें वहन करती हैं ।। २०।। इन इन्द्र ने सात ग्रश्वों को अपने रथ में संयुक्त किया, वह अपने हुङ्ग पर उनके द्वारा गित करते हैं।। २०॥

#### ४८ स्त

त्रमृषि—उपरिविश्ववः सार्पराजी वा । देवता—गौः । छन्द—गायती )
अभि त्वा वर्चसा गिरः सिद्धन्तीराचरण्यवः ।
अभि वत्स न धेनवः ।।१
ता अपन्ति शुन्त्रियः पृञ्चन्तीर्वर्चसा प्रियः ।
जातं ज त्रीर्यथा हृदा ।।
वज्र पवसाध्यः कार्तिम्रियमाणमावहन् । मह्यमायुष्टृत पयः ।।३
आय गौ पृहिनरक्रमीदसदन्मातर पुरः पितर च प्रयन्तस्वः ।।४
अन्तरचरित रोचना अस्य प्रागादपानतः । व्यख्यन्महिषः स्वः ।।४
त्रिशद् धामा वि राजित वाक् पतङ्गा अशिश्रियत् ।
प्रति वस्तोरहर्युं भिः ।।६

विचरणीणील गौये जैसे अपने बछड़ों के सामने जाती है वैसे ही वाणी तुम्हें वच द्वारा सींचती हुई प्राप्त होती है । पा। जैसे उत्पन्न शिशु की रक्षिका माता उसे अपने हृदय से लगा लेती है, वैसे ही सुन्दर स्तुतियां इन्द्र को वचं से अलंकृत करती हैं।।२।। यह वज्रवारी मुक्ते यश आयु घृत, दुग्ध दिलावें।।३।। यह सूर्यात्मक इन्द्र उदयाचल को प्राप्त हो गये। इन्होंने प्राची में दर्शन देकर सब जीवों को अपनी रिष्मियों से आच्छादित कर लिया। फिर इन्होंने वृष्टि जल को सींचकर स्वगं और

अंतरिक्ष को व्याप्त किया। वर्षा के जल रूप अमृत को दुहने के कारण यह गो कहलाते हैं।।४।। प्राग्णन के पश्चात् अपानन व्यापार वाले जीवों के देह में सूर्य की प्रभा प्राण रूह से घूम रही है। वे सूर्य ही सब लोकों को प्रकाशित करते हैं।।। सूर्य की रिश्मयों से दिन-रात के अङ्ग रूप तीस मुहूर्त दीव्त होते हैं और वेद रूपा वाणी सूर्य का पक्षी के समान ग्राश्रय पाती है।६।

#### ४६ सुक्त

(ऋषि—नोघा, मेच्यातिथिः। देवता—इन्द्रः। छन्द-गायती, प्रभृति) यच्छका वाचमारुहन्तन्तिरक्ष सिपासथः स देवा अमदन् वृषा ॥१ शको वाचम्बृष्टावोरुवाचो अध्ष्णुह महिष्ठ आ मदिवि ॥२ शको वाचम्बृष्णुहि धामधमंन् वि राजति विमदन् विहरासरन् ॥३ त वो दस्ममृतीपह वसोर्मन्दानमन्धसः। अभि वत्स न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गिमनंवामहे ॥४ खुक्ष सुदानुं तिविपीभिरावृत गिरि न पुरुभोजसम्। क्षुमन्त वाज श्रतिन सहिस्रणं मक्षू गोमन्तमोमहे ॥४ तत् त्वा यामि सुनीयं तद ब्रह्म पूर्वचित्तये। येना यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविय ॥६ येन समुद्रममृजो महीरपस्तिवन्द्र वृष्णि ते शवः। सद्यः सो अस्य महिमा न सनशे यं क्षोणोरनुचक्रदे।।७

है इन्द्र ! जब स्तुति करने वाले विद्वान् वाणी पर चढ़ते हैं तब देवता प्रसन्त होते हैं । । वे शक्त शिष्ट मनुष्य पर कठोर वचन न कहें । हे महिष्ठ ! तुम आकाश को हर्ष से पूर्ण करो ।। २।। हे शक्त कठोर वाणी का उच्चारण न करो । आप कुशाग्रों पर आकर हिष्त हुए विराजमान होते हैं ।। ३।। हे यजमानो ! यह इन्द्र दुखों का नाश करने वाले, दर्शनीय एवं सोम से प्रसन्त रहने वाले हैं । तुम्हारे यज्ञ की प्रसन्तता के निमित्त हम इन्द्र की स्तुति करते हैं । जैसे सूर्य द्वारा प्रकाशित दिन के उदय और ग्रस्त के समय गीए रम्माती हुई वछड़ों की और जाती हैं, वैसे ही

हम भी अपनी स्तुतियों सहित इन्द्र की ओर जाते हैं। ४।। जैसे दुिंगक्ष काल में सब जीव कन्द, मूल, फल से सम्पन्न पर्वत की स्तुति करते हैं, वैसे ही हम दानयोग्य, स्तुत्य, पोषक और गोओं से युक्त तेजवान धन की स्तुति करते हैं।।।। हे इन्द्र! मैं तुमसे बलयुक्त अन्न मांगता हूं। जिस अन्न रूप धन से भृगु को शान्ति मिली और कण्व के पुत्र प्रस्कण्व की भी रक्षा हुई वही धन हम मांगते हैं।। हे इन्द्र! जिस बल से तुमने समुद्र को सम्पन्न करने वाले जलों को रचा वह बल सबको अपीष्ट फल देता है। इनकी महिमा को शत्रु प्राप्त नहीं कर सकते।।।।।

### ५० स्क

( ऋषि-मेध्यातिथि: । देवता-इन्द्रः । छन्द-प्रगाथ: )

कन्नन्यो अतसीनां तुरो गृणीत मर्त्यः । नही न्वस्य महिमानमिन्द्रिय स्यगृणन्त आनशुः ॥१ कदु स्तुवन्तु ऋतयन्त देवत ऋषिः को विप्र ओहते । कदा हवं मघवन्निन्द सुन्वत आ गमः ॥२

जो मृत्युद्यमी मनुष्यों का आकार धारण करने वाले, नित्य नवीन और बलवान हैं, उनकी स्तुति करो । उनकी महिमा का पूर्ण वर्णन न कर सको तो थोड़ा गान करने पर भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है ॥१॥ हे इन्द्र ! कौन-सा ऋषि तुम्हारे सम्बन्ध में तर्क करता है, किस कारण तुम सोम वाले स्तोता के बुलाने पर आते हो और सत्य की कामना वाले, देवगण किस कारण तुम्हारी स्तुति करते हैं ? ॥२॥

### ४१ स्क

( ऋषि—-प्रस्कण्वः, पुष्टिगुः । देवता—इन्द्रः । छन्द्र—प्रगाथः) अभि प्र वः सुराधसिमन्द्रमर्च यथा विदे । यो जरितभ्यो मघवा पुरुवसुः सहस्रं णेव शिक्तति ।।१ शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया वृत्राणि दाशषे । गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्रास्ति पुरुभोजसः ॥२ प्र सु श्रुत सुराधसमर्चा शक्रमभिष्टय । यः सुन्वते स्तुवते काम्य वसु सहस्रेणेव महते ॥३ शतानीका हेतयो अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिषो महीः । गिरिनं भुज्मा मघवत्सु पिन्वते यदीं सुता अमन्दिषुः ॥४

हे स्तोताओ ! उन इन्द्र को मुभे प्राप्त कराने के प्रयस्त रूप स्तोत्र करो । वे इन्द्र विशाल सहस्र संख्यक धन और अन्त के प्रदान करने वाले हैं 11901 जो हविदाता यजमान अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्तकर उन्हें मारते हैं, उन यजमानों के लिए पर्वत से जल निकलने के समान इन्द्र का स्वर्ग रूप धन बरसता है ।। २ ॥ अभिषव वाले स्त्रोता को जो इन्द्र सहस्र संख्यक धन प्रदान करते हैं । हे स्तोत ! तुम उन्हीं इन्द्र का भले प्रकार से पूजन करो ।। ३ ॥ इन्द्र के आयुओं से पापी मनुष्य पार नहीं पा सकते वयों कि वे आयुध सैकड़ों सेनाओं के समान शक्ति रखते हैं । जैसे भोग देने वाला पर्वत अपने पदार्थों से धनवान बनाता है, वैसे संस्कारित सोम से इन्द्र शक्ति से भर जाते हैं तो यजमान को इन्द्र भन्तवान देते हैं । ४ ।

#### ४२ स्क

( ऋषि — मेच्यातिथिः । देवता — इन्द्रः । छन्द — वृहती )
वयं घ स्वा सतावन्त आपो न वृक्तविहिषः ।
पिवत्रस्य प्रस्नत्रणेषु वृत्रहन् परि स्तोतार आसते ॥१
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उनिथनः ।
कदा सुत तृपाण ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीव वसगः ॥२
कण्वेभिर्घष्णवा घृषद् वाजं दिषं सहस्त्रिणम ।
पिशङ्गरूषं मघवन् विचषंणे मक्ष्र गोमन्तमीमहे ॥३

हे इन्द्र! संस्कार करने पर जल के समान द्रव हुए सोम हमारे पास हैं, इम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं।। ।। हे इन्द्र! सोम निष्यन करने के पश्चात् ऋत्विण तुम्हारा आह्वान करते हैं। तुम इस सोम को पीने के लिये वृषध के समान प्यासे हो कर यहाँ कब आओगे ? ।। र ।। हे इन्दू ! तुम सशक्त व्यक्ति को भी चीर देते हो और धन पर अधिकार कर लेते हो । हम तुमसे गवादि से समान्न धन मांगते हैं।।३।।

## ५३ सक्त

(ऋषि-मध्यातिथि:। देवता-इन्द्रः। छन्द-वृह्ती)

कई वेद सुते सवा विवन्त कद् वयो दघे। अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्रचन्धसः ॥१ दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे। निकष्ट्र वा नि यमदा सूते गमो महांश्च स्योजसा ॥२ व उग्रः सन्निष्टम स्थिरो रंणाय संस्कृतः। यदि स्तोतुमधवा शूणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत ॥३

यह सुनकर सुन्दर चित्रुक वाले इन्द्र हिव से प्रसन्न होकर शत्रुकों के नगरों को व्यक्त करते हैं इसे कौन जानता है कि सोम के संस्कारित होने पर यह कौन-सा अन्न घारण करते हैं ।। १ ।। हे इन्द्र ! तुम रथ में बैठकर हर्षयुक्त मृग के समान अनेक स्थानों में जाते हो । तुम्हारे गमन को कोई नहीं रोक सकता। तुम अपने बल से ही महान हो । सोम का संस्कार होने पर तुम यहां आओ ।। २ ।। जो शत्रुओं द्वारा हिंसित नहीं होते, वे युद्ध क्षेत्र में उटे रहते हैं । जैसे पित-पत्नी के पास जाता है, वैसे ही इन्द्र हमारे अह्यान को सुनें तो अवश्य आवें ।।३।।

### ५४ स्क

( ऋषि--रेम । देवता-इन्द्र: । छन्द-जगती, बृहती ) विश्वाः पृतना अभिभूतरं नर सजूस्ततच्चरिन्द्रं जजनुरुच राजसे । क्रत्वा वरिष्ट वर आमुरिमुतोग्रामोजिष्ठं तवसं तरस्विनम् ॥१ सभी रेभासो अस्वरन्निद्धं सोमस्य पीतये । स्वर्पति यदीं वृधे तव्रतोघृत्रतो ह्योजसा समूतिभिः ॥२ नेमि नभन्ति चक्षसा मेष विप्रा अभिस्वरा । सुदीतगो वो अद्रदोऽपि कर्गो तरस्विनः समृक्वाभि ॥३

सव सेनाओं ने शत्रुओं को मूर्छित करने वाले इन्द्र का वरण किया। वे इन्द्र अत्यन्त बलवान् और उग्र हैं।। १। यह स्तुति करने वाले सोम पीने के बाद इन्द्र की स्तुतिकर रहे हैं यह सोम उनकी ओर अपनी रक्षाओं सिहत जाता है।।२।। इनके वज्य पर दृष्टि पड़ते ही स्तोता उसे प्रणाम करते हैं। हे स्तोताग्रो! ऋक्व नामक पितरों सिहत इस व्ज्ञ की धमक तुम्हारे कानों को व्यथित न करे।।३॥

#### ४५ सक्त

( ऋषि-रेभ: । देवता-इन्द्रः । छन्द-जगती, बृहती )

तिमन्द्र जोसवीहि मघवानमुग्र दद्यानमप्रतिष्कुतं शवांसि । मंहिष्ठो गाभिरा च यज्ञियो ववर्तद् राये नो विश्वा सुपया कृणोतु बज्जो ।।१

या इन्द्रभुज आभर स्ववां असुरेष्यः । स्तोतारमिन्मछवन्नस्य वर्धाय य अ त्वे वृक्तविह्यः ॥२ यमिन्द्र दिधये त्वमञ्चं गां भागमव्ययम् । वजमाने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन् तं धेहि मापणौ ॥३

धनवान् वज्रधारी, युढों में अग्रतर जग्न, वलधारक, स्तुत्य इन्द्र को मैं आहूत करता हूँ, वे इन्द्र हमारे धन मार्गों को सुन्दर बनावें।।१॥ हे इन्द्र ! तुम स्वर्ग के अधिपति हो। राक्षसों के लिए तुम जिन वाहुओं को उठाते हो, उन वाहुओं द्वारा यजमान के स्तोता की वृद्धि करो धौर तुममें परायण ऋत्विज को भी बढ़ाओ ॥ २॥ हे इन्द्र ! तुम जिस गो, अध्व आदि को पुष्ट करते हो, उसे सोमाभिषव वाले दित्तिणादाता यज-मान को दो पणि जैसे असुगें को न दो ॥३॥

# ५६ सूक्त

( ऋषि-गौतमः । देवता — इन्द्रः । छन्द – पंक्तिः )

इन्द्रो मदाय वावधे शवसे वृत्रहा नृभिः।
तिमित्महस्वाजिष्तेममें हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत् ।।१
असि ही वीर सेन्योऽसि भूरि परादिः।
असि दभ्रस्य चिद् वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसु ।२
यदुदोरत आजयो धृष्णवे धोयते धना।
युक्ष्वा मदच्यता हरी कं हनः कं वसौ दघोऽस्मां इन्द्र वसौ दधः।।३
मदेमदे हि नो दिद्यू था गवामृजुक्रतुः।
स गृभाय पुरू शतोभयाहस्त्या वसु शिशीहि राय आ भर ॥४
मादयस्व सुते सचां शवसे शूर राधसे।
विद्या हि त्वा पुरूवसुमुप कामान्त्नासृज्महेऽथा नोऽविता भव।।५
एते त इन्द्र जन्तवा विश्वे पष्यन्ति वार्यम्।
अन्तिह ख्यो जनानामर्यो वेदो अदाशुषां तेषां नो वेद आ भर।।६

वृत्रहन इन्द्र की वल और हुए के निमित्त प्रवृद्ध किया जाता है। उन्हें हम बड़े छोटे युद्धों में श्राह्त करते हैं, वे उस अवसर पर हममें ज्याप्त हो जाँग।। १।। हे बीर ! तुम अत्रुक्षों, खण्डनकर्त्ता दुष्टों को दण्ड देने वाले और अभिषकर्त्ता को परम ऐश्वर्य प्रदाता हो।।२। हे इन्द्र युद्ध के अवसर पर धर्षक पुरुष से घन के ज्याप्त होने पर तु। अपने हर्यश्वों द्वारा किसे मारोगे ? किसमें घन को प्रतिष्ठित करोगे ? उस समय तुम अपने घन को हममें प्रतिष्ठित करना। ३। हे इन्द्र ! तुम्हारा यश सुगमता से सम्पन्त होने वाला है, तुम प्रसन्त होकर हमें गौर्ये प्रद न कनते हो। तुम घन को तीक्षण कर के हमें दो।।४।। हे इन्द्र ! तुम जीर हो सोम के संस्कारित होने पर हषे में भरो श्रीर वल को धारण करो। हम तुम्हें असीमित वल वाला जानते है तुम हम कामनाओं वालों के रक्षक होओं

।।।। हे इन्द्र ! यह प्राणी तुम्हारे वीर्य का पोपण करते हैं । तुम हवि न देने वाले और निंदकों के धन को लेकर हमें दो ।।६।।

#### ५७ स्नत

। ऋषि-एघुच्छन्दाः प्रभृति: । देवता-इन्द्रः । छन्द-वृहती ) सुरूपकृत्नुमृतये मुदुघामिव गोदुहे । जुहूमसि द्यबिद्यवि ।।१ उप न सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिव । गोदा रेवतो मदा ।।२

आया ते अन्तमानां विद्याम स्मतोनाम् । मा नो अति ख्य आ गिह। ३ जुिष्मन्तमं न ऊतये द्युम्निनं पाहि जागृविम् इंद्र सोम शतक्रतो ॥ ४ इन्द्रयाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु । इन्द्र तानि त आ वृणे ॥ ४ अगन्निन्द्र श्रवो वृहदद्यम्न दिष्ण्य दुष्टरम् उत् ते शुष्म तिर्मिस। अर्वावतो म आ गह्यया शक्र परावतः ।

उ लोको यस्ते द्रिव अइन्द्रह तन आ यहि ।।७ इन्द्रो अङ्ग महद् भयमभी षदप चुच्यवत् । स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥६

इन्द्रश्च मृडयाति नो न नः पश्चादघ नशत् । भन्द्र भवाति नपुरः

इन्द्र आशाम्यस्परि सर्वाभ्यो अभय करता जेता शत्रन् विचर्षणि

जैसे गी की दुहने के लिए दूध दोहन कर्ता को बुलाते हैं वैसे ही हम प्रत्येक अवसर पर रक्षा के लिए इन्द्र को बुलाते हैं 191 इन्द्र सदा हिंपत रहते हैं, वे धनवान हैं गीयें प्रदान करने वाले हैं । हे इन्द्र ! हमारे मोम सदन में झाकर सोम पियो ॥ २ ॥ हे इन्द्र ! हम तुम्हारी सुबुद्धियों के ज्ञाता हैं, तुम हमारी निदा मत कराओ । हमारे यहाँ आगमन करो ॥२॥ हे इन्द्र ! तुम सैकडों कर्म वाले हो ! तुम हमारी रक्षा के लिये इस बल देने वाले सोम को पीओ ॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! तुम बहु हमा हो । मैं तुम्हारी जन इन्द्रियों का वरण करता हूं जो देवता पितर आदि में हैं ॥ ५ ॥ हे इन्द्र ! तुम हमारा अपरिमित अन्न हमें मिले । तुम हमें दमकते हुए धन को, जो धानुओं से पार लगा सके हममें प्रतिष्ठित करो । हम इस स्तोन से इम सोम को दहते हुए तुम्हें वल सम्पन्न करते हैं ॥६॥ हे इन्द्र ! तुम दूर या

तुम्हें बल से सम्पन्न करते हैं।। ६ ।। हे इन्द्र ! तुम दूर या समीप जहां कहीं हो, वहीं से हमारे पास आओ । हे बिच्चिन् ! अपने उत्कृष्ट लोक से भी सोम पीने के लिये इस पूजन गृह में आगमन करो । ७।। हे ऋतिज ! वह इन्द्र भयानक भय को भी दूर करने व ले हैं, उन इन्द्र को कोई हटा नहीं सकता, वे सर्वेष्ट्रण हैं।। द । यदि इन्द्र हमारी रक्षा करें तो हमारे दु:खों का नाश होकर सुख प्रत्यक्ष हों, वे सदा मंगल करने व ले हैं।। द।। वे इन्द्र सब दिशाओं में व्याप्त हमारे शत्रुओं को देखते हैं। वे सब दिशाओं भीर उप दिशाओं से प्राप्त होने व ले भयों को हमसे प्रयक्ष करें।। १०॥

क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद् वयो दधे।
अयं यः पुरो विभिन्त्योजसा मन्दानः शिप्रचन्धसः ॥११
दाना मृगा न वारणः पुरुत्रा चरथ दधे।
निकब्द् वा नि यमदा सुते गमो महाँ इचरस्योजसा ॥१२
य उग्नः सन्निब्द्रत स्थिरो रणाय संस्कृतः।
यदि स्तोतुमंघवा श्रुणबद्धव नेन्द्रो योषत्या यमत् ॥१३
वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तविह्यः।
पिवत्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन् परि स्तोतार आसते ॥१४
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उविथनः।
कदा सुतं तृषाण ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीव वसगः॥१४
कण्वेमिधृ ष्णवा धृषद् बाज दिष सहिस्रणम्।
पिशङ्गरूपं मधन्त् विचषणे मक्ष्रू गोमन्तमीमहे ॥१६

इमे कीन जानता है कि सोमाभिषव पर यह कौन से अन्त को धारण करते हैं यह हिव रूप अन्त से हृष्ट हुये इन्द्र सत्रुग्नों के नगरों को अपनी शक्ति से तोड़ते हैं।। ११।। तुम रथ अ रूढ़ होकर हर्षयुक्त मृग के समान अनेक स्थानां पर जाते हो। सोमाभिषव काल में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सुम अपने ही बल से पहान होकर घूमते हो। इस लिये मोण के संस्कारित होने पर यहाँ आओ।।। ।। जो शत्रुओं से दली होने के काल्या न्या के किये रूप रहाँ साओ।।। ।। जो शत्रुओं से दली

पत्नी के पास पित जाता है, वैसे ही यह इन्द्र स्तोता के द्वारा बुलाये जाने पर आते हैं ।। १३ ।। हे इन्द्र ! संस्कारित होने के कारण जल के समान द्रव हुये सोम से युक्त हम ऋत्विज तुम्हारा स्तोत्र करते हुये वैठे हैं ।।१४!। हे इन्द्र ! सोम के निष्पन्न हो जाने पर उक्य गायक ऋत्विज तुम्हें आहूत करते हैं । तुम वृषभ के समान प्यास में भर कर कव हमारे सोम को पीने के लिए पद्यारोगे । १३ । हे इन्द्र ! तुम घनों को अपने आदीन करने वाले हो । सहस्रों साधनों से युक्त व्यक्ति को भी मदित करते हो । हम तुमसे गौओं से सम्पन्न घन को गाँगते हैं ।।१६॥

#### ४८ सुक्त

(ऋषि—नृमेधः, भरहाजः । देवता—इन्द्रः, सूर्यः । छन्द--प्रगाथः )
श्रायन्तइव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत ।
वसूनि जन्त जनमान ओजसा प्रति भागं न दीधिम ॥१
अनर्शराति वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः ।
सो अस्य काम विधतो न रोषित मनो दानाय चोदयन् ॥२
वण्महाँ असि सूर्य बडादित्य महाँ असि ।
महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महाँ असि ॥३
वट् सूर्य श्रवसा महाँ असि सत्रा देव महाँ असि ।
महना देवानामसूर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम् ॥७

जैसे रिषमयाँ नित्य प्रति सूर्य के साथ रहती हैं, वैमे ही जलों के स्वामी इन्द्र के साथ रहती हैं, उन इन्द्र के जल का धनों को हम विस्तृत करने की कामना करते हैं। जैसे इन्द्र तीनों काज के धनों को बाँटते हैं, वैमे ही हम उस धन के भाग पर ज्यान देते हैं।। १।। हे स्तुति करने वालो ! तुम धनदाता इन्द्र का हृदय से आश्रय लो । इन्द्र का दान मंगल-मय है इमिलये उनकी रतुति करो । दह अपने उपासक की कामना का नाज नहीं करते । इस प्रकार स्तुति करके माँगने वाला पुरुष दान के निमित्त इन्द्र के मन को आक्षित करता है।।।। हे सूथ कप इन्द्र ! हे

आदित्य ! तुम महान् हो यह बात यथार्थ है । तुम सत्य रूप वाले हो । तुम्हारी महिमा भी प्रशंसित हैं । अतः तुम महिमावान् हो, यह यथार्थ ही है ।।३।। हे ूर्य ! तुम स्वयं महान् हो, हिव रूप अन्न से भी महिमा में प्रवृद्ध हो । तुम अपनी महिमा द्वारा ही राक्षसों से संघर्ष करते हो तुम व्यापक रूप एवं अहिंसित हो ।।४।।

### ४६ स्त

(ऋषि--मेच्यातिथि, क्षिष्ठः । देवता - इन्द्रः छन्द--प्रगायः )
उदु त्ये मधुमत्तमा गिरि स्तोमास ईरते ।
सत्राजिता धनसा अक्षितोतयो बाजयन्त्रो रथाइव ॥१
कण्वाइव भगवः सूर्याइव विश्वमिद्धीतमानगुः ।
इन्द्रं स्तोमेशिमंहयन्त आयवः प्रियमेघासो अस्वरन ॥२
उदिन्न्वस्य रिच्यऽतेंशो धनं न जिग्युषः ।
य इन्द्रो हरिवान्न दभन्ति तं रिपो दक्षं दधाति सीमिनि ॥३
मन्त्रमखर्वं सुधित्तं सुपेशस दधात यज्ञियेष्वा ।
पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रो कर्मणा भवन ॥४

यह स्तोत्र और गायन योग्य वालियां योग्य उत्पन्न हो रही हैं। यह धन प्रदायिनी वाणी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करती है। यह अन्न देने वाली वाणी सदा रक्षा करती है। जैसे रथ अपने स्वामी को गन्तव्य स्थान पर पहुँचान के लिये गमन करता है वैसे ही यह वाणियां इन्द्र को संतुष्ट करने के लिये चलती हैं।।।।। जैसे त्रैलोक्शाध्यति इन्द्र के लिये कण्वों की स्तुतियां प्राप्त होती हैं, जैसे धाता, अर्थमा आदि सूर्य अपने प्रेरक इन्द्र में मिलते हैं जैसे भृगुवशी ऋषि इन्द्र का आश्रय लेते हैं, वैसे ही प्रिय बुद्धि वाले मनुष्य इन्द्र का ही स्तवन करते हैं।।२ .इन इन्द्र का यज्ञ भाग जीते हुये धन के समान होता है। जो इन्द्र हर्यश्व वाले हैं, जन्हें पाप हिसित नहीं कर सकते। सोम प्रदान करने वाले रजमान में यह इन्द्र वल स्थापित करते हैं।। ३ ॥ हे स्तोताओ ! सुन्दर तेज और रूप अदान करने वाले यज्ञिय मन्नों का उच्चारण करो।

जो इन्द्र की सेवा करने वाला पुरुष है, वह पूर्व बंधनें। से मुक्ति को प्राप्त करता है ॥ । ।।

#### ६० सक्त

(ऋषि-सुतकक्ष, सुकक्षो वा, मधुच्छ दा: । देवता-इन्द्रः । छन्द-गायक्षः, एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थियः । एवा ते राघ्य मन ॥१ एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्घायि घातृभि । अधा चिदिन्द्र मे सचा ॥२ मो षु ब्रह्मे व तन्द्रयुभुं वो वाजानां पते । मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥३ एवा ह्यस्य सूनृता विरष्को गोमती मही पववा शाखा न दाशुषे ॥ एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावते । सद्यश्चित् सन्ति दाशुषे ॥ एवा ह्यस्य काम्या स्तोम ऊक्थं च शंस्या । इन्द्राय सोमपीतये ॥६

हे इन्दू ! तुम वीर हो, स्थिर हो तथा दुष्कमं करने वाले वीरों के रोकने वाले हो । १ । हे इन्दू ! तुम अपरिभित धन वाले हो । तुम मेरे सहायक हो शो । अपनी पोपण शक्तियों से हम यजमानों में दान शिवत की स्थापना करो ।। २ ।। हे इन्द्र ! तुम अन्नों के ईश्वर हो : ब्रह्मः के समान तन्द्रा युक्त मत होओ । तुम बुद्धि देने वाले संस्कारित सोम के द्वारा अत्यंत आनंद में भरो ।। ३ ।। इन्द्र की भूमि गोओं के देने वाली है, वह हिवदाता यजमान को पकी हुई शाखा के समान हो ।। ४ ।। ह इन्द्र ! हिवदाता यजमान की रक्षा के लिये तुम्हारे रक्षा-साधन शीघ्र ही प्रःप्त होते हैं । ४।। इन्द्र को सोम-पान करते समय स्तोम, उवथ अवैर भस्वा नागक स्तुतियां रमणीय होतो हैं ।। ६।

## ६१ स्कत

(ऋषि-गोषूनत्यश्वसूक्तिनो । देवता—इन्द्रः । छन्दः-छिष्णक् )
ल ते मद गृणीमसि वृषणं पृत्सु सासहिय ।
छ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम् ।।१
थेन ज्योतीष्यायवे मनवे च विवेदिथ ।
मन्दानो अस्य बहिषो वि राजसि ।।२
लदद्या चित्त उनिथमोऽनुष्टुबन्ति पूर्वथा ।
वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ।।३
लम्बभि प्र गायत पृत्हूत पुरुष्टतम् ।
इन्द्रं गाभिस्तविषमा विवासत्त ।।४
यस्य द्विवहंसो वृहत् सहो दाधार रोदसी ।
गिरि रज्जाँ अपः स्ववृष्त्वना ।।५
स राजसि पुरुष्टुतं एको वृत्राणि जिष्ट्नसे ।
इन्द्रं जना श्रवस्या च यन्तवे ॥६

हे विज्ञन् ! शश्रुओं को पराजित करने वाले, अध्वों की, श्री से युक्त और अभीष्टों के वर्षक तुम्हारे हर्ष की हम पूजा करते हैं ।। १।। हे इन्द्र ! आयु और मन को तुमने जिस सोम के प्रभाव से तेज प्राप्त कराया था, उसी सोम से पृष्ट हुये तुम इस यजमान के कुशा वाले आसन पर प्रतिष्ठित हो ।। २ ।। हे इन्द्र ! यह उक्य गायक तुम्हारी महिमा का गान कर रहे हैं । तुम प्रत्येक अवसर पर धमं कार्य करते हुए विजय प्राप्त करो ।। ३।। वे इन्द्र बहुतों द्वारा स्तुत हैं बहुतों ने उनका आह्वान किया था, तुम उन्हीं इन्द्र का यश गाओ श्रीर स्तुत रूप वाणी से उन्हें प्रतिष्ठित करो ।। ४ ।। जिन इन्द्र के धमं-ग्राक्ष्य के कारण द्यादा पृथिवी उनके महान् बल, जल, पर्वत श्रीर वज्ज को धारण करते हैं उन्हीं इन्द्र की पूजा करो ।। ४।। हे इन्द्र ! तुम विजय युक्त यश के कारण तेजस्वी हो और अकेले ही शत्रुधों का नाश करते हो ।। ६।।

# ६२ सूक्त

( ऋषि:—सीमरिः प्रभृति । देवता—इन्द्रः । छन्द-वृहती, उष्णिक् )

वयमु त्वामपूर्व्यं स्यूरं न कच्चिद् भरन्तोऽत्रयस्वः । वाजे चित्र हवामहे ॥१ उप त्वा कर्मन्त्तय स नो युवोग्रश्चकाम यो घृषत् । त्वामिद्धचिवारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम् ॥२ यो न इदिमदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे । सखाय इन्द्रमूतये ॥३ हर्यंश्व सत्पति चषंग्गीसहं स हिष्मा यो अमन्दत । का तु नः स वयति गन्यमञ्चयं स्तोतृभयो मघवा शतम् ॥४ इन्द्राय साम गायत विप्राय वृहते बृहत्। धमंकृते विपश्चिते पनस्यवे । प्र त्विमन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यमरोचयः। विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ असि: ॥६ विभ्राजं ज्योतिषा स्वरगच्छो रोवनं दिवः। देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥७ तम्बभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम् । इन्द्रं गीमिस्तविषमा विवासत ॥= यस्य द्विवहंसो वृहत् सहो दाघार रोदसी । गिरी रर्जा अपः स्ववृंषत्वना ॥६ स राजिस पुरुष्टुतँ एको वृत्राणि जिध्नसे। इन्द्र. जैत्रा श्रवस्या च यन्तवे ॥१०

हे इन्द्र ! तुन सदा नवीन रहते हो । अन्न प्राप्ति के अवसर पर हम रक्षा की कामना वाले ही तुम्हें आहूत करते हैं । विजय प्राप्त कराने की

ह्यारी ओर ही आओ, विपक्षियों की ग्रोर मत जाग्री। जैसे परम गुणी राजा को विजयाकांक्षा से बुलाते हैं, वैसे ही तुम्हें बुलाते हैं।। र ॥ हे इन्द्र ! कर्म के अवसर पर हम तुम्हारा ही आश्रय लेते हैं। तुम शत्रुओं को दश में करने वाले, नित्य एवं अत्यन्त बली हो, तुम हमें सहायक केरूप में प्राप्त होओ। हम अपनी रक्षा के लिये तुम सखारूप काही वरण करते हैं ॥२॥ हे यजमानो ! तुम्हारी रक्षा के लिये इन्द्र का बाह्यान करता हूँ। जो इन्द्र हमको पहले गी आदि के रूप में घन प्रदान कर चुके हैं, व श्रभीष्ट फल देने में सदा समर्थ हैं। मैं उन्हीं इन्द्र की स्तुति करता हूं।।३।। जो इन्द्र मनुष्यों के रक्षक हैं, जिनके हरित वर्ण के अध्व हैं, जो सबके नियामक हैं, जो स्तुतियों से प्रसन्न होते हैं, मैं उन्हीं इन्द्र की स्तुति करता हूँ। वह इन्द्रे हम स्तोताओं को गीयें और अग्व दे ।।४: हे स्तुति करने वालो ! तुम विद्वात् एवं धर्मात्मा हो । उन महान् इन्द्र की साम गान द्वारा स्तुति करो ।। । हे इन्द्र ! तुमने ही सूर्य को आकाश में प्रकाशित किया, तुम रात्रुओं के तिरस्कारक विश्वेदेवा और महान् विश्वकर्मा हो । ६ ॥ हे इन्द्र ! देवता तुम्हारे मित्र भाव को प्राप्त हैं। स्वर्ग में दम ते हुए पूर्य तुम्हारे द्वारा ही ज्योतिर्मान हैं ।।।।। हेस्तोताओ । वह इन्द्र अनेकों द्वारा ग्राहूत किये जाचुके हैं। अनेकों ने उनकी स्तुतियां की हैं। तुम भी उन्हीं पराऋषी इन्द्र को स्तुतियों से सुशोमित करो ।। ६।। जिन इन्द्र की महिमा से आकाश-पृथिवी, जल, पर्वत, वज्र भीर बल तथा स्वर्ग को भी धारण करते हैं, उन्हीं इन्द्र का पूजन करो ॥६॥ हे इन्द्र ! तुम विजयात्मक यश के लिए तेजस्वी हुए हो । तुम शत्रुओं को अकेले ही नष्ट कर देते हो ॥१०॥

# ६३ स्रक्त

(ऋषि—भुवनः साधनो वा, भरद्वाजः, गौतमः (पर्वतः) । देवता— इन्द्रः । छन्द--त्रिष्टुप्, उष्णिक् )

इमा नु कं भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः। यज्ञं च न नस्तन्वं च प्रजां च दित्यै इन्द्रः सह चीक्लृपाति ॥१

अादित्यैः सगणो मरुद्भिरस्माकं भूत्वविता तनूनाम् । हत्वाय देवा असुरान् यदायन देवा देवत्वमभिरक्षमाणाः ॥२ प्रत्यञ्चमक्मनयञ्ख्चीभिरादित् स्वधामिषिरां पर्यपश्य नु । अया वाज देवहित सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥३ य एक यद् विद्यते वसु मर्ताय दीशुष। ईशानो अप्रतिष्कृत इन्द्रा अङ्ग ।।४ कदा मतंगराघसं पदा क्ष्म्यमिब स्फुरत। कदा नः शुघ्रवद गिर इन्दो अङ्ग ।।५ यिचद्ध त्वा बहुश्य आ सुतावाँ आविवासित । उग्र तत् पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥६ य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति । येना हंसि न्यतित्रणं तमीमहे ॥७ येना दशग्वमित्रगु वेपयन्तं स्वर्णरम् । येना समुद्रमाविया तमीमह । 🗲 येन सिन्धुं महीरपो रथाँइव प्रचोदयः। पन्थामृतस्य यातवे तमीमहे ॥

यह इन्द्, सव विश्वेदेवा और भुवन सुख प्राप्ति का यहन करते हैं वि इन्द्र आदित्यों के सहित हमारे यज्ञ, देह और प्रजा को सामर्थ्य प्रदान करें ।। १।। देवत्व की रक्षा के लिए जिन देवताओं ने राक्षसों का संहार किया था, वे आदित्यवान और मरुत्वान इन्द्र हमारे देह की रक्षा करने वाले हों।। २ ।। जो अपनी भावत से सूर्य को प्रत्यक्ष कर सके, जिन्होंने पृथिवी को अन्ववती किया, उन्हीं से हम देवताओं का हितकारी अन्व प्राप्त करें और वीरों से युक्त रहते हुए भातायुष्य हों।। ३ ।। इन्द्र हिवदाता यजमान को घन प्रदान करते हैं, इस कार्य में उनके समान अन्य कोई नहीं है।। ।। वे इन्द्र अयाज्ञिक को अपने पद-प्रहार द्वारा कव ताड़ना देंगे और हम स्तुति करने वालें। की प्रार्थनाओं को बच सुनेंगे ?

।। १ ।। हे इन्द्र ! जो सोमवान तुरुष अनेक स्तुतियों से तुम्हारी प्रार्थना करता है, वह पुरुष प्रचण्ड वल और ऐश्वर्य से समानन होता है ।।६।। जो इन्द्र सोम के अत्यन्त पान करने वाले हैं और जिनमें बलप्रद उत्तन्त होता है ऐसे हे इन्द्र ! अपने जिस वल से तुम असुरों का नाण करते हो, उसी वल को हम माँगते हैं ।।७।। जिस बल से तुमने दणग्व, अधिगु और स्वर्णर की रक्षा की थी, तथा जिस बल से तुमने समुद्र को पृष्ट किया था, उसी वल को हम तुमसे माँगते हैं।।दा। जिउ बल से तुमने रथ के समान जलों को समुद्र की ओर गमनशील बनाया, उस बल को हम अमृत के मार्ग में अग्रसर होने के लिये माँगते हैं।।६।।

# ६४ स्वतः

(ऋष-नृमेधः विश्वमनाः । देवता—इन्द्रः । छन्द—उष्णिक् )
एन्द्र नो गिध प्रियः सत्राजिदगोह्यः ।
गिरिर्न विश्वतस्पृथः पितिर्दिवः ॥१
अभि हि सत्य सोमपा उभे अभूथ रोदसी ।
इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पियिर्दिवः ॥२
त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र दर्ता पुरानसः ।
हन्ता दस्योमनोर्वृधः पितिर्दिवः ॥३
एदु मध्वो मिदन्तर सिञ्च वाध्वर्यो अन्धसः ।
एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥४
इन्द्र स्थातहरीणां निकष्टे पूर्व्यस्तुतिम् ।
उदानंश शवसा न भन्दना ॥५
तं वो वाजानां पितमहमहि श्रवस्यवः ।
अप्रायुनियज्ञ धिर्वावृधेन्यम् ॥६

हे इन्द्र ! तुम सत्य के द्वारा विजय प्राप्त करते हो, सुम हमारे प्रिय हो तुम्हें कोई ढक नहीं सकता। तुम स्वर्ग के अधिपति खोर स्वर्ग के के समान विस्तारयुक्त हो। तुम हमें अपने प्रिय के रूप में स्वीकार करो । शि। हे इन्दू! तुम सामने ग्राकर सोम पीने वाले हो। तुम आकारा-पृथ्वी दोनों में हा आविर्भूत होते हो। तुम स्वग्नं के अधीश्वर और सोमाभिषव वाले की वृद्धि करने वाले हो। तुम स्वग्नं के अधीश्वर और सोमाभिषव वाले की वृद्धि करने वाले हो। तुम स्वग्नं के अधिपति ग्रीर मनुष्यों की वृद्धि करने वाले हो। शे। हे अध्वर्यु ओ! मधु से भी मधुर अन्त से इन्द्र को तृत्त करो। यह इन्द्र यजमान की सदा वृद्धि करते हुए स्तुनियों को प्राप्त करते हैं। शे। हे इन्द्र ! तुम अपने ह्यंश्वों पर आरूढ़ होते हो। तुम्हारे पूर्व कर्म वाले वली और कल्याणी को समानता कोई नहीं कर सकता तथा तुम्हारी स्तुर्तियों को भी कोई नहीं पा सकता। शे। हम अन्त की कामना वाले हैं, अन्त के अधीश्वर इन्द्र को हम आहूत करते हैं। विधिपूर्वक किये जाने वाले यज्ञानुष्ठानों से यह इन्द्र बारम्बार वृद्धि को ग्राप्त होते हैं।।।।

### ६५ स्कत

( ऋषि-विश्वमनाः । देवता—इन्द्रः । छन्द—उष्णिक् )
एतो न्विन्द्र स्तवाम सखाय स्तो म्यं नरम् ।
कृष्टीयों विश्वा अभ्यस्त्येक इत् ।।१
अगोरुधाय गविषे चुक्षाय दस्म्यं वचः ।
घृतात् स्वादीयो मघुनश्च वोचत ।।२
यस्यामितानि वीर्या न राधः पर्येतवे ।
ज्योतिर्न विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा ।।३

यह इन्द्र स्तुति के योग्य हैं, उनके इधर आने के लिये हम सखा रूप इन्द्र की स्तुति करते हैं। वह इन्द्र सभी कमों के फलें को प्रेरित करने वाले हैं।।१।। हे स्तोताग्रो ! इन तेजस्वी, दर्शनीय, वाणी रूप अन्न वाले गोग्नों को न रोकने वाले इन्द्र को मधु घृत से भी मधुर वाणी का उच्च।रण करो।२। कार्य-साधन के लिए यह इन्द्र अपरिमित बल वाले हैं और दीष्त्रमती दक्षिणा के रूप हैं।३।

### ६६ स्त

( ऋषि—विश्वमनाः । देवता—इन्द्रः । छन्द—उष्णिक् )
स्त्रहीन्द्रं व्यश्ववदनूमि वाजिनं यमम् ।
अर्थो गयं मंहमान वि दाशुषे ॥१
एवा नूनमुप स्तुहि वैयश्व दशमं नवम् ।
सुविद्वांसं चक्रुत्य चरणीनाम् ॥२
वेत्था हि निऋतीनां वज्रहस्त परिवृजम् ।
अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥३

हे ऋित्वज ! जो इन्द्र भ्रपने अथवों को खोलकर अविचलित भाव सी यज्ञ में बीठे हैं, उन्हीं प्रशंसनीय इन्द्र की यजमान के मंगल के लिए स्तुति करो ॥१॥ हे इन्द्र सदा नवीन, महान मेवावी हैं, तुम उन्हीं इन्द्र की पूजा करो ।२। हे विज्ञित् ! जैसे आदित्य अपने परिषदों के जानने वाले हैं, वैसे ही तुम संतप्त करने वाले सशक्त असुरों के जाता हो ॥३॥

# ६७ सूक्त [ छठवाँ अनुवाक ]

( ऋषि —परुच्छेप: गृःसमद: । देवता—इन्द्रः, मरुतः, अग्निः । छन्द-अब्टि, जगती )

वनोति हि सुन्वन् क्षय परोणसः सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव द्विषो देवानामव द्विषः । सन्वान इत् सषासति सहस्त्रा वाज्यवृतः । सुन्वानायेन्द्रो ददात्याभुव रिय ददात्याभुवम् ॥१ मो षु वो अस्मदिभ तानि पौंस्या सना भूवन् द्युम्नानि मोत जारिषुरस्मत पुरोत जारिषुः । यद् विचत्रं युगेयुगे नव्यं घोषादमत्यम् । अस्मासु तन्मरुतो यच्च दुष्टरं दिधता यच्च दुष्टरम् ॥२ अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सूनुं सहसो जातवेदसं विप्र न जातवेदसम् । य ऊर्ध्वया वस्ध्वरो देवो देवाच्या कृपा । घृतास्य विश्वाष्टिमनु विष्टि शाचिषाजुह्वानस्य सर्विषः ॥३ यज्ञै: सिमश्लाः पृषतोभिऋष्टेष्टिभियोमञ्ख्रुश्रासो सञ्जिषु प्रिया उत्त ।

आसद्या बर्हिभंरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं पिवता दिवो नरः ॥४ आ विक्ष देवाँ इह विष्ठ यिन्न चोशन होतिनं षदा योनिषु । प्रति वीहि प्रस्थित सोम्यं मधु पिबाग्नोध्रात् तव भागस्य तृष्णुहि ॥४ एष स्य ते तन्वो नृम्णवर्धनः सह ओजः प्रदिवि बाह्वार्हितः । तुभ्यं सुतो मघवन् तुभ्यमाभृतस्त्वमस्य ब्राह्मणादा तृपत् पिब ॥६ यमु पूर्वमहुवे तमिद हुवे सेदु हुव्यो दिद्यों नाम पत्यते । अध्वयुभिः प्रस्थितं साम्यं मधु पात्रात् सोम द्रविणोदुः पिव त्रम्तुभिः ॥७

सोम/मिपवकर्ता अपने शत्रुओं का और देवताओं के शत्रुओं का पराभव करता है, वह बहुत से घरों की प्राप्त करता हुमा विवध परार्थों के दान की इच्छा करता है वह शत्रुओं से घरा हुआ न रहकर अन्नवान होता है। उसे इन्द्र समस्त पाणिव धनों को प्रदान करते हैं।। १।। हे मक्तो ! तुम्हारा संताप देने वाला तेज हमारे सामने आकर हमें जीर्रा न करे। तुम्हारा जो नवीन, चयनयोग्य अविनाशो वल है, उस शत्रुओं को दुष्पाप्य वल को हम में प्रतिष्ठित करो। २। अग्निदेव धनप्रदाता, देव-होता उत्पन्न हुओं के ज्ञाता श्रीर वल के अनुज हैं। यह अपनी ज्वालाओं से यज्ञ को सुसज्जित करते हैं। तथा होमे हुए घृत की बूँदों और उसकी दीष्ति की इच्छा करते हैं।। ३। हे मक्तो ! तुम स्वर्ग के नेता हो। फन देने के समय तुम अपनी पुवती नामक श्रश्वयों द्वारा यज्ञ में आगमन करते हो। तुम इन कुशाओं पर विराजमान होकर सोम पियो।। १। हे अग्ने ! देवताओं को इन यज्ञ में लाकर उनका पूजन करो। तुम होता रूप से तीनों स्थानों में विराज कर हिवर्माग पहुँचा कर स्वयं भी हिव ग्रहण करो और मधुर सोम को पीकर तृष्त होओ।। १।। हे इन्द्र ! यह सोम बुम्हारे देह के वल की वृद्धि करने वाला है, अन्यों को वश करने के लिए तुम्हारी बाहुओं में वल और ओज संयुक्त है। हे इन्द्र !

यह सोम अभिषुत होकर तुम्हारे लिए पात्र में रखा है तुम ब्राह्मण के तृष्त होने तक इसे पियो ॥६॥ मैं पहले के समान ही इन्द्र का आह्वान करना हूँ। यह हिन ऐक्वर्यवान् बनाने वाला है। हे इन्द्र ! अध्वर्यु ओं द्वारा प्रदत्त इस सोम रूप मधु को पीओ ।।७॥

६८ सुक्त

( ऋषि-मधुच्छदाः । देवता-इन्द्रः । छन्द--गायत्री ) सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहूमसि द्यविद्यवि ॥१ उप न सर्वना गहि सोमस्य सोमपाः पिव । गोदा इद् रेवतो मदः॥२ अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम् । मानो अति ख्य आ गहि ।३ परेहि विग्रमस्तृतमिन्द्र पृच्छा विपश्चितम् । यस्ते सिखक्य आ वरम् ॥४ उत अवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदास्त । दधाना इन्द्र इद् दुवः ॥ ४ उत नः सुभगां अरिवोंचेयुदस्य कुष्टयः। स्यामेदिन्द् शर्मणि ।६ एमाश्माशवे यज्ञश्रियं नुमादनम् । पतयन्मन्दयत् सखम् ॥७ अस्य पीत्वा शतकतो धनो वृत्राणामभवः। प्रावो वाजेषु वाजिनम ॥ 🖛 त त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतव्रतो धनानामिन्द्र सातये ।।६ यो रायोवनिर्महान्त्सुपारः सुन्वात सखा । वस्मा इन्द्राय गायत॥१० क्षा त्वेता नि षीदतेन्द्मिभ प्र गायत । सखाय स्तोमवाहसः ।:११ पुरूतम पुरुणामीशानं वार्याणाम् । इन्द्र सोमे सचा सुते ॥१२

सरलता से दूध दुइने के लिये दोहनकत्ता की जैसे बुलाते हैं, वैसे ही रक्षा का अवसर आने पर हम हर बार इन्द्र को हो आहूत करते हैं ॥१॥ इन्द्र ऐश्वयं वान हैं, वे सदा हिंबत रहते हैं और गौथे प्रदान करते हैं। हे इन्द्र ! इन सोम सवनों में आकर सोम पीओ ॥ २॥ हे इन्द्र ! तुम्हारे पास जो सुबुद्धियाँ हैं, उन्हें हम जानते हैं। तम हमारो निदा होने से रो ो और हम'रे यहाँ आगमन करो॥ ३ ॥ हे स्तोनाओ ! इन्द्र का कीई ित्मत चही कर सकत: बहु इन्द्र सित्रों का सुगल करते हैं, उन्हें

का अश्रय लो।४ हे स्तोताबो! तुम इन्द्र का आश्रय लो जिससे हमारी निंदा करने वाले निंदा न करें ॥४॥ हम इतने यशस्वी हों कि हमारे यश को शत्रु भी गावें, इन्द्र द्वारा सुख देने पर हम सुन्दर कृषियों से सम्पन्न हों ।६ हे स्तोता! यह इन्द्र मनुष्यों को मुदित करते, सखाओं को प्रसन्न करते श्रोर यज्ञ की शोभा रूप हैं, इन इन्द्र का अश्रव के ऊपर भरण कर ।७। हे इन्द्र! तुम सोम पान करके वृत्र के लिये धन रूप होओ शौर रणक्षेत्र में हमारे अश्रव के रक्षक होओ ।६। हे इन्द्र! तुम सैकड़ों कमें करने वाले हो। हम हिंवयों द्वारा तुम्हें आहूत करते हैं। हे इन्द्र! धन प्राप्ति के निमित्त हम तुम्हें अन्ते यज्ञ में बुलाते हैं।।।। इन्द्र धन के पालन करने वाले एवं रक्षक हैं वे सोम का संस्कार करने वालेके लिए सखा रूप हैं। स्तोताओ! तुम उनको स्तुति करो।।१०।। हे मित्र रूप स्तीताओ! तुम यहाँ आकर विराजमान होओ और इन्द्र का गुगा गाओ।।११।। हे स्तोताओ! वरण करने वालें के इश्वर वे इन्द्र अत्यन्त विशाल हैं, उनको सोमाभिषव होने पर बुलाओ।।१२॥

#### ६६ स्रक्त

(ऋषि—मधुच्छंदः। देवता—इन्द्रः, मक्त छन्द—गायत्री, स घा ना योग आ भुवत् स राये स पुरंध्याम्। गमद् वाजिभिरा स नः।।।।
यस्य संस्थे न वृण्वते हरी स त्सु शत्रवः। तस्मा इन्द्राय गायतः। २ स्तप्य ने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये संभासो दध्याशिरः।।३ त्व सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः इन्द्र ज्येष्ठचाय सुकृतो। ४ आ त्वा विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र गिर्वणः। शं ते सन्तु प्रचेतसे।।। दवां स्तोमा अवोवृधन् त्वामुक्या शतकता। त्वां वर्धन्तु नो गिरः। ६ अक्षितोतिः सनेदिमं वाजिमन्द्रः सहस्त्रिणम्। यस्मिन् विश्वानि पौस्या। ७ मा नो मर्ता अभिद्रहन् तन्नामिन्द्र गिर्वणः। ईशानो वधम् यवया।।
इशानो वधम् यवया।।
दशानो वधम् यवया।।

.रोचन्ते रोचना दिवि ॥६ ..

युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपत्त्तसा रथे। शाणा धृष्णू नृवाहसा ॥१० केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुषद्भिरजायथाः॥११ आदह स्वधामनु पुनर्गमंत्वमेरिरे। दधाना नाम यज्ञियम ॥१२

इन्द्र चिता के अवसर पर हमारे सामने आविभ्त होते हैं वे हमारे पास भ्रन्ते। सहित आगमन करें । १६ जिन इन्द्र के युद्ध रत होने पर इनके अश्वों को शत्रु नहीं घेरते,हे स्तोताओ! उन इन्द्र की स्तुति करो।२। दिध-युक्त सोम पवित्र है। यह सोमपायी इन्द्र के सेवन के लिए अग्रमर हो रहे हैं।३। हे इन्द्र ! तुम सोम को पीने के लिए शीघ्र ही अपने देहका विस्तार करते हो ॥४॥ हे इन्द्र! स्फूर्तिदायक सोम तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो और वे तृष्त करें। ५ हे इन्द्र! तुम्हें स्तोम, उक्थ्य और हमारी वासी रूप स्तु-तियाँ प्रवृद्ध करें ।६। जिन इन्द्र में सहस्रों पराक्रम ण्याप्त हैं, वे इन्द्रयज्ञ कर्म की रक्षा करने वाले हैं। इम उन्हीं की सेवा करें। 91 हे इन्द्र ! पात्रु हमारे देह के प्रति हिंसा-भावना न रखें। तुन हमारे वद्य रूप कारण की दूर हटाओ। तुम हमारे स्वामी हो। द। इन्द्र के रथ में हर्यश्व जोड़े जाते हैं, वह आकारा में दमकते हुए स्थावर जङ्गम प्राणियों को लाँघते हैं। ६। इन्दू के रथ में हर्यश्यों को सारथी जोड़ते हैं, वह रथ के दोनों ओर रहने वाले अरुव कामना करने योग्य,सवारी करने के योग्य हैं और सबको वश में करते हैं।। १०'। हे मृतप्रमा मनुष्यां! अज्ञानी को जन देने श्रीर अंघेरे में छिपे रूप रहित पदार्थ को रूप देने वाले सूर्य रूप इन्द्र ग्रपनी रिइमयों सिंह उदित होगये हैं। इनके दर्शन करो । ११। मरुद्राण यह हिव देने वाले गर्भस्य को प्राप्ति होते हुए यज्ञिय नाम से प्रसिद्ध होते हैं ॥ १२॥

७० सूक्त

(ऋष-मधुच्छन्दाः । देवता-इन्द्रः, महतः । छन्द-गायत्री ) वीदु चिदाहजत्नुभिगुंहा चिदिन्द्र वह्निभिः । अविन्द उस्त्रया अनु ॥१ देवयन्तो यथा मितमच्छा विवद् वसुं गिरः । महामन्षत श्रुतम् ।२ इन्द्रेग् सं हि दक्षसे सजग्मानो अविभ्युषा ।
मन्दू समानवचसा ॥३
अनवद्यरिभद्यभिमख सहस्वदचंति । गणैरिन्द्रस्य काम्यः ॥४
अतः परिज्मन्ता गहि दिबो बा रोचनादिध ।
समस्मिन्नृञ्जते गिरः ॥५
इनो वा सातिमीमहे दिवा वा पाथिवादिध ।
इन्द्रं महो वा रजसः ॥६

इन्द्रिमिद् गाथिनो वृहिदिन्द्रमकिमरिकणः । इन्द्रं वाणीरन्षत ॥७ इन्द्रो इद्धर्यो सचा सिमश्ल आ वचोयुजा । इन्द्रो वज्जो हिरण्ययः ॥८ इन्द्रो दीर्घा चक्षस आ सूर्यं रोहयद् दिवि । वि गोभिरद्रिमैरयत् ॥६ इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च । उग्राभिरूतिभिः ॥१०

हे इन्द्र ! तुमने उपा के पश्चात् ही अपनी ज्योतिमंती शवितयी द्वारा गुका में छिपे धन को पाया ।।१।। हे स्तुतियों ! हम देवताग्रों की इच्छा वाले स्तोता उन इन्द्र के सामने अपनी सुबुद्धि को प्रस्तुत करें, इस प्रकार उन महिमावान् इन्द्र की स्तुति करो ।२। हे इन्द्र ! तुम सदा ही निर्मीक मरुतों के साथ देखे जाते ही। तुम मरुतों के साथ नित्य ही प्रसन्न रहते हो। तुम्हारा और उनका तेज भी एकसा ही है।। ३।। इन्द्र की कामना करने वालों से यज्ञ सुशोधित होता है। ४ ॥ हे इन्दू ! तुम ज्योतिर्मान स्वर्ग से आओ । हमारी वाणी रूप स्तुतियाँ इन्द्रमें ही जुड़ती है।। ५ । इन्दूपृथिवी पर हों, महर्लोक में हों, अथवास्वर्गमें हो जहीं कहीं भी हों वहीं से उन्हें बुलाना. चाहते हैं ।। ६ ।। पूजक यजमान इन्द्र को पूजते हैं, स्तोता इन्द्र के ही यश का गान करते हैं। ॥ इन्द्र के साथ रहने वाले अथव मन्त्रों द्वारा रथ में जोड़े जाते हैं वे मनुष्यों के हिरोषी इन्द्र वज्र घारण करते हैं।। द।। इन्द्र ने ही सूर्य को दीर्घ दर्शन के निमित्त स्वर्गमें अः रूढ़ किया और इन्द्र ने ही सूर्य रूप से अपनी रिश्नयों द्वारा मेघ का भेदन किया। ६।। हे इन्द्र ! श्रीष्ठ घन प्राप्त कराने वाले युद्धं में अपने ग्रसीमित रक्षा-साधनों से रक्षा करो ॥१०॥ इन्द्र वयं महःधन इन्द्रमर्भे हव महे । युजं वृहोषु विज्ञिणम् ।११ स नो वपन्तमुं चह सत्रादावन्तमा वृधि । सस्मभ्यमप्रतिष्कुत ॥१२ यदेयुक्त हरितः सघरधादाद्वाली बासस्त नृते सिमस्मै १११ तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचचे सूर्यो रूपं कुणते द्यारुपस्थे । अनन्तमन्यद् रुशद्स्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति ॥२

वे सूर्य अपनी महिमा से रिश्मयों को अपने में समेट लेते हैं तो फैले हुये सब कार्यों को समेट लेते हैं और तब अन्यकार को सब ओर से समेटती हुई पृथिवी वस्त्र को अपंगा करती है । प्र । मैं मिन्नावरण की महिमा को कहता हूँ। वे सूर्य रूप में स्वर्ग में अपना रूप बनाते हैं, उनका तेज प्रकाशमान है। इनका दूसरा तेज काले वर्ण का है, उसे सूर्य रिश्मयाँ भरगा करती हैं। ।।

# १२४ सूक्त

(ऋषि—वामदेवः; भुवनः । देवता—इन्द्रः । छन्द—गायत्रोः, त्रिष्टुष्)
कया निश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा ।
कया राचिष्ठया वृता ॥१
करत्वा सत्यो सदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः ।
दृढा चिदारुजे बसु ॥२
अभी षु णः सखीनामिवता जरितृणाम । शत भवास्यूतिभिः ॥३
इमा न कं भुवना सीषाधामेन्द्रश्च विश्वे च देशः ।
यज्ञं च नस्तन्व च प्रजां चादियैरिन्द्रः सह चीवलुपाति ॥४
आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्धिरसाकं भूत्विता तन्नाम् ।
दृत्वाय देवा असुरान् यदायन देवा देवत्व मिथरच्चमाणाः ॥५
प्रत्यञ्चमकमनयञ्ज्ञचीभिरादित् स्व धामिषिरां पर्यप्रयन् ।
अया वाजं देवहितं सनेस मदेम शतहिमाः सुनीराः ॥६

वे सदा बढ़ाने वाले मित्र किस रक्षा साघन द्वारा हमारी रक्षा करेंगे। वह रक्षात्मक वृत्ति किस प्रकार पूर्ण होगी। १। हे इन्द्र! हर्पजनक हवियों में सोम रूा अझ का कौन सा अंश श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा प्रसन्न होते हुये तुम धन को भक्तों में बाँट देते हो । २। हे इन्द्र ! तुम, हम स्तुति करने वालों के सखा रूप हो। तुम हमारे सामने सैकड़ों बार आविभूत हुये हो । ३। इस यश को ऋत्विज और सब देवताओं सहित इन्द्र सम्पन्न करें, आदित्यवान इन्द्र हमारे देह और सन्तान को सशक्त करें। ४। देवत्व को रक्षा के निमित्त जिन देवता ने राक्षसों को नष्ट किया, वे इन्द्र आदित्यों और मरुतों सहित हमारे शरीरों की रक्षा करें। १। वे देव अपने वल से सूर्य को सबके सामने उदय करते हैं। उन्होंने पृथिवी को हिवयुक्त किया है। हम देवताओं के सेवक उन्हीं के द्वारा अन्न प्राप्त करें और वीरों स सुसंगत रहते हुये सौ वर्ष की आयु प्राप्त करें। ६।

### १२५ सूक्त

। ऋपि-सुकोर्तिः । देवता-इन्द्रः; अश्विनौ । छन्द-त्रिष्टुप्, अनुष्टुप्) अपेन्द्र प्राची मघवन्नमित्रानपापाची आभिभूते नुदस्व। अपोदीचो अप शूराधराच उरौ यथा तव शर्मन मदेम ॥१ कुविरङ्ग यवमन्तो यवं चिद् यथा दान्त्यनुपूर्वं बियूय। इहेहैपां ऋगुहि भोजनानिये बहिंषो नमोवृक्तिं न जग्मुः ॥२ नहि स्थुयृ तुथा यातमस्ति नोत श्रवो विविदे संगमेषु । गव्यन्त इन्द्रं सख्याय विप्रा अश्वायन्तो वृष्ण वाजयन्तः ॥३ युवं सुराममश्विना नमु चावासुरे सचा। विविनाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम् ॥४ पुत्रमिव पितरावश्विनोभेन्द्रावशुं काव्येद्सनाभिः। यत् सुरामं व्यपिवः शचीभिः सरस्वती त्वा म्घवन्नभिष्णक् ॥५ इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अत्रोभिः सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः । बाधतां द्वे घो अभयं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥६ स सुत्रामा स्ववां इन्द्रो अस्मदाराच्चिट् द्वेषः सनुतर्यु योतु । तस्य वयं सुमती यज्ञियस्यापि भद्रे सीयनसे स्याम ॥

हे इन्द्र ! तुम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से हमारे शत्रुओं को रोको जिससे हम तुम्हारे, द्वारा प्रदत्त सुख से सुखी हो क्कें । १। हे अग्ने ! जैसे जो सम्पन्न कृषक बहुत से जौओं को मिलाकर काटते हैं, वैसे ही हिव से संयुक्त हुई कुशाओं का सेवन करो। २। युद्धों में हमको अन्त नहीं मिला, फसलों के समय भी आवश्यकतानुसार अन्त प्राप्त नहीं हुआ, इसलिये मित्र इन्द्र की कामना करते हुये हम अस्व, गौ और अन्त की याचना करते हैं। ३। हे अश्विद्वय ! नमुचि राक्षस से युद्ध होते समय तुमने रमण योग्य सोम को पीकर इन्द्र की रक्षा की ।४। हे अश्चिद्य ! माता-पिता द्वारा पुत्र का पालन करने के समान तुमने अपने शत्रुनाशक कौशल से इन्द्रं की रक्षा की है। हे इन्द्र ! तुमने सुशो-भित सोम को पिया है। तुम्हें सरस्वती अपनी विभूतियों से सीचे ।५। रक्षक एवं ऐश्वर्यवान् इन्द्र अपने रक्षा साधनों से हमको सुख दें। यह बलवान इन्द्र हमारे शत्रुओं को मार कर हमारे भय को दूर करें। हम सुन्दर प्रभावपूर्ण धन से सम्पन्न हों। इस क इन्द्र दूर से हमारे शत्र औं को भगावें। उन यज्ञ के योग्य इन्द्र की कृपा बुद्धि में रखते हुये हम उनकी मङ्गलमय भावना को सदा प्राप्त करते रहें।७।

# ५२६ सूक्त

वि हि सोतोरसृत्तत नेन्द्रं देवममंसत ।
यत्रामदद् वृषाकिपरर्यः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१
परा हीन्द्र धावसि वृषाकपेरित व्यर्थिः ।
नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमपीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२
किमये त्वाँ वृषाकिपश्चकार हरितो मृगः ।
यस्मा इरस्यसीदु न्वयों वा पुष्टिमद् वसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥३
यामिमं त्व वृषाकिप प्रियमिन्द्राभिरत्तसि ।
श्वा न्वस्य जिम्भषदिष कर्यों वराहयुयिश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥४

शिया तब्दानि में किषच्येक्ता व्यदूदुषत्। शिरो न्वस्य राविषं न सुग दुष्कृते भुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥५ न मत्स्त्री सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत । न मत् प्रतिच्यवोयसी न सक्थ्युद्यमीयमी न विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥६

उवे अम्ब सुलाभिके यथेवोङ्ग भविष्यति । भसन्मे अम्ब सिक्थ मे.शिरो मे बीव हृष्यति विश्वस्मादिनद्र उत्तरः ॥७

कि सुबाहो स्वङ्ग रे पृथुष्टो पृथुजायने ।

कि श्रूपित नस्त्वसभ्यभीषि वृषाकिष विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥=
अवोरामिव मामयं शरारुरिभ मन्यते ।
उताहमिस वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्रः उत्तरः ॥६
सहोत्र स्म पुरा नारी समनं वाव गच्छिति ।
वेधा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द्रः उत्तरः ॥१०

वृपाकिपदिव ने इन्द्र को देवता के समान समका । वे वृपाकिप पुष्टियों के पालक हैं और मेरे मित्र हैं । इसिलये मैं इन्द्र सबसे उत्कृष्ट हूँ । १। हे इन्द्र ! तुम वृपाकिप से द्रुत वेग वाल हो । तुम शत्रुओं को व्यथित करने में समर्थ हो । तुम जहाँ सोम-पान का साधन नहीं है, वहां प्राप्त नहीं होते । इसिलये इन्द्र सबसे बढ़कर हैं ।२। हे इन्द्र ! इन वृषा-किप ने क्यों तुम्हें हरा मृग बनाया है जो तुम इन्हें पुष्टिदायक अन्न प्रदान करते हो, इन्द्र सबसे उत्कृष्ट हैं ।३। हे इन्द्र ! तुम जिन वृपाकिप पालन करते हो, क्या इसके समान कुता अँगड़ाई लेता है, क्या वराह की कामना वाला कान पर जँभाई लेता है ? इन्द्र सबसे उत्कृष्ट हैं ।४। किप ने मेरे स्नेहियों को तनू किया और व्यक्ता ने दोपयुक्त किया । दुष्कृत्य में प्राकट्य मृगम नहीं होता, में इसके शिर को शब्दवान करता हूँ । इन्द्र सबसे उत्कृष्ट हैं ।४। मेरी स्त्री न तो सुयाशुतरा है, न सुभसत्तरा है और प्रतीच्यवीयसी तथा सिवयों को वैठाने वाली भी नहीं है, इन्द्र सबसे उत्कृष्ट हैं ।६। हे अम्ब ! मेरा शिर किट, सिवय पक्षी के समान फड़क रहे हैं । जैसा होना

वैसा हो। इन्द्र सबसे उत्कृष्ट हैं। ७। हे श्रूरपत्नी ! तू सुन्दर भुजा, भुन्दर उङ्गली, पृथुस्तु एवं युप्त जाँच वाली है। तू क्यों हमें बृपाकि के सामने हिसित करती है ? इन्द्र सर्वोत्कृष्ट हैं। ८। यह नहुष अपने देह को नष्ट करने की इच्छा करता हुआ मुभे धीर रहित समभता है। परन्तु मै बीर पित से युक्त हूं। मेरे पित मरुद्गाण के मित्र इन्द्र सर्व श्रैष्ठ हैं। ६। यज्ञ में पुरुष के साथ नारी होत्र रूप से बैठती है। वह इस प्रकार यज्ञ की रचियत्री है, वह बीर पत्नी इन्द्राणों की स्तुति के योग्य है क्योंकि इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हे। १०।

इन्द्राणीमासु दारिषु सुभगामहश्रवम् ।
नह्यस्या अपरं चन जरसा मरते पतिर्विश्वस्मानिन्द्र उत्तरः ॥११
नाहमिन्द्राणि रारणा सख्युवृषाकपेऋते ।
यस्येदमप्यं हिवः प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१२
वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्तुषे ।
धसत त इन्द्र उत्तराः प्रिय कार्चित्करं हिविविश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१३
उत्तरों हिमे पंचदश साकं पचित्त विश्वसमादिन्द्र उत्तरः ॥१३
उताहमद्मि पीव इदुभा कुन्दी पृणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

1188

धषमी न निगमशृङ्गाऽन्तयू थेषु रोस्वत ।
मन्थस्त इन्द्र शं हृदे य ते सुनीति भावयुविश्वःमादिन्द्रः उत्तरः।११ न सेशे यम्य रम्बते ऽन्तरा सक्थ्या कपत् ।
सेदीशे यस्य रोमष निषेदुषो विज्म्भते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।१६ न सेरो यस्य रोमशं निषेदुषो बिज्म्भते ।
सेदीशे यस्य रोमशं निषेदुषो बिज्म्भते ।
सेदीशे यस्य रोमबते ऽन्तरा सक्थ्या कपृद् विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।१७ अर्यामन्द्र वृषाकपिः परस्वन्तं हतं विदत् ।
असिं स्नां नयं चस्मादेधम्यान आचितं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः।१८ अयमेमि विचाकशद् विचिन्वन् दासमार्यम् ।
पिषामि पाकसुत्वनोऽभि धीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः।१९

घन्व च यत कृत्तत्रं कित स्थित तावियोजना ।
नेदीयसोः वृषाकपेऽस्तर्मेह गृहाँ उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२०
पुनरेहि वृषाकपे सुन्वता कल्पयावहै ।
य एव स्वटन नंशानोऽस्तर्मेषि पथा पुनिवश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२१
यदुदञ्चो वृषाकपे गृहमिन्द्रा जगन्तन ।
क्यस्य पुल्वघो मृगः कमेगं जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२२
पशु है नाम मानवी साक ससूव विश्वितम् ।

भद्रं भल त्यस्या अभूद यस्या उदरमामयद विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः।।२३

मैं इन्द्राणी को अत्यन्त मीभाग्य शालिनी मानता हुँ क्योंकि इनका पति मृत्यु को प्राप्त नही होता और न वृद्ध होता है, अन्यं नारियों के पति तो मरराधर्मा मनुष्य हैं। ११। हे इन्द्रारिए ! मैं अपने सखा वृपा-किप के सिवाय और कहीं नहीं जाता। इनकी हिव जल से स<sup>°</sup>स्कारित होतो है, वे मुर्फ सब देवताओं में अधिक प्रिय हैं, मैं इन्द्र सब देवताओं से उत्कृष्ट हूँ।१२। हे वृषाकिप रूप सूर्यकी पत्नी! तू सुपुत्रों से सम्पत्र और घन से युक्त है। तेरी जल रूपी हिव को यह इन्द्र सेवन करें क्योंकि वे सबसे उत्कृष्ट हें। १३। मुक्त महान के पन्द्रह साक वीस पाक करते हैं, मै उनका सेवन करता हूँ। मेरी कुक्षिया पूर्ण हैं। इन्द्र सर्वश्रोध्ठ हैं। १४। हे इन्द्र ! तीक्ष्ण सींग वाले वैलों के गौओं में शब्द करने के समान जिनके हृदय में तुम्हारा मन्य सुखंदिता है, वही सुख पाता है, क्योंकि इन्द्र सर्वश्रेष्ठ है। १५। सक्थियों में कपृत लटकाने वाला एश्वर्य प्राप्त नहीं करता। वैठने की इच्छा वाले जिसका रोमश अंगडाई लेता है, वह सामर्थ्यवान हाता है। इन्द्र सर्व श्रेष्ठ है। १६। जिसका रोमश विज्भश करता है, वह असमर्थ होता है और जिसका कपृत सिवथयों में लटकाता है वह सामर्थ्य वाला होता है इन्द्र सर्वश्रेष्ठ है। १७। इन्द्र ! वृपाकिप ने अपने पास नष्ट हुये शत्रुधन को प्राप्त किया और असि, सूना, नवीन चरु को ग्रहण किया, वह इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हैं। १८। मैं कर्मवान को खोजता आता हूँ। मैं निष्पन्न सोम को पो रहा हूँ। इन्द्र सर्वश्रीष्ठ हें। १६। मरुस्थल और अन्तरिक्ष का वियोजन कितना है ? बृषाकपे ! तुम पास के स्थान से घरों के पास आगमन करो । २०। हे बृषाकपे ! तुम उदित होते हो, स्वष्न को नष्ट कर देते हो और अस्त को भी प्राप्त होते हो । तुम संसार में सर्व श्रेष्ठ हो । अतः अनः उदित होओ । फिर हम विश्व के हित में सुन्दर कर्मों की योजना बनावें । २१। हे वृषाकपे ! तुम उत्तर में रहते हुये भुवनों की प्रदक्षिणा करते हुये छिपते हो, तब तुम्हारे घर में पहुंचने पर सब लोक अंधकार से विस्मय हुये कहते हैं कि सूर्य कहाँ गए ? वे प्राण्तिमों को मोहने वाले सूर्य सर्व श्रेष्ट हैं । २२। मानवी पशु ने बीस का उद्भाव किया, जिसका उदर रोगो था, उसके लिये भद्र हुआ । इन्द्र सर्व महान् हैं । २३।

# १२७ स्वत

इदं जना उप श्रुत नराशंस नमंबह्यते।
पिंट सहस्रा नवितं च कौरम आ रूपमेपु द्याहे।।१
एषा यस्य प्रवाहणो वधूमन्तो द्विदेश।
घष्मा रथस्य नि जिहीडते दिव ईपमाणा उ स्पृशः।।२
एषा इषाय मामहे शतं निष्कान् दश स्तः।
त्रीणि शतान्यर्वतां सहस्रा दश गोनाम्।।३
वच्यस्य रेभ वच्यस्य वृत्ते न पक्ष्मे शकुनः।
नष्टे जिह्वा जर्चरीति जुरो न भुरिजारिव ॥४
प्र रेमामो मनीषा वृषा गावइवेरते।
अमोतपुत्रका एपाममोत गाइवासते।।१
प्र रेभ धी भरस्य गोविदं वसुविद्म ।
देवत्रेमां वाच श्रीणाहोपनीवीरस्तारम ॥६
राज्ञो विश्वाजनास्य यो देवे।ऽमर्ययाँ अति।
वैश्वानरस्य सुष्टुतिमा सुनोत परिचितः।।७
परिच्छन्नः चेममकरोन् तम अमनमाचरन्।

कुलायन् कृष्वन् कीरन्यः पतिवेद्ति जायया ॥ क् कतरत् त आ हराणि द्घि मन्याँ परि श्रुतम् । जायाः पति वि पृच्छति राष्ट्रे राज्ञ परिक्तिः ॥ ह् अभीयस्यः प्र जिहीते यवः पक्वः परो विलम् । जनः स भद्रमेघते राष्ट्रे राज्ञः परिवितः ॥ ह० इन्द्रः कारुमव्युधदुयिष्ठ वि चरा जनम् । ममेदुयस्य चका धि सर्व इत् पृणादृरिः ॥ हृ १ इह गावः प्रजायध्विमहाश्या इर् पूर्षाः । इहो सहस्रद्वां स्णोऽपि पूपा निषीदात ॥ १२ नेमा इन्द्र गावो रिषन् मो आसां गोपती रिषत् । मासाममित्रयुर्जन इन्द्र मा स्ते न ईशत ॥ १३ उप नो न रमिस स्वस्ते न वचसा वयं भद्रण वचसा वयम् । यनादिधिष्यनो गिरो न रिष्येम कदा चन ॥ १४

हे नराशंस, कौरम ! स्तोताओं के विषय में सुनों कि हम साठ सहन्न रुशम प्रदान करते हैं। १। जिसके देह-रथ के बीच ऊँट वहन करने वीले हैं, वह आकाश को छूते हुये हीडन करते हैं। २। अन्न प्राप्ति के निमित्त में सी निष्क, तीन सी अश्व, दस सहस्र धेनु और दश मालार्ये देता हूँ ।३। है स्तुति करने वालो ! जैसे पवव फल युक्त वृक्ष पर वैठा पक्षी मबुर शब्द करता है, वैसे ही तुम भी करो । हाथ में ग्रहणा किये हुये छुरे के समान, कर्म के समाप्त होने पर भी तुम्हारी जीम न रुके ।४। यह मनोपी स्तोता बीर्यवान वृषभों के समान वर्तमान हैं। इनके गृह में पृत्र, गो आदि हैं।१। हें स्तोतां! वाण से जैसे मनुष्य रक्षित रहता है, यसे ही वाणी से तू रक्षित हो। गो और धन प्राप्त कराने वाली बुद्धि को ग्रहण कर ।६। यदि यह देवता पाजा के मनुष्यों का अतिक्रमण करें तो वैश्वानर की मंगलमयी स्तुति करनी चाहिए।७। देवता मंगल करने वाला है, आसन को विस्तृत करता है। ऐसे पढ़ाता हुआ कोरव्य-पित अपनी पत्नी से कहता है ॥ । । । परीक्षित के राज्य में पत्नो अपने पित से पूछती है कि परिश्रुत दही मंथा में तेरे निमित्त कितना लाऊँ ॥ ६॥ उदर रूप बिल को पत्नव जौ प्राप्त होता है । राजा परीक्षित के राज्य में इन प्रकार मनुष्य सुखी है ॥ १०॥ स्तुति करने वालों के प्रति इन्द्र बोल — उठ खड़ा हो । मनुष्यों में घूम । तू मेरे अनुग्रह से कर्म करने वाला हो । तेरा शत्रु तेरे पास अपना सर्वस्व छोड़ दे ॥ १२॥ यहाँ मनुष्य और अश्व उत्पन्न हों, गोऐं प्रसव करें । सहस्त्र शंख्यक दक्षिणाओं के दाता पूषा यहाँ विराजमान हों ॥ १२॥ हे इन्द्र ! गौऐं नष्ट न हों, इनका पालक हिसित न हो । शत्रु और चोर का भी इन पर प्रभाव न हो । १३। हे इन्द्र ! तुम हमको सूबत द्वारा हर्षित करते हो । हम तुम्हें मंगलमयो वाणी से प्रसन्न करते हैं । तुम हमारो वाणियों को अन्तरिक्ष से सुनो । हम कभी नाज को प्राप्त न हों ॥ १४॥

# १२८ सूक्त

यः सभेयो तिद्ध्यः सुत्वा यङ्गाथ पूरुषः ।
सूर्य चामू रिशादसस्तद् देवाः प्रागकल्पयन् ॥१
यो जाम्या अप्रथयस्तद् यत् सखायं दुधूर्षति ।
ङयेष्ठो यदप्रचेतास्तदाहुरधरागिति ॥२
यद् भद्रस्य पुरुषस्य पुत्रो भवति दाधृषिः ।
तद् प्रा अबवीदु तद् गन्धवः कारय बचः ॥३
यश्च पणि रघजिष्ठ थो यश्च देवाँ अदाशुरिः ।
धोराणां शश्वतामहं तदपागिति शुश्रुम ॥४
ये च देवा अयजन्ताथो ये च पराददः ।
सूर्यो दिविभव गत्वाय मघवा नो वि रप्शते ॥५
यो नाक्ता तो अनभ्यक्तो अनिण्वो अहिरण्यवः ।
अत्र शा ब्रह्मणः पुत्रस्तोता कल्पेषु सं मिता ॥६
य आक्ताचः सुभ्यक्तः सुमिणः सुहिरण्यवः ।

सुब्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रस्तोता कल्पेषु संभिता ॥७ श्रव्रपाणा च वेशन्ता रेवाँ अव्यतिद्श्ययः । अयभ्या कन्या कल्याणी तोता कल्पेषु समिता ॥म सुव्रपाणा च वेशन्ता रेवान्त्सुव्रतिद्श्ययः । सुव्रभ्या कन्या कल्याणी तोता कल्पेषु समिता ॥६ परिवृक्ता च महिषी स्वस्त्या च युधिगमः । अनाशुरश्चायामी तोता कल्पेषु संमिता ॥१०

अभिपवकर्ता, यज्ञकर्ता, सम्य पुरुष सूर्य लोक को भेद्र कर ऊर्ध्व लोकों में जाता है। देवताओं ने यह बात पहले किल्पत करली थी।।१।। मित्र का दुर्घपक, जामि से विस्तारक, अप्रचेता, ज्येष्ठ अधराक् कहता है ।।२।। जिस ब्राह्मरा का घर्पराशील पुत्र होता है, वह ब्राह्मरा अभीष्ट वचन को वहने में समर्थ है, वह गंन्धर्व कहाता है।।३।। जो विएाक देवताओं को हविषान करने वाला नहीं होता. वह शाश्वत वीरों का अवक् होता है - ऐसा सुनते हैं ॥४॥ जो स्तीता यज्ञ एवं परादान आदि करने वाले हैं वे सूर्य के समान ही स्वर्ग में गमन करते हैं। इन्द्र श्रेष्ठ हैं ।।५।। जो अनभक्त, अनावतक्षो अमिएव, अहिरष्यव तथा अब्रह्माएा है. वह ब्रह्मपुत्र स्तोता कल्यों में सम्मितं है ॥६॥ जो आनताक्ष, सुभ्यवत, सुहिररायव, सुमिण, सुब्रह्मा है, वह ब्रह्मपुत्र तोता कल्पों सिमत है ॥७॥ अप्रणा, वेशन्तर, रेवा, अप्रतिदिशय, अयम्भा, कन्या, कल्याण, तोता कल्पों में सम्मित है।।८।। सुप्राग्गा वेशन्ता, रेवा, सुप्रतिदिश्य मुयभ्या, कन्या कल्याणी तीता कल्पों मे सम्मित है ॥६॥ परिवृक्ता, महिपी स्वस्त्या, युधिगम अनाशुर और आयामी तोता कल्पों में सम्मित है ॥१०॥

वावाता च महिषी स्वस्त्या युधिगमः । श्वाशुरश्चायामी तोता कल्पेषु संमिता ॥११ यदिन्दादो दाशराज्ञे मानुषं विगाह्याः । विरूपः सर्वस्मा आसीत् सह यज्ञाय कल्पते ॥१२ त्वं वृषात्तुं मघवन्नभं मर्याकरो रिवः
त्व रोहिणं ठ्या स्यो वि वृत्रस्याभिनच्छिरः ।१३।
यः १वतान ठ्यद्धाद यो अपो ठ्यगाह्थाः ।
दन्द्रो यो वृत्रहान्कहं तस्मादिन्द्र नमोअतुते ।१४।
पृष्ठं धावन्तं हर्योरोचैः श्रवसमत्रु वन् ।
स्वस्त्यश्व जेत्रायेन्द्रमा वह सुस्रजम् ।१५।
ये त्वा श्वेता अजैश्रवसो हार्यो युर्झान्त दिन्त्णम् ।
पूर्वा नमस्य देवानां विभ्रदिन्द्र महीयत ।१६।

वावाता, कित्पी स्वस्त्या, युविंगम श्वासुर और आयामो तोता करों में सम्मित हैं ॥११॥ हे इन्द्र ! तुमने दाशराज के पुरुषों को विगाहित किया था और तुम सबके के लिये रूप रहित हुये थे। तुम यक्ष के साथ किरात होते हो।।१२॥ हे वर्षक इन्द्र ! तुम सूर्य रूप में अक्षु को भुकाते हो और रोहिए। को विस्तृत मुख वाला करते हो। तुमने ही वृत्र का शिर छेइन किया था।।१३॥ जिन्होंने पर्वतों को स्थिर किया और जल का अवगाह किया, जो वृत्रहन हैं, उन इन्द्र को नमस्कार है।।१४॥ हयश्वो को पीठ पर द्रुतगित को प्राप्त हुये इन्द्र के सम्बन्ध में उच्चैश्रवा से कहा— 'हे अश्व ! तेरा कल्याए। हो। तू माला के सुशोभित विजयी इन्द्र को चढ़ता है।।१४॥ हे इन्द्र ! श्वेत तुम्हारे दक्षिए। की ओर जुड़ते हैं, उन 'पूर्वाओं पर चढ़ने वाले तुम देवताओं द्वारा नमस्कारों के योग्य तथा महिमा सम्पन्न हो।।१६॥

१२६ सूनत

एता अश्वा आ प्लबन्ते ।१! तासःमेका हरिविनाका ।३। साधुं पुत्र हिरएययम् ।४। अत्राम्स्तिस्र: शिशपा: ।७। पृदाकव: ।६। प्रतीप प्रांति सुत्वनम् । । हरिक्नके किमिच्छांस ।४। क्वाहतं परास्यः ।६। परि कयः ।८। शृङ्गं धमन्त क्षासते ।१०। अयन्महा ते अर्बाहः ।११। संघाषते गोमीद्या गोगती रात ।१३ पलप बद्ध वयो इति ।१५। अजागार केविका ।१७। अ

स इच्छकं सघाघते ।१२। ३ पुमां बुस्ते निमिच्छिस।१४। बद्ध वो श्रघा इति ।१६। अश्वस्य वारो गोशपद्य के ।४८। अनामयोपिजिह्विका ।२०।

यह अरवा आती है ॥१॥ सुत्वा प्रतीप को सम्पन्न करता है ॥२॥ उनमें से एक हरिवनका है ॥३॥ हे हरिवनके ! तेरी क्या इच्छा है ? ।४। साधु पुत्र को हिरण्य ॥४॥ परास्य अहिंसित रूप से कहाँ है ॥६॥ जिस स्थान पर यहाँ तीन शिश्या है ।७। सब ओर तीन हैं ।=। सर्प ।६। सींगों को घमस्त गरते वैठे हैं ।१०। यह दिन तुम्हारा महान् अरव है ।११। वह कामना वाले का सघाघन करने वाला है ।१२। गोमीद्या गोगतियों के लिए सघाघ करता है ।१३। पुरुष और पृथिषी तुफे निमिच्छ करते है ।१४। हे बढ़ पल्प ! यह तेरा अन्न है ।१५। हे बढ़ ! तेरी अघा है ।१६। केविका जागृत न हुई ।१७। गोशपद्यक में अरव व वार है ।१०। वह उपनीपित है ।१६। वह उपजीविका अनामय है ।।२०॥

### १३० स्वत

को अर्थ वहुिलमा इपूनि ।१। के को अर्जुन्याः पयः ।३। क एतं पृच्छ कुह पृच्छ ।५। कु यवानो यितस्विभः कुभिः ।७। उ आमग्रको भग्रत्सक ।६। दे एनिश्चपङ्किका हिवः ।।३। शङ्क उत्पन्न ।३३। मा वशायाः पृद्धमा यन्ति ।१५। इर अथो इयान्नियन्निति ।१७।

को असिद्या पय ।२।
कः कार्ष्याः पयः ।४।
कुहाक ५क्वकं पृच्छ ।६।
अकुट्यन्तः कु ।यकुः ।८।
देव त्वप्रतिसूर्य ।१०।
पदुद्रुदोमघाप्रति ।१०।
मा त्वाभि सखानो विदन् ।१४।
इरावेद्यमयं दत ।१६।
अथो इयन्निति ।१८॥

# अथ रवा अस्थिरो भवन् ॥१८॥

उयं यकांशलोकका ।२०।

बहुत से वाणों को अपने अधिकार में कौन रखता है ? ॥१॥ असिद्यापय कौन सा है ? ॥२॥ अर्जु न्यापय कौन सा है ? ॥३॥ काष्णों य पय कौन सा है ? ॥४॥ इससे पूछ, कूह से पूछ ॥४॥ कुहाक पनवक से पूछ ॥६॥ यति के समान पृथिवियों से युक्त हुआ ॥७॥ कुपायकु क्रोधित हो गया ॥६॥ आमण्क मणात्स ॥६॥ हे सूर्यदेव !॥१०॥ एनिश्व— पंक्ति वाला हिव ॥११॥ प्रददूदो मधापित ॥१२॥ प्रयुद्ध उत्पन्न ॥१३॥ मेरा मित्र तुभे और मुभे मिले ॥१४॥ वशा के पुत्र को मिलते हैं ॥१४॥ हे इरावेदुमय दत !॥१६॥ इसके पश्चात् यह, ऐसे हैं ॥१७॥ फिर यह इस प्रकार है ॥१६॥ जय यकांशलोकका ॥२०॥

# १३१ सूक्त

आमिनोनिति भद्यते ।१।
वरुणो याति वस्विभः ।३।
शतमाश्वा हिरण्ययाः ।
शतं कुथा हिरण्ययाः ।
अहल कुश वर्त्तं क ।६।
आय वनेनिती जनी ।८।
इद मह्यं मदूरिति ।१०।
पाक गिलः ।१२।
अश्वत्थ खिरो धवः ।१४।
शयो हतइव ।१६।
अदूहिमित्यां पूषकम् ।१८।
दौव हितनो हनी ।२०।

तस्य अनु निभञ्जनम् ।२।
शतं वा भारती शवः ।४।
शतं रथ्या हिरण्ययाः ।
शतं निष्का हिरण्ययाः ।६।
शक्तेनइव ओहते ।७।
वनिष्ठा नाव गृह्यन्ति ।६।
ते वृत्ताः सह तिष्ठति ।११।
शक वितः ।१३।
अरदुपरम ।१६।
व्याप पूरुषः ।१७।
अत्यर्थेच परस्वत ।१६।

आमिनोनिति कहते हैं ॥१॥ उसके पश्चात् निर्भजन हैं ॥२॥ रात्रि के साथ वरुण जाते हैं ॥३॥ वाणो के शत् संख्यक वल ॥४। सौ स्विर्णिम अश्व सौ स्वर्णमय रथ, सौ स्वर्णिम कुथ्या सौ स्वर्णिम निष्क हैं ।५। अहलकुश वर्त्त क ।६। शफ द्वारा वहन करता है ।७। आय वनेनती जनी ।६। वनिष्ठा नाव ग्रहण की जाती है ।६। यह मुफे मुदित करता है ।१०। वह वृक्षो में स्थित होता है ।११। पक्व विल ।१२। शक विल ।१३। पीपल, खिटर घो ।१४। विराम को पा ।१५। शयन कर्त्ता हूँ ।१०। परस्वान मृग को लाँच कर अर्घर्च प्रवृत्त हो ।१६। हाथी का दितयों को दुह ।२०।

# १३२ सूबत

श्रादलाबुकमेकम्।१।
कर्करिको निखातकः।३।
कु लायं कृणवादिति ।४।
न वनिषद्नाततम्।७।
क एषां दुन्दुभिं हनत्।६।
देवी हनत् कुहनत्।।११।।
न्नीएयुष्ट्रस्य नामानि ।१३।
द्वी वा यशिशवः।।१४।

अलाबुकं निखातकम् ।२।
तद् वात डन्मथायंति ।४।
डग्नं वनिषदातम् ।६।
क एषां कर्करी लिखित ।६।
यदीय हनत कथं हनत् ।१०।
पर्हागार पुनः पुनः ॥१२॥
हिरएय इत्यके अत्रवात् ॥१४।
नीलशिखएडवाहनः ॥१६॥

फिर एक राम तुरई।१। रामतुरई खोदने वाला।२। कर्करो को खोदने वाला।३। वायु को उखाड़ता है।४। कुलाय करता है।४। विस्तृत उग्र की सेवा करता है।६। अविस्तार वाले की सेवा नहीं करता।७। कर्करी को इनमें से कीन लिखता है? दुन्दुभि को इनमें से कौन मान्ता है?।६। यह हिसित करती है तो कैसे हिसित करती है।१०। देवी ने हिसित किया; बुरी तरह हिसित किया।११। निवास स्थान के

सब ओर पुनः पुनः ।।१२।। ऊँट के तीन नाम है ।१३।। एक हिरन ने यह कहा ।।१४।। दो बालक हैं ।।१५।। नीलशिखन्डी वाहन है ।।१६।।

# १३३ सूक्त

विततौ किरणौ ह्रौ तावा पिनिष्टु पूरुषः ।
न व कुमारि तत् यथा कुमारि तत् यथा कुमारि मन्यसे ।।१।।
मातुष्टे किरणौ ह्रौ निष्ठत पुरुषानृते ।
न व कुमारि तत तथा यथ कुमारि मन्यसे ।।२।।
ांनगृह्य कर्णकौ ह्रौ निरायच्छिति मध्यमे ।
न व कुमारि तत् तथा यथा कुमारि मन्यसे ।।३।।
उतागाय शयानाय तिष्ट ती वाव गृहसि ।
न व कुमारि तत् तथा यथा कुमारि मन्यसे ।।४।।
श्लणायां श्लिष्णकायां श्लक्ष्णमेवाव गृहसि ।
न व कुमारि तत् तथा यथा कुमारि मन्यसे ।।४।।
अवश्लणभिव भ्रंशदन्तलीममित हृदे ।
न व कुमारि तत् तथा यथा कुमारि मन्यसे ।।६।।

हे कुमारिके ! तू उसे जैसा सकभती है, वह वैसा नहीं है। दो किरएा विस्तृत हैं, पुरुष उनका पिशन करता है ॥१॥ हे पुरुष ! तू जिस असत्य से छूटा है, तेरी माता की दो किरएों हैं। कुमारिके ! तू जैसा समभती है, वह वैसा नहीं है ॥२॥ हे मध्यमे ! तू दोनों कानों को पकड़ कर देती नहीं, हे कुमारिके ! तू उसे जैसा समभती है, वह वैसा नहों है ॥३॥ शयन के निमित्त तू जाती है। हे कुमारिके ! तू उसे जैसा समभती है, वह वैसा नहीं है ।४। तू श्लक्षिएका, श्लक्षए में श्लक्षए। अवगूहन करती है। हे कुमारिके ! तू उसे जैपा समभती है, वह वैसा नहीं है ॥४॥

अवश्लक्ष्मा के सामने टूटे हुये दाँत और लोम युक्त सरोवर में है। हे कुमारिके ! तू उसे जैसा समभती है, वह वैसा नहीं है।।६:।

# १३४ सूक्त

इहेत्थ प्रागपागुदगधराग—अरालागुदभत्सँथ । १॥ इहेत्थ प्रागपागुदगधराग्—वत्साः पुरुषःत आसते ॥२॥ इहेत्थ प्रागपागुदगधराग् स्थालीपाको वि लीयते ॥ ॥ इहेत्थ प्रागपागुदगधराग् – स वै पृथु लीयते ॥४॥ इहेत्थ प्रागपागुदगधराग् – आष्टे लाहणि लीशाथी ॥४॥ इहेत्थ प्रागपागुदगधराग् – अष्टि लाहणि लीशाथी ॥४॥ इहेत्थ प्रागपागुदगधराग्—अक्ष्तिली पुच्छिलीयते ॥६॥

यहाँ चारों दिशाओं के अराल से उत्भर्मन करो ।।१।। पुरुप बनने की कामना से वत्स वैठे हैं ।२।। स्थाली गक विलीन हो जाता है ।।३। वह अत्यन्त लोंन होता है ।।४।। लाहन् में लिशाथी उपजीवन करती है ।।४।। पूर्व, पश्चिम, उत्तर में इस प्रकार अक्ष्लिली पूँछ वाली होती है ।।६।।

### १३५ सूक्त

भुगित्यभिगतः शलीत्यपकान्तः फलित्यभिष्ठितः । दुन्दुभिमाहननाभ्यां जरितरोऽथामो देव ॥१॥ कोशविले रजनि वन्थेघ नमुपानिह पादम । इत्तमां जनिमां जन्यानुत्तमां जनीन् वर्त्मन्यात् ॥२॥ अलावूनि पृपातकान्यश्वत्थपलाशम् । पिपीलिकावटश्वसो विद्युत्स्वापर्णशफो गोशफो जरितरोऽथामी दव ॥३॥

वी मे देवा अक्रंसनाध्वयी चित्रं प्रचार । सुसत्यमिद् गवामस्यांस प्रखुद्धि ॥४॥ परनो यहश्यते परनी यद्यमाणा जरितरोऽयामो देव । यो वाचा विवाचो मृध्रवाचः पुरू सहस्राशिवा जघानः। तत्तदिदस्य पौस्य गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शवः ॥१

हे बीर इंद्र! यज्ञ के सभी सवन तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारे लिए ही इन मंत्रों को पढ़ता हूँ। तुम सबके पोषक एवं आहूत के योग्य ही ॥४॥ हे इंद्र! तुम उग्र हो। तुम्हारे सुन्दर दर्शन, वीर्य, धन और मिहिमा को अन्य कोई नहीं पा सकता ।।२॥ हे यजन करने वालो ! तुम हिवयों द्वारा इंद्र को सम्पन्न करो । तुम मनुष्यों को अभीष्ट फलों से सम्पन्न करते हो। मेरे हिव रूप अन्न का सेवन करो ।। ३ ॥ इंद्र के हर्यष्व स्विणम वज्र को एवं रय में लगी लगामों से उने खेंचते हैं, तब अत्यंत तेजस्वी इंद्र रथ पर आरूढ़ होते हैं ॥४॥ सोम के अभिषुत होने पर इंद्र हमारे यज्ञ गृह में आते हैं और वायु जैसे वन को कंपित करता है, वैसे ही मेघ को कम्पायमान करते हैं। उस सोम रस से अपनी मूँ छों को ग्राव्रं करने वाले इंद्र को ही यह वृष्टि है। ४। जो इंद्र दुष्कर्म करने वालों का वध करते हैं, विकृत वाणी वालों की वाणी को मधुर कर देते हैं, उनके पिता के समान बल की वृद्धि करने वाले पराक्रमों की हम स्तुति करते हैं। ६॥

### ७४ स्वत

( ऋष-शन: शेष: । देवता-इन्द्र: । छन्द-पंक्तिः )

यिन्निद्धि सत्या सोमपा अनाशस्ताइन स्मिस ।
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुश्लिषु तुवोमघ ।।१
शिप्तिन् वाजातां पते शचीवस्तव दसना ।
आ तू न इन्द्र शंसुय गोष्वश्वेषु शुश्लिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥२
नि ष्वापया मिथूदशा सस्तामबुध्यमाने ।
आ तू न इन्द्र शसय गोष्वश्वेषु शुश्लिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥३
ससन्तु त्या अरात्या बोधन्तु शूर रात्यः ।
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुश्लिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥३

सिमन्द्र गर्दर्भ मृण नुवन्तं पापयामुया।
आ तू न इन्द्र शंसय गोव्वश्वेषु शुिष्प्रषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥५
पताति कुण्डृणाच्या दूरं वातो वनादिध।
आ तू न इन्द्र शंसय गोव्वश्वेषु शुिष्प्रषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥६
सर्वषरिकोश जिह जम्भया कृकदाश्वम् ।
आ तू न इन्द्र शंसय गोव्वश्वेषु शुिष्प्रषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥७

हे सोमपायी इन्द्र! हमारे सहस्रों गो, घोड़े और शुश्रियों को अमृतत्व को कहो वयोंकि तुम अमृतत्व को प्राप्त हो।।।।। हे धनपति इन्द्र! तुम शत्रुओं को दंशित करने में समर्थ हो, तुम अपने उस सामर्थ्य को हमारे सहस्रों गो, अथव धौर शुश्रियों में भरो ।।२।। हे इन्द्र! मुक्ते दोनों नेत्रों द्वारा निद्रित करो। हमारे सहस्रों गवादि में निद्रा प्रदान करो।। ३।। हे वहु धनेन्द्र! तुम हमारे सहस्रों गो, अथव आदि में धन को भरो। हम जागृत रहें और शत्रु निद्रा के वशीभूत हो।।४।। हे इन्द्र! तुम पाप रूप वृत्ति वाले राक्षस को मार डालो। तुम हमारे गवादि में नाशक शक्ति भरो। १। वायु कुण्डुणाची के द्वारा जङ्गल से दूर प्रस्थान करता है। हे इन्द्र! हमारे गो खादि प्राणियों में कुण्डुणाची को कहो।।१।। हे इन्द्र! कुकदाश्व को नष्ट करो, परिक्रोश को हटाओ। हमारे गो, अश्व आदि प्राणियों में से परिक्रोश को दूर करो।।७॥

> ७५ सूक्त ( ऋषि-परुच्छेदः । देवता-इन्द्रः । छन्द—अत्विष्ट )

वि त्वा ततस्रे मिथुना अवस्यवो व्रजस्य साता गव्यस्य निःसृजः सक्षन्त इन्द्र निःसृजः यद गव्यन्ता द्वा जना स्वन्यता समूहिस ।

बाविष्करिकद वृषणं सचाभुवं वज्जे मिन्द्र सचाभुवम् ॥१ विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पूरवः पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः । सासहानो अवातिरः।
शासस्तिमन्द्र मर्त्यमयज्यु शवसस्पते।
महोममुष्णाः पृथिवीमिमा अपो मन्दसान इमा अपः ॥२
आदित् ते अभ्य वीर्यस्य चिकरन्मदेषु वृषन्नुशिजो यदाविथ
सखीयतो यदाविथ।
चकर्थ कारमेभ्यः पृतनासु प्रवन्तवे।
ते अन्यामन्यां नद्यं सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत ॥३

हे इन्द्र ! गीदान के अवसर पर अन्न की कामना वाले दम्पति तुम्हारा ध्यान करते हुंगे फल देने के लिये तुम्हें आकिष्त करते हैं। तुम स्वर्ग को गमन करने वाले दोनों को जानते हो। उस समय तुम अपने वर्षणकील सहायक बच्च को प्रकट करते हो।। १।। यह इन्द्र धरद् ऋतु की वम्तुओं में प्रकट होकर बारम्बार शत्रुओं को ध्यथित करते हैं। इनके बल को मनुष्य जानते हैं। हे इन्द्र ! जो मर्त्यलोक वासी तुम्हारा पूजन नहीं करता उस पर तुम शासन करो और इस पृथिवी तथा जलों को प्रवृद्ध करो।।२।। हे सेचन समर्थ जलो ! हम तुम्हारे वीर्य का वर्णन करते हैं। इन्द्र के हर्षोन्मत्त होने पर तुम उनकी रक्षा करते हो। मित्रों का पालन करते हो। पृतनाओं में सेवनीय कर्मों के करने वाले हो। तुम नदियों के आश्रय में रहो और अन्न प्रदान करते हुये स्नान कराने च ले होओ। ।३।।

## ७६ स्रक्त

( ऋषि—वसुकः । देवता—इन्द्रः । छन्द—विष्टुप् )
वने न वायो न्यधायि चाकञ्छिचिवा स्तोमो मुरणावजागः ।
यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नृणा वर्यो नृतयः क्षपावान् ॥१
प्र ते अस्या उषसः प्रापरस्या नृतौ स्याम नृतमस्य नृणाम ।
अनु त्रिशोकः शतमावहन्तन् कुत्सेन रथो यो असत् ससवान् ॥२
करते मद इन्द्र रन्त्यो भूद दुरो गिरो अभ्युग्रो वि धाव ।

कद वाहो अर्वागुप मा मनीषा आ त्वा शवयामुपमं राधो अन्तैः

कदु चुम्निमिन्द्र त्वावतो नृन् कया धिया करसे कन्न आगन् ।

मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्वा अन्ने समस्य यदसन्मनीषाः ॥४

प्रेरय सूरो अर्थं न पारं ये अस्य काम जिन्धाइव गमन् ।

गिरइच ये ते तुविजात पूर्वीनंर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यन्नेः ॥५

माहो नु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी द्योमंज्मना पृथिवी काव्येन ।

वराय ते धृतवन्त सुतासः साद्यन् भवन्तु पीतये मधूनि ॥६

आ मध्वो अस्मा असिचन्नमत्रमिन्द्राय पूणं स हि सत्यराधाः ।

स वावृधे वरिमन्ना पृथिव्या अभि कत्वा नर्यः पौंस्यैदच ॥७

व्यानिडन्द्रः पृजानाः स्वोजा आस्मै यतन्ते सख्याय पूर्वीः ।

आ स्मा रथ न पृतमासु तिष्ठ यं भद्रगा सुमत्या चोदयासे ॥

हे अध्वनीकुमारो ! तुम देवताश्रों के भरण करने वाले हो । यह निर्दोप और इन्द्र की कामना करने वाला स्तोम हममें है, इन्द्र इसकी वहुत समय से कामना करते थे वे इन्द्र मनुष्यों में अष्ठ, सोम को प्राप्त करने वाले हैं। यह स्तोम उन्हों की ओर अग्रसर होता है।।।।। हम वीरों में श्रेष्ठ इन्द्र के सत्य में रहें और दूसरी उषा के भी पार हों। त्रिलोक ऋषि ने सीकड़ों उप ऐ प्राप्त कराई । कुत्स ऋषि ने संसार रूपी रथ को अन्तवान् किया ।२। हे इन्द्र ! तुम्हें प्रसन्न करने वाला कीन-सा स्तोम हमको देने वाला होगा ? कीन-सा अथव तुम्हें मेरे पास लावेगा ? तुम मेरे स्तोम के प्रति ग्राओ, तुम उपमेघ हो, मैं तुम्हें हिवयों द्वारा प्रसन्त कर सकूँगा ।।३।। हे इन्द्र ! तुम अपने आश्रितों को किस बुद्धि से यशस्वी बनाते हो ? तुम महान् कीर्ति वाले हो । अतः यथार्य सखा के समान इसे श्रन्नवती बुद्धि से सम्पन्न करो ।।४।। हे इन्द्र ! इसकी इच्छा पूर्ति के लिये जो माता के समान मिलती हैं, उन रिष्मियों से हमें अर्थ के समान पार करो । पवन इसे श्रन्न दें। हे इन्द्र ! तुम अपनी पुरातन स्तुतियों को इसकी मित में लाओ ।।१।। हे इन्द्र ! घृत्र क्रमनी पुरातन स्तुतियों को इसकी मित में लाओ ।।१।। हे इन्द्र ! घृत्र क्रमनी पुरातन स्तुतियों को इसकी मित में लाओ ।।१।। हे इन्द्र ! घृत्र क्रमनी पुरातन स्तुतियों को इसकी मित में लाओ ।।१।। हे इन्द्र ! घृत्र क्रमनी पुरातन स्तुतियों को

तुञ्जे तुञ्जे य उत्तरे स्तोम इन्द्राय विज्ञणः।
न विन्ध शुस्य सुष्टुतिम् ॥१३
वृषा यूथेव वभगः कृष्टीरियत्योजसा । ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥१४
य एकश्चषणीनां वसूनामिरज्यति । इन्द्रः पञ्च चितोनाम ॥१४
इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेम्यः । अस्माकमस्तु केवलः ॥१६
इन्द्र सानिंस रीयं सिजत्वानं सदासहम् । विष्ठमूतये भर ॥१७
नि येन मुष्टिहत्यया नि वृत्रा रूणधामहै । त्वोतासो न्यर्वत्ता ॥१६
इन्द्र त्वोतास आ वयं वज्रं घना ददीमहि ।
जयेम सं युधि स्पृधः ॥१६
वयं शूरेभिरस्तृभिरिन्द्र त्वया युजा वयम् ।
सासद्याम पृतन्यतः ॥२०

यह इन्द्र वृत्र पर वज्र प्रहार करते हैं। अधिक या थोड़ा धन पानें पर भी हम इन्द्र को ही आहूत करते हैं।। ११ ।। हे इन्द्र ! तुम सत्य धन के दाता और फलों के वर्षक हो। तुम किसी के हटाये भी नहीं हटते। इस चारु का भक्षण करो और हमारी वृद्धि करो।। १२ । मैं धन प्राप्ति के हर अवसर पर तथा बरप्बर मिलते रहत वाले धन से संतुष्ट रहता हुआ इन्द्र के जिन स्तोत्रों को घ्यान में लाता हूँ उनमें इन्द्र की महिमा के छोर को नहीं पाता।। १३।। हे इन्दू! तुम कृषियों को सम्पन्न करने वाली शक्ति से फलों को भेजते हो। तुम ईशान हो। तुम्हारा तिरस्कार कोई नहीं कर सकता ।। १४।। इन्द्र पच क्षितियों के ईश्वर तथा मनुष्यों सौर ऐश्वर्यों के भी ईश्वर है। । १। इन्द्र क' ध्रान यदि अन्य प्राणियों की बोर हो तो भी हमें उन्हें अहून करते हैं, वे इन्द्र हमारे ही हों।।१६।। हे इन्द्र! तुम सदामह, प्रीतिकर धन रूप और फलदर्पक बल को हमारी रक्षा करने के लिये धारण करो ।।१७।। हम तुम्हारे हारा रक्षित होकर अश्वों से सम्पन्न हों और वृतानार शत्रुश्रों को नष्ट कर ड लें।। (८।। हे इन्द्र! तुम्हारेद्वारा रक्षित हम तुम्हारे दक्त को दिकराल रूप से ग्रहण करते हुये, बाबुओं पर विजय प्राप्त करें।। ९६ ।। हे इन्द्र ! हमारे वीर म्महिसित रहें उन्हें साथ लेकर हम सेना सिहत आक्रमण करने वालों को वश में करें ॥२०॥

### ७१ स्रक्त

( ऋषि-मधुच्छन्दाः । देवता-इन्द्रः । छन्दः-गायत्री )
महाँ इन्द्रः परश्च नु मिहत्वमस्तु विज्ञिणे । द्यौनं प्रथिना शवः ।।१
समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सिनतौ ।विप्रासो वा धियायवः॥
यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्र इव पिन्वते । उर्वीरापो न काकुदः ॥३२
एवा ह्यस्य सूनृता विरप्शो गोमती महो। पक्वा शाग्वा न दाशुषे॥४
एवा ह्यस्य सम्या क्तिम उत्तय इन्द्र मावते । सर्द्याश्चित्त दाशुषे॥४
एवा ह्यस्य काम्या स्तोम उवथं च शंस्या । इन्द्राय सोमपीतये ॥६
इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः;। महाँ अभिष्टिरोजसा॥७
एमेनं सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । चिक्कं विश्वानि चक्रये॥
मत्स्वा सुशिप्र मन्दिभि स्तोमेभिविश्वचर्षणे । सचैषु सवनेष्वा ॥६
असृग्रमिन्द्र ते गिरः प्रतित्वामुदहासत । अजोपा वृषभं पतिम् । १०

इन्द्र श्रेष्ठ और महान हैं, वे महिमावान हों उनका पराक्रम श्राकाश के समान विशाल हो ।।१।। वृद्धि की कामना वाले विद्वान् मनुष्य पुत्र के साथ भी युद्ध में लग जाते हैं ।। २ ।। सोमपायी इन्द्र की कुक्षि ककुदयुक्त वैल तथा गहन जल वाले समुद्र के समान वृद्धि को प्राप्ति होती है ।।३।। इन्द्र की गौ देने वाली पृथिवी हिंब देने वाले को वृक्ष की पक्ती हुई जाखा के समान है ।।४।। हे इन्द्र ! हिंबदाता यजमान के निमित्त तुम्हारे रक्षा-साधन सदा उपलब्ध रहते हैं । १ । सोम-पान के समय स्तोम उन्य और शस्या इन्द्र के लिये रमग्रा करने योग्य होती हैं ।। ६ ॥ हे इन्द्र ! यहाँ आओ । सब सोम सवनों में सोम से हर्ष में भरे श्रोज से तुम्हारा अभीष्ट महान् है ।। ७ ।। हे श्रद्धयुं श्रो ! तुम उनयों और चमसों से सोम को मनाओ सोम अभिपव होने पर इन्द्र को प्रफुल्लित करने वाला है ।। ६ ।। हे इन्द्र ! तुम सुन्दर चित्रुक वाले हो । तुम सोम सवनों में इन हर्षवद्धं क सोमों के द्वारा हर्ष को प्राप्त होओ ।। ६ ।। जैसे विद्वेपिणी स्त्रियां सेंचन समय पति को भी छोड़ देती हैं, वैसे ही यह स्तुतियां क्या तुम्हें भी त्याग देती हैं ।। ५०।।

स चोदय चित्रमविंग राध इन्द्र वरेण्यम् । असदित् ते विभु प्रभु

अस्मान्त्सु तत्र चोदयन्द्र राये रभस्वतः । तुविद्युम्न यशस्वतः ॥१२ स गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु श्रवो वृहत् । विश्वायुर्धेह्यचितम्

अस्मे धेहि श्रवो बृहद् द्युम्न सहस्रसातमम् इन्द्र ता रिथनीरिषः

।।१४ वसोरिन्द्रं वसुपति गोभिगृंणन्त ऋग्यियम् । होम गन्तारमूतये ।।१५

सुतंसुते न्योकये बृहद् बृहत एदरिः। इन्द्राय शूषमर्चति ॥१६

हे इन्द्र ! वरण करने योग्य, सुन्दर, सत्ता वान धनों को हमारी स्रोर प्रेरित करो ।। १९ ।। हे इन्द्र ! तुम समको महान् और यशस्वी होने के ऐक्वर्य का प्रेरणा करो ।। १२ ।। हे इन्द्र ! चेनुओं से युक्ति और हिवयों से सम्पन्न यज्ञ को हमें दो और अक्षुष्ण आयु को भी हमें दो । ३ । हे इन्द्र ! सहस्रों द्वारा सेवन करने योग्य 'श्रव' को तथा रियनी इषाओं को हमें दो ।।४॥ हा धनेष्वर, चसुपति, ऋग्यिय और यज्ञ आने वाले इन्द्र के रक्षा- साधनों को पूजते हैं ।।१४॥ महान् इन्द्र के लिये 'न्यो हम' में हर बार सोम अभिषुत होने पर शत्रु भी इन्द्र के बल की सराहना करते हैं ॥ ५६ ॥

७२ सूक्त ( सातवाँ अनुवाक )

( ऋषि — परुच्छेदः । देवता – इन्द्रः । छन्द — प्रष्टिः ) विश्वेषु हि त्वा सवनेषु तुञ्जते समानमेक वृषमण्यवः -पृथक् स्वः सनिष्यवः पृथक् । इन्द्र न यज्ञै श्चितयन्त आयव स्तोमेशिरिन्द्रमायवः । १ वि त्वा ततस्त्रे मिथुना अवस्यवो न्नजस्य साता गव्यस्य -निःसृजः सक्षन्त इन्द्र नि.सृजः । यद् गव्यन्ता द्वा जना स्वर्यन्ता समूहित ।

आनिष्करिकद् बृषण सचाभुवं वर्जामन्द्र सचाभुवम् ।२ उतो नो अस्या उषसो जुषेत ह्यर्कस्य बोधि हविषो- हवीमभि: स्वर्षाता हवीमभि: । यदिन्द्र हन्तवे मुधो वृषा विज्ञञ्चकेतसि । आ मे अस्य वेधसो नवीयसो मन्म श्रूधि नवीयसः ॥३

हे इन्द्र ! फल वर्षा की याचना वाले, विभिन्न स्वर्गों की कामना वाले, सब सबनों में तुम्हों से याचना करते हैं । नौका के समान प्रन्त के पुले से युक्त तुम्हें हम बल-भार में नियुक्त करते हैं । हम इन्द्र की कामना से स्तोत्र को प्रबोधित करते हैं ॥१॥ हे इंद्र ! अन्न कामना वाले दम्पति गौ-दान के अवसर पर तुम्हारा ध्यान लगाते हैं और फल देने की याचना करते हैं । तुम स्वर्ग गमन करने वाले दो व्यक्तियों के ज्ञाता हो, तुम्हारा वर्षणभील एवं सहायक वच्च प्रकट होता है ॥२॥ सूर्य का ज्ञापन करने वाली उपा की हांव को स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त प्रद न करते हैं । हे वर्षणशील इंद्र ! तुम युद्ध की इच्छा वाले शत्रुओं के संहार करने को वच्च ग्रहण करते हो । तुम मेरे नवीन रचे हुये स्नीत्र का श्रवण करो ।। ।।

#### ७३ सक्त

(ऋष-विसन्धः, वसुकः। देवता-इन्द्रः। छन्द-नगती, त्रिन्दुष्)
तुभ्येदिमा सवना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वर्धना कृणोमि ।
त्व नृभिर्ह्व्या विश्वधासि ॥१
नू चिन्तु ते मन्यमानस्य दस्मोदश्नुवन्ति महिमानमुग्रः।
न वीयं मिन्द्र ते राधः ॥२
प्र वो महे महिवृध भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमितं कृणुध्वम् ।
विशः पूर्वीः प्र चरा चर्षणिप्राः ॥३
यदा वज्र हिर्ण्यमिदथा रथ हरी यमस्य वहतो वि सूरिभिः।
सा तिष्ठाति मध्वा सनश्रुत इन्द्रो वाजस्य दीर्घश्रव सम्पतिः ॥५
सो चिन्तु वृष्टियृंथ्या स्वा सचां इन्द्र रमश्रू रिग हरिताभि प्रुष्णुते।
सव वेति सुन्त्य सुते मधूदिद्ध नीनि वातो यथा वनम् ॥५

मुझसे उत्कृष्ट होना चाहे उसे स्वर्ग का दण्ड दूँ। हे इन्द्र ! मुक्ते इस प्रकार की शक्ति देने वाला ग्रन्य कौन रक्षक हो सकता है ? ।।२।।

# ८३ स्क

( ऋषि—शंयु: । देवता—इन्द्र: । छन्द—प्रगाथ:) इन्द्र त्रिधातु शरण त्रिवरूथ स्वस्तिमत् । छदिर्येच्छ मघवद्भच्चश्च मह्य च यावया दिद्युमेभ्य: ॥१ ये गव्यता मनसा शत्र मादभुरिभप्रव्नान्ति धृष्णुया । अध स्मा नो मघवन्निन्द्र गिवणस्तनूपा अन्तमो भव ॥२

हे इन्द्र ! मुक्ते मंगलकारी गृह प्रदान करो और हिसात्मक शक्तियों को वहाँ से दूर करो ॥१॥ तुम्हारे जो बल शत्रुओं को संतप्त करते और मारते हैं, अपने उन्ही बलों से हे इन्द्र! हमारे शरीरों की रक्षा करो ॥२॥

# ८४ सूक्त

(ऋषि-मधुच्छन्दाः। देवता-इन्द्रः । छन्द--गायत्री )

इन्द्र याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । अण्बीभिस्तना पूतासः ॥१

इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सताबतः ।

उप ब्रह्माणि बाघतः ॥२

इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः।

सुते दिधष्व नश्चनः ॥३

हे इन्द्र ! यहाँ आओ । यह निष्यन्त सोम तुम्हारे लिए ही है।।१।। हे इन्द्र ! यह विद्वान् ब्राह्मण तुम्हें अपने से श्रेष्ठ मानते हैं । अत: इन मंत्रों से सम्यन्त एवं सोमवान ऋत्विजों के समीप आग्रो ।।२ । हे इन्द्र ! तुम अपनो वाले हो,शोघ्र ही हमारे स्तोत्रों की ओर आगमन करो और हमारे संस्कारित सोम के पास अपने अपनों को रोको।।३।।

### ८५ सुक्त

( ऋषि — प्रगाथ, मेघ्यातिथि: । देवता—इन्द्र: । छन्द-प्रगाथ: )

मा चिन्दयद् वि शंसत सखायो मा रिषण्यत ।
इन्द्रमित् स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्या च शसत ॥१
अवकक्षिण वृषमं यथाजुर गां न चर्षणीसहम् ।
विद्वेषणा संवननोऽमयंकर महिष्ठमुमयाविनम् ॥२
यिचिद्वि त्वा जना इमे नाना हवन्त ऊतये ।
अस्माक ब्रह्मो दिमन्द्र भूतु तेऽहा विश्वा च वर्धनम् ॥३
वि तर्तू येन्ते मघवन् विश्चिपतोऽयों विपो जनानाम् ।
उप क्रमस्व पुरुष्ट्रपमा भर वाजं नेदिष्टमूतये ॥४

हे स्तोताको ! तुम अन्य किसी देवता का आश्रय न लो, अन्य किसी देवता की स्तुति न करो । हे संस्कारित सोम वाले होताओ । तुम इन्द्र की स्तुति करते हुए बारम्बार उनयों को गाओ ।। १ ।। वे इन्द्र ! वृषम समान चरने वाले, कात्रुओं के ढेपी, अवकक्षी अजुर, महिष्ठ, संवननीय एवं दोनों लोकों में रक्षक हैं ।। २।। हे इन्द्र ! तुम्हारी रक्षा प्राप्त करने को अनेक पुरुष तुम्हें आहूत करते हैं । हमारा यह स्तोत्र भी तुम्हारी वृद्धि करने वाला है ।। ३ ।। हे इन्द्र ! तुम शीघ्र आकर विशाल रूप घारण करो । इन विद्वानों मनुन्यों और यजमान की उङ्गिलयाँ शीघ्रता कर रहीं हैं । तुम हमारे पालन के लिए अन्न को हमारे सभीप लाते हुए हमें प्रदान करो ।। ४ ।।

### ८६ स्क

( ऋषि-विश्वामित्र: । देवता—इन्द्रः । छन्द — तिष्टूप् ) त्रह्मणा ते त्रह्मयुनिष्म हरी सखाया सधमाद आशू । स्थिरं रथं सुखिमन्द्राधितिष्ठन् प्रजानन् विद्वां उप याहि सोमम् ॥१ कर्मवान् मन्त्र द्वारा तुम्हारे रथ में अश्वों को संयुक्त करता हूं । हे विद्वान् इन्द्र! उस सुखकारी रथ पर आरूढ़ होकर हमारे इस सोम के पास आगमन करो ॥१॥

### ८७ सुक्त

( ऋषि–वसिष्ठ: । देवता—इन्द्र, वृहस्पति: । छन्द:–त्रिष्टुप् )

अध्वयंवोऽरुणं ग्दुधमंशुं जुहोतन वृषमाय क्षितीनाम् ।
गोराद वेदीगां अवपानिमन्द्रो विश्वाहेद्याति सुतसोमिन्छन् ॥१
यद् दिधिषे प्रदिवि चार्वग्नं दिवेदिवे पीतिमिदस्य विक्षा ।
उत हृदोत मनसा जुषाण उशन्तिन्द्र प्रस्थितान् पाहि सोसान् । २
जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्र ते माता महिमानमुवाच ।
एन्द्र पप्राथोर्वन्तिरक्षं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकथं ॥३
यद याध्या महतो मन्यमानान् साच्चाम तान् बाहुिमः शाशदानान्
यद्या नृभिर्वृत इन्द्राभियुध्यास्तं त्वायाणि सौश्रवस जयेम् ॥४
प्रेन्द्रस्य वाचा प्रथमा कृतानि प्र नृताना मघवा या चकार ।
यदेददेवीरसष्ट्र माया अथा भवत केवलः सोमो अस्य ॥४
तवेदं विश्वमभितः पश्चय यत् पश्यिस चक्षसा सूर्यस्य ।
गवामिस गोपतरेक इन्द्र भच्चीमिह त प्रयतस्य वस्वः ॥६
बृहस्पते युविमन्द्रश्च बस्वो दिव्यस्येशाथे उत पाध्यवस्य ।
धरां रिय स्तुवते कोरये चिद् यूयं पात स्वस्तिभि सदा नः ॥७

हे अध्वयुं ओं ! इन्द्र पृथिवी पर वर्षा करने वाले हैं, उनके लिए सोम के दूध रूप अश की भ्राहूित दो। वह इन्द्र सोम की कामना करते हुए पीने के लिए आते हैं ।। पा। हे इन्द्र ! तुम आकाश में सुन्दर अन्न धारण करते हो और यज्ञादि कर्मों के अवसर पर सोम का पान करते हो। अत: इस सोम की कामना करते हुए, इसकी रक्षा करो ।। रा। हे इन्द्र ! तुम प्रकट होते ही सोम पर काते हो। तुमने संग्राम में जीतकर देवताओं को धन दिया । तुम विशाल अंतरिक्ष में गमन करते हो वह अतरिक्ष तुम्हारी महिमा का वखान करता है ।: ३ ॥ हे इन्द्र ! तुम मनुष्यों सहित संग्राम करो । हप तुम्हारी शक्ति से इस संग्राम में विजय पाते हुए यशस्वी हों । तुम अपनी जिन भुजाओं से बड़े-बड़ों से युद्ध करते हो उन भुजाओं के वल से हम युक्त हों ॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! मैं तुम्हारे नये पुराने कर्मों का वर्णन करता हूं । तुमने जिन राक्षती मायाओं का सामना किया है इससे सीम तुम्हारा हो हो गया है । १ । हे इन्द्र ! यह सब पशु धन नुम्हारा है, तुम गीओं के पालन करने वाले हो । तुम सूर्य क्यी चक्षु से देखने वाले हो । तुम अपने उपासक के फल में यत्नवान रहते हो, ऐसे तुम्हारा धन हम पावें ॥६॥ हे वृहस्पते ! हे इन्द्र ! तुम दोनों हो दिव्य और पायिब धनों के स्वामी हो : तुम अपनी रक्षक शावितयें द्वारा हमारी रक्षा करते हुए स्तुति करने वाले हमें धन अदान करो ॥७॥

#### ८८ स्कत

( ऋषि-वामदेव: । देवता--वृहस्पति: । छन्द:-त्रिष्टुप् )

यस्तस्तम सहसा वि जमो अन्तान् बृहस्पितिस्त्रपस्घा रवेण ।
त प्रत्नास ऋषयो दीष्ट्यानाः पुरो विप्रा दिधरे मन्द्रजिह्त्रम् ॥१
धुनेतयः सुप्रमेदव्धम् व वृहपस्ते अभि ये नस्ततस्र ।
पृपन्त् सुप्रमदव्धम् व वृहपस्ते रक्षतादंस्य योनिम् ॥२
बृहपस्ते या पामा परावदत आ त ऋतस्पृशो नि षेदुः ।
तुभ्यं खाता अवता अद्रिदुग्रवा मध्य श्चोतन्त्यभितो ।वरप्शम् ॥३
बृस्पितः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन् ।
सप्तास्यत्विजानो रवेण वि सप्तरिहमस्धमत् तमांसि ॥४
स सप्टुमा स ऋकव्यता गणेन वल हरोज धलिंग रवेण ।
बृह्पितिहस्तिया हव्यसूदः कनिक्रदद् वावश्वतीह्वाजत् ॥४
एवा पिन्ने विद्वदेवाय वष्णे यज्ञविधेम नमसा हविभिः ।
बृहस्तते सुप्रजा वीरवन्तो वयं रयाम पतयो रयीणाम ॥६

हों। पृथिवी और आकाश अपने श्रेष्ठ कान्य के लिये सुमित वाले हों ।।६।। इन्द्र के निमित्त यह पात्र मधुर रस से पूर्ण किया गया है। वह इन्द्र अपने बल से ही पृथिवी पर प्रबुद्ध होते हैं और वही सत्य के द्वारा पूजित होते हैं।७। इन्द्र का बल श्रेष्ठ है, वह सेनाओं में प्याप्त होते हैं। ग्रसंख्य वीर इनके सख्य भाव की कामना करते हैं। हे इन्द्र ! तुम जिस सुमित द्वारा प्रेरणा देते हो, उसी रथ के समान सुमित से हमारे वीरों में ज्याप्त होओ ।।६।।

### ७७ सूक्त

(ऋषि-वामदेव:। देवता—इन्द्रः। छन्द – त्रिष्टुप्)

क्षा सत्यो यातु मघवाँ ऋजाषी द्रवन्त्वस्य हरय उप नः। तस्मा इध धः सुषुमा सुदश्रमिहाभिपित्व करने गृणानः ॥१ अव स्य शूराध्वनो नान्तेऽस्मिन् नो अद्य सवने मन्दध्यं। शसात्युवमुशनेव वेधाश्चिकितुषे असुर्याय मन्म ॥२ कविन निण्य विदयानि साधन वृषा यत् सेक विपिपानी अर्चात । दिव इत्था जोजनत् सप्त कारूनह्ना चिच्चक्र वैयुना गृणन्तः ॥३ स्वर्यंद वेदि सुदृशीकमकैमीहि ज्योती करुवुर्यद्ध वस्तोः। अन्धा तमांसि दुधिता विचशे नृभ्यश्चकार नृतमो अमिष्टी ॥४ ववक्ष इन्द्रो अमितमृजीष्युभे आ पत्रौ रोदसी महित्वा। अतिश्चिदस्य महिमा वि रेच्यिभ यो विश्वा भुवना बभूव ॥ ४ विश्वानि शक्रो नर्याण विद्वानपो रिरेच सिखिभिनिकामैः । अश्मानं चिद ये बिभिदुवंचोभिन्नं जं गामन्तमुशिजो वि वन्नः ॥६ अपो वृत्र विद्रवांस पराहन् प्रावत् ते वज् पृथिवी सचेता: । प्राणीस समुद्रियाण्यैनोः पयिभवञ्छवसा शुर घृष्णो ॥७ अपो यदि पुम्हूत ददैराविभु वत सरमा पूर्व्यं ते। स नो नेता वाजमा दिष भूरि गोत्रा रुचन्निङ्गरोभिगृणान: ।।=

इन्द्र के अध्व हमारी ग्रोर गतिवान हों घन के स्वामी, सत्यनिष्ठ

सोमपायी इन्द्र यहाँ आगमन करें स्तुति करने वाला विद्वान् इसी कारण स्नानादि कर्म कर रहा है और हम सोम का संस्कार कर रहे हैं।। १॥ हे बीर ! हमारे इस यज्ञ को प्राप्त करो, अपने मार्ग को हमारे समीप करो । यह विद्वान् उशना के समान, इन्द्र के लिये उक्य उच्चारण करते हैं ।।२।। इन्द्र फलों के वर्षक हैं, वे वर्षाजल के द्वारा पृथिवी को सम्पन्न करते हुये आगमन करें। ऋत्विज यज्ञ कार्यं कर रहा है। सात स्तोता शोमन स्तोत्रों से स्तृति कर रहे हैं ॥ ३ ॥ जिन मंत्रों के द्वारा दर्शनीय स्वर्ग का ज्ञान होता है, जो मंत्र सूर्य को प्रकाशित करते हैं, जिन मंत्रों पे सूर्य रूपी इन्द्र दूर से भी अंघेरे को दूर करते हैं वे अत्यंत वली इन्द्र फामनाओं की स्थापना करते हैं ॥४। सोमपायी इन्द्र अपरिमित धन का प्रेरण करते हैं, वे सब लोकों में व्याप्त होने से महिमामय हैं। उन्हीं इन्द्र की महिमा पृथिवी और आकाश को पूर्ण करती है ॥५॥ स्वेच्छा से संचालित मेघों द्वारा इन्द्र ने हितकारी जलों की वृद्धि की । वे जल अपने शब्द से पाषाणों को भी तोड़ देते हैं और इच्छा होने पर गोचर भूमि पर छा जाते हैं ।।६।। हे इन्द्र ! यह पृथिवी तुम्हारे वज्न की साव-घानी से रक्षा करती है। यही समुन्द्र की भी रक्षा करती है। आवरक वृत्न को जलों ने छिन्न-भिन्न करिदया है। हे इंद्र ! तुम अपने वल से ही पृथिवी के स्वामी ही ।।।।। है इन्द्र ! तुम अनेक यजमानों द्वारा बुलाये जा चुके हो, तूम जिस जल को प्रदान करते हो, वह जल पहले ही प्रकट होकर वहने लगता है। तुम आंगिरसों द्वारा स्तृत मेघीं को चीरते हुये हमको अपरिमित अन्न देते हो । य।

७८ सूक्त

(ऋषि-शयुः । देवता-इन्द्रः । छन्द-गायत्री ) तद् वो गाव सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । शं यद्र गवे शाकिने ॥१ न घा वसुनि यमते दानं वाजस्य गोमतः । यत् सोमुप श्रवद् गिरः ॥२ कृवित्सस्य प्र हि वर्ज गोमन्तं दस्युहा गमत्। शचीभिरप नो वरत ॥३

हे स्तीता ! सोम संस्कारित होने पर इन्द्र की स्तुति करो, जिससे वे हम सोमवानों के लिये गी के समान कल्याण करने बाले हों ।। ९ ।। यह इन्द्र हमारी स्तुतियों को यदि सुन लेते हैं तो गौद्यों से सम्पन्न अन्न को देने से नहीं रुकते ॥२॥ हे इन्द्र ! तुम बृत्रहन हो, अपरिमित झन्न वाले हो। तुम गौ से सम्पन्न स्थान पर आकर हमको बल से पूर्ण करो ॥३॥

# ७६ स्त

( ऋषि-शक्तिः, विसष्ठः । देवता-इन्द्रः । छन्द-वाईतः घगायः ) इन्द्रं क्रतुं न आ भर पिता पुत्रभ्यो यथा । शिक्षा णो अस्मिन् पुरुहूत यामिन जीवा ज्योतिरशीमिह ॥१ मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो माशिवासो अव क्रमुः । त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामिस ॥२

हे इन्द्र! पिता द्वारा पुत्र को इच्छित वस्तु देने के समान ही हमें अभीष्ट वस्तु प्रदान करो । हे पुष्हूत ! इस संसार यात्रा में इच्छित पदार्थ दो जिससे हम दीर्घजीवी होकर इस लोक के सुखों का अनुभव करें ।।१।। हे वीर इन्द्र! हम पर आधि-व्याधियों का आक्रमण न हो । अमञ्जलमय वाणियाँ और पाप हम पर आक्रमण न करें । हम तुम्हारी कृपा को पाकर मनुष्यों से युक्त रहें और कर्मों को सदा सफलता पूर्वक करें ।।२।।

#### ८० सूक्त

( ऋषि--शंयु: । देवता--इन्द्र: । छन्द--प्रगाय: )

इन्द्र ज्येष्ठं न आ भरं ओजिष्ठं पपुरि श्रवः । येनेमं चित्र वज्ज्रहस्त रोदसी ओभे सुप्रिश प्राः ।।१ त्वामग्रमवसे वर्षणीसहं राजन् देवेषु हूमहे । विश्वा सु नो विथुरा पिब्दना वसोर्शमत्रान् सुषहान् कृधि ॥२ हे इन्द्र! तुम अपने महान् बौर ओजस्वी धन से हमें सम्पन्न करो। हे विज्ञिन् तुमने अपने जिस घन से आकाश-पृथ्वी को पूर्ण किया है उसी धन को हमें प्रदान करो।।१।। हे इन्द्र! तुम उग्र हो हमारे भय के सब कारणों को दूर करो और शत्रुओं को वशीभूत करने वाले बल से हमें सम्पन्न करो। हम तुम्हें रक्षा के लिए आहूत करते हैं।।२।

### ८१ सुक्त

( ऋषि-पुरुहःमा । देवता-इन्द्रः। छन्द--प्रगायः )

यद् द्याव इन्द्र ते शत शतं भूमीं रुत स्यः। न त्वा विधन्त्सहस्रं सूर्या अनु न जातमष्ट्र रोदसी।।१ आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन् विश्वा शविष्ठ शवसा। अस्मा अव मघर्वन् गोमति व्रजे विज्विञ्त्राभिरूतिभिः।।२

हे इन्द्र ! हे प्रभो ! सैकड़ों आकाश-पृथिवी भी यदि तुम्हारी समानता करना च हें तो भी तुम्हारे समान प्रवृद्ध नहीं हो सकते ॥ १॥ हे विज्ञिन ! हमारे गोचर स्थान में अपने अद्भुत रक्षा-साधनों से हमारी रक्षा करो और अपनी महिमा द्वारा ही हमारी वृद्धि करो ॥ २॥

#### ८२ स्क

(ऋषि-विसष्ठः । देवता-इन्द्रः । छन्द-प्रगाथः ) यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदमीशीय । स्तोतारमिद विधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय ।।१ शिक्षेयमिन्महगते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे । नहि त्वदन्यन्मधवन् न आप्यं वस्यो अस्ति पिता धन ॥२

हे इन्द्र! तुम्हारे समान प्रभुत्व को मैं प्राप्त होऊँ, मैं स्तुति करने वालों को घन देने वाला होऊँ और पापत्व के कारणा पणियों द्वारा व्यथित न किया जाऊँ॥ १॥ हे इन्द्र! मैं जिद्यर से चाहूँ वहीं से घन पाऊँ जो जिन बृहस्पित ने पृथिवो के छोर को भी अपने घोष से स्तंभित किया, उनका पुरातन ऋषि वारम्बार ध्यान करते हैं, । वे बृहस्पित प्रसन्न करने वाली जिह्ना वाले हैं विद्वान नाह्मण उन्हें प्रथम रखते हैं ।।।। हे बृहस्पते! जो ऋत्विज तुम्हें हमारी ओर आकर्षित करते हैं, उन गमन-शींल ऑहसित घृत विन्दु युक्त ऋत्विजों की तुम रक्षा करो ।। २ ।। हे बृहस्पते! ऋतस्पृत ऋत्विज तुम्होरी रक्षा साधनों वाली महान् रक्षा के निमित्त बैठे हुये पर्वतों से चयन किये हुये सुन्दर मधु की तुम पर वर्षा करते हैं ।।३।। वे बृहस्पित महान् ज्योतिषचक्र से परम व्योम में आविभित्त होते हुये सप्त रिश्म बनकर ग्रंथकार को मिटा देते हैं ।।४। ऋवा युक्त गण द्वारा वे बृहस्पित मेघ को चीरते हैं । वे हव्य से प्रेरित होकर इच्छा करने वाली गांओं को बारम्बार शब्द करने हुये प्राप्त होते हैं ।५।हे वृहस्पति ! हम सुन्दर वीर संतानों से सम्पन्त अन के स्वामी हों। हम उन वृहस्पित की हिवयों ग्रीर नमस्कारों द्वारा पूजा करते हैं ।।६।।

# ८६ सक्त

(ऋषि – कृष्णः । देवता – इन्द्रः । छन्द – अनुष्टुप् )

अस्तेव सु प्रतरं लायमस्यन् भूषिनित प्रभरा स्तोममस्म । वाचा विप्रास्तरत वाचमर्थो नि रामय जिरतः सोम इन्द्रम् ॥१ दोहेन गामूप शिक्षा सखायं प्र वोधय जिरतजिरिमिन्द्रम् । कोश न पूर्णं वसुना न्युष्टमा च्यावय मघदेयाय शूरम् ।२ किमङ्ग त्वा मघवन् भोजमाहुः शिशीहि मा शिशायं त्वं प्र्युणोमि अप्तस्वती मम धीरस्तु शक्त वसुविद भगिमन्द्रा भरा नः । ३ त्वां जना ममसत्येष्विन्द्र सतस्याना वि ह्वयन्ते समीके । अत्रा युजं कृणुते यो हिवष्मानासुन्वता सख्यं विष्ट शूरः ॥४ धनं न स्पन्द्रं बहुल यो अस्म तोद्रान्त्सोमाँ आसुनोति प्रयस्वान् । तस्म शत्रन्त्सुनुकान् प्रातरह्नो नि स्वष्ट्रान् युवति हन्ति वृत्रम् ॥४ यस्मिन् वयं दिधमा शंसिमन्द्रे यः शिश्राय मघवा काममस्मे ।
आरान्चित् सन् भयतामस्य शत्रुःयँरमें द्युम्ना जन्या नमन्ताम् ॥६
आरान्छित्रुमप बाधस्व दूरमुग्रो यः शम्बः पुरुहूत तेन ।
अस्मे धेहि यवमद् गोमदिन्द्र कृधी धियं जरित्रो वाजरत्नाम् ॥७
प्र यमन्तवृंषसवासो अग्मान् तो वाः सोमा बहुलान्तास इन्द्राम् ।
नाह दामान मघवा नि यंसन् नि सुन्वते वहति भूरि वामम् ॥
उत प्रहामतिदोवा जयित कृतिमव श्वष्टनी वि चिनोति काले ।
यो देवकामो न धन रुणद्धि सिमत् तं रायः सृजित स्वधाभिः ॥
श्व गोभिष्टरेमामित दुरेवां यवेन वा क्षुष्ठ पुरुहूत विश्वे ।
वयं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनोभिजयेम ॥१०
बृहस्पतिनः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्माद धरादधायोः ।
इन्द्रः पुरस्तादुन मध्यतो नः सखा सिख्भ्यो वरीवः कृणोतु ॥११

हे बाह्मणो ! तुम इन्द्र के लिये स्तोमों को भरो । मंत्र रूप वाणी से पार जान्नो । हे स्तुति करने वालो ! तुम इन्द्र को मोम से सुसंगत करो ।। पा। हे स्तोतः ओ ! अपनी मित्र रूप वाणी को दुहो और शत्रुओं को क्षीण करने वाले इन्द्र को बुलाओं । धन से सम्पन्न कोश समान शुद्ध सोम को इन्द्र के लिये सीं वो ।। २॥ हे इन्द्र ! तुम भोगने वाले हो । तुम शत्रु के क्षीण करने वाले हो । मुफे क्षीण न करो । मुफे धन मिलने वाला सौभाग्य दो । मेरी बुद्धि कर्मों की ओर अग्रसर हो ।। ३॥ हे इन्द्र ! मेरे पुरुष तुम्हें ही अहून करते हैं । जो वीर तुम्हारी मित्रता की कामना करता है और हांव वाला अनुष्ठान करता है, वह सोम का नस्मार करता है ॥४। जो हिवर्बान् पुरुष इन्द्र के निमित्त सोमों को संस्कारित नहीं करता उमका धन सरकतः जाता है धीर इन्द्र उसे शत्रुओं में मिलाते हुये उस पर वच्च प्रहार करते हैं ॥ ५ ॥ जो इन्द्र हमारे अभिष्टों को पूर्ण दरने वाले हैं, जिन इन्द्र की हम श्रांसा करते हैं उन इन्द्र से शत्रु समोप अने ही भयमीत हों और संसार के सभी प्राणी इन इंद्र को नमस्कार करें ।। ६। हे इन्द्र ! तुम अपने उग्ने वच्च से पास के या दूर के शत्रु को

व्यथित करो। हमको अन्न वाली बुद्धि देते हुए अन्न सथा पशुग्रों से पूर्ण धन में प्रतिष्ठित करो।। ७।। अन इंद्र के पास तीन्न सोम गमन करते हैं, वे इंद्र धन की बाधक रस्सी को रोकते और सोम का संस्कार करने वाले स्तोता को असीनित धन प्रदान करते हैं।। जैसे कीड़ा कुशल व्यक्ति प्रतिपक्षी को द्यूत में हराता है क्योंकि वह कृत नामक ग्रक्ष को ही खोजता है। वह खिलाड़ी इन्द्र की कामना करता हुआ उस जीते हुए धन को व्यथ ही न रोकता हुआ इन्द्र के कार्य में लगाता है। और उन्हें स्वाद्यावान करता है। ६।। हे इन्द्र ! दिरद्रता से प्राप्त हुई दुर्बुद्धि को हम पशुग्रों के द्वारा लोध जाँय। अन्न से भूख को जान्त करें। प्रतिपक्षी खिलाड़ी से जीतते हुए हम राजाओं में स्थित उत्कृष्ट धन को बल सम्पन्न अर्कों से प्राप्त करें। २०। जो शत्र हमारे वध रूप पाप की इच्छा करता है, उससे वृहस्पित देवता चारों दिशाओं से हमें रिक्षत करें और अपने अन्य मित्रों से हमें उन्कृष्ट बनावें।।१९॥

#### ६० स्वत

(ऋषि-भरद्वाजः । देवता—बृहस्पतिः । छन्दः-तिष्टुप् )
यो अद्रिभित् प्रथमजा ऋतावा बृहस्पतिराङ्गिरसो हिविष्मान् ।
द्विबहंजमा प्राथमंसत् पिता न आ रोदसी वृषभो रोरवीति ॥१
जनाय चिद् य ईवत उ लोक बृहस्पतिदेवहूनी चकार ।
इनन् वृत्राणि अ पुरो दर्दरीति जयच्छत्र रिमत्रान पृत्सु साहन् ॥२
बृहस्पतिः समजयद् वसूनि महो न्नजान् गोमतो देव एषः ।
अपः सिषासन्तस्यरप्रतीतो बृहस्पतिईन्त्य मत्रमर्कः ॥३

प्रथम प्रवट होने वाल, मेघों को चीन्ने वाले, सत्य से सम्पन्न आंगिरस बृहस्पति हिव प्राप्त करने योग्य हैं। वे पालन करने वाले, आकाश-पृथिवी में शब्द करने वाले, द्विवह्नमा, प्राघर्मसत् और दर्षा करने वाले हैं। १।। देगहूति में लोक को करने वाले, मनुष्यों के लिये गम-शील वृहस्पति मेघों को चीर कर पुरों को लोड़ते है, पशुओं पर विजय प्राप्त करते हुए सेनाग्नों का सामना करते हैं ॥ २ ॥ वृहस्पति ने गोओं से सम्पन्न वृहद गोष्ठों और धनों पर विजय प्राप्त कर ली । वे जल दान के निमित्ता स्वर्ग में आरूढ़ होते और मन्त्रों से शत्रुओं को नष्ट करते हैं ॥ ३ ॥

# ६१ सूक्त ( आठवाँ अनुवाक )

( ऋषि-अयास्यः । देवता--- त्रृहस्पतिः । छन्दः- त्रिष्टुप् )

इमां घीयं सप्तशीर्ष्णीं पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत् । तुरीयं स्विज्जनयद् विश्वनन्योऽयास्यः उक्थमिन्द्राय शसन् ॥१ ऋत शंसन्त क्षजु द<sup>े</sup>ष्टयाना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वी**राः** । विप्र पदमङ्किरसो दश्चाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त ।।२ हंसैरिव सिखिभिवीवदिद्भरश्मन्मयानि नहना व्यस्यन् । वृहस्पतिरभिकनिकदद् गा उत प्रास्तौदुच्च विद्वां अगायत् । ३ अवो द्वाभ्यां पर एकया गा गुहा तिष्ठ-तीनृतस्य सेतौ । वृहस्पतिस्तमपि ज्योतिरिच्छन्तुदुस्रा आर्काव हि तिस्र आवः ॥४ विभिद्या पुर वयथेमपाचीं निस्त्रीणि साक्रमुद्धरक्रन्तत् । वृहस्पति रूपसं सूर्यं गामकं विवेद स्तनयन्तिव द्यौः ॥ ५ इन्द्रो वल रक्षितारं दुघानां करेणेव वि चकर्ता रवेगा । स्वेदाञ्जभिराशित्मिच्छमानोऽरोदयत पणिमा गा अमुष्णात् ॥६ स ई सत्येभिः सिखभिः शुचिद्भगीद्यायस वि द्यनसंरददः। ब्रह्मरास्पतिवृ पिभवंराहैर्धर्मस्वेदेनिद्रविणं व्यानट् ॥७ ते सत्येन मनसा गोपित गा इयानास इषणन्त धीभिः । वृहस्पतिमियो प्रवद्यपेभिकदुस्त्रिया असृजत स्वयुग्मिः।।= त वर्धयन्तो मतिभिः शिवाभिः सिहमिव नानदत सधस्थे । वृहस्पी। वृपगां शरसाती भरेभरे अनु मदेम जिष्णुम् ॥६ यदा वाजमसनद् विश्वरूपमा द्यामरुन्नदूत्तराणा सद्म । वृहस्पति वृषण वर्धपन्तो नाना सन्तो विश्वतो ज्योतिरासा पा१०

सत्यामाशिवं कृणुता वयोधं कीरि चिद्धच्यवथ स्वेभिरेवैः । पश्चा मृद्यो अप भवन्तु विश्वास्तद् रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे ॥११ इन्द्रो मह्ना महतो अणंवस्य वि मूर्धानमभिनदर्बुदस्य । अहन्नहिमरिणात् सप्त सिन्धून् देवैद्यीपृथिवी प्रावत नः ॥१२

वृहस्पति ने सत्य द्वारा आविर्भृत सप्तशीर्षा बुद्धि को प्राप्त किया है और विश्व से उत्पन्न उन अस्यास्य ने इन्द्र से कह कर तुरीय को उत्पन्न कराया ॥ १ ॥ सत्य कथन द्वारा प्राण के वीर्य से उत्पन्न हुए अङ्गिरा यज्ञ स्थान में प्रथम समक्ते जाते हैं।।२॥ बधक मेघों का उद्घा-टन करते हुए वृहस्पित स्तुति सी करते हुए विद्वान् से लगते हैं। ३।। दे। से फिर एक से हृदय गुहा में अवस्थित वाणियों को उद्भूति करते हुए अंधेरे में प्रकाश की कामना वाले प्रकाशों को प्रकट करते हैं ॥४॥ पुर को चीर कर पश्चिम में सोते हैं। समुद्र के भागों का त्याग नहीं करते। आकाश में कड़कते हुए वृहस्पति, उषा, सूर्य, मन्त्र और गौ को पाते हैं।। शा कामधेनुओं के पालक मेघ को इंद्र छिन्म-भिन्न करते हैं। इन्होंने दिख की इच्छा से गौ अपहारक पणियों को व्यथित किया ॥६॥ वह इन्द्र धन देने वाले तथा पृथ्वी को पुष्ट करने वाले मेघ को चीरते हैं कीर ब्रह्मणस्पति वर्षणशील मेघों द्वारा धनं में व्याप्त होते हैं।।७॥ वह मेघ वृषभ और गौओं पर जाने की कामना करते हुए अपनी वृद्धियों द्वारा उन्हें प ते हैं। उन अनवद्यप शब्द का पालन करने वाले बृहस्पति मेघों हारा गौओं में संयुक्त होते हैं ॥ ८ ॥ उस युद्ध में सिह के समान गर्जन करने वाले वृहस्पति को हम अपनी सुवुद्धियों से प्रवृद्ध करते हैं और युद्धों के अवसर पर उन्हें प्रसन्न करते हैं।। ६।। अब यह विश्व रूप झाकाश रूपी भवन पर चढ़कर अन्न प्रदान करने की इच्छा करते हैं, तब ज्योति को ग्रहण करते हुए बुद्धि के द्वारा वृहस्यति को प्रबृद्ध करते हैं।।१०।। अन्न के पोषक कारणों के आशीर्वाद को सत्य करते हुए स्तुति करने वाले के रक्षक होओ। हे द्यावापृथिवी ! तुम अग्नि सम्बन्धी ऋचाओं के प्रचण्ड होने पर श्रवण करों। जितने युद्ध हैं वे सब विगत हो जाँय ॥१९॥ मेघ के मस्तक को अपनी महिमा द्वारा ही इन्द् काट देते हैं। वे प्रहार करके सात निदयों को प्रकट करते हैं। हे आकाश और पृथिवी ! त्म हमारी पोषण करने वाली होले ॥? २॥

#### ६२ सक्त

( ऋषि — प्रियमेघः पुरुहत्मा । देवता—इन्द्रः । छन्द—गायत्री, अनुष्टुप्, पंक्ति।, वृह्ती, प्रगाथ )

अभि प्र गोपित गिरेन्द्रमचं यथा विदे । सूनु सत्यस्य सत्पतिम् ।।१ आ हरयः समृज्जिरेऽह्मीरिध बहिषि। यत्रामि सनवामहे ॥२ इन्द्राय गाव आशिरं दुदुह्न विष्णिणे मधु । यत् सीमुपह्वरे विदत् ॥३ उद् यद ब्रह्मस्य विष्ट्रप गृहिमन्द्रश्च गन्विह । मध्वः पीत्वा सचेवहि त्रि सप्त सरुयुः पदे ॥४ अर्चत प्रार्चत प्रियमेघासो अर्चत । अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धृष्ण्चंत ॥५ अव स्वराति गर्गरो गोद्या परि सनिष्वणत । पिङ्गा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्यतम् ॥६ क्षा यत् पतन्त्येन्यः सुदुघा अनपस्फुरः । अपस्फुर गृभायंत सोमिमन्द्राय पावते ॥७ अपादिन्द्रो अपादिनिविश्वे देवा अमन्सत । वरुण इदिह क्षयत् तमापो अम्यनूषत वत्सं संशिद्वरीरिव ।।= सदेवा असि वक्तण यस्य ते सन्त सिन्धवः। अनुत्तरन्ति आकुद सूम्यं सुषिरामिव ॥६ यो व्यतीर फाणयत् सुयवताँ उप दाशुषे । तक्त्रो नेता तदिद् वपत्तपमा यो प्रमुच्यत ॥१०

हे स्तोता ! गौओं के स्वामी इन्द्र को जिस प्रकार पाऊँ, उसी प्रकार तुम उनका पूजन करो । यह इन्द्र अपने सत्यनिष्ठ उपासकों की रक्षा करते हैं।।१।। जिन कुशाओं पर हम इन्द्र का पूजन कर रहे हैं, उन कुशाओं पर इन्द्र के अद्श्व रथ को जोड़ें।। २।। जब गीऐं इन्द्र के लिए दूध को दुइती हैं, तब वे इन्द्र सब बोर से मधुर सोम रसों को प्राप्त करते हैं।३। ब्रघ्न के गृह रूप स्वगं में हम और इन्द्रगमन करें। हम इक्कीस बार मधु को पीकर इन्द्र का सख्य भाव प्राप्त करें ।।।। हे स्तीताओ ! इन्द्र को श्रेष्ठ रीति से पूजो। अपने शत्रु झों को वश करने के लिये उनका पूजन करो ॥ १।। जब इन्द्र के प्रति मन्त्र चलता है तब क्लश शब्दवान होता है, उत्र समय पिशङ्क पदार्थ गमन करता हुन्ना धनुष की प्रत्यंचा छे समान शब्द करता है।। ६ । हि स्तोताओ । इन शुभ्र घेनुओं में स्थित बावनाशी पदार्थ को ग्रहण करते हुए इन्द्र के पीने के लिये सोम को लाम्रो । । इस पदार्थ को इन्द्र ने, अग्नि ने, विश्वेदेवताओं ने पी लिया है । हे जलो ! संशिक्ष्वरी के वत्स के समान वरुण की स्तुति करो ॥ दा हेवरुण ! तुम्हारे पास पुरस्तात, वर्षयन्ती, अस्रपत्नी, अश्वा, मेघपत्ना, त्रितुवा, अप्रन्या नाम की सात निदयाँ हैं, जैसे नगर से बाहर जल निकलता है, वैसे ही उन निद्यों से जल प्रवाहित होता है ।। हा। जो हिवदाता के लिये सुयुक्तों को फाणित करते हैं, जो नेता हैं, तक्व हैं, उनकी उपमा उनका देह ही है, अर्थात् अन्य कोई नहीं है ॥१०॥ अतीदु शक ओहत इन्द्रो विश्वा द्विष:। भिनत् कनीन ओदनं पच्यमान गिरा ॥११ अभंको न कुमारकोऽधि तिष्ठन्नवं रथम्। स पक्षनमहिषं मृग पिहो मात्रं विभुक्रतुम् ।।१२ का त सुशिप्र दंपते रथ तिष्ठा हिरण्ययम । अव चुक्षं सचेवहि सहस्रपाद मह्षं स्वतिगामनेहसम् ॥१३ त घेमित्था नमस्विन उपराजमासते। अर्थ चिदस्य सुधित यदेतव आवर्तयन्ति दावने ॥१४

अनु प्रत्नस्योकसः प्रियमेद्यास एषाम् ।
पूर्वामनु प्रयति वृक्तर्विहिषो हितप्रयस आशत ।। १४
यो राजा चयंणीनां याता रथेभिरिष्ट्रागुः ।
विश्वासां तरुता पूतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गृणे ।। १६
इन्द्रं त शम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य । इता विधतेरि ।
हस्ताय वज्रः प्रति द्यायि दर्शतो महो दिवे न सूर्यः ।। १७
निकष्टं कर्मणा नशद यश्चकार सदावृधम् ।
इन्द्रं न यज्ञविश्वगूतंमृम्वसमघष्टं धष्णवोजसम् ।। १८
अषाद्यमुग्र पृतनासु सासिह यस्मिन् महीरुक्ज्यः ।
यद् द्याव इन्द्रं ते शत शत भमीरुत स्युः ।
न त्वा वज्रात्सहस्रं सूर्या अनु न जातमष्ट्र रोदसी ॥ २०
आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृश्च विश्वा शविष्ट शवसा ।
अस्माँ अव मध्यन् गोमित वज्रे विज्ञिञ्चत्राभिक्षतिभिः ॥ २१

इन्द्र सब शत्रुश्नों को वश में करते हैं, वे भार को सम्भालने वाले हैं। इन्होंने मंत्र से पकते हुए ओदन का कठिन होते हुए भी भेदन किया ।।९१।। वे अपने रथ पर उत्कृष्ट कुमार के समान आरूढ़ होते हैं और द्यावा पृथिवी रूप पिता माता के निमित्त विभुक्ततु पाक करते हैं।।१२।। हे इन्दू ! तुम इस स्वर्ण निमित रथ पर आरूढ़ होओ और हम भी तुम्हारी कृपा से सुंदर वाणियों से सम्पन्न सहस्रों मार्ग से युक्त स्वर्ण पर बढ़ें।।१२।। उन इन्द्र को इस प्रकार की महिमा जानने वाले व्यक्ति अपने राज्य में अधिष्ठित करते हैं। हिव देने वाले यजमान के लिये फ्राह्तवगर्ण इनके समीपस्थ धन को प्राप्त कराते हैं।।१४।। प्रियमेधा वाले क्राह्तवज इनके पूर्व भवन से हितकारी धन्न से सम्पन्न होकर प्रयति का उपयोग करते हैं।। १४।। राजा इन्द्र ज्येष्ठ हैं, वे रथ द्वारा गमन करते हुये सभी सेनाओं के पार होते हैं। मैं उनका स्तव करता हूँ।।१६।। हे पुरुहन्मन्! इन्द्र की सत्ता मध्यलोक, अतरिक्ष और स्वर्णलोक में भी है।

कीड़ा के निमित्त ऊँचा हुआ वज्य उनके हाथ में सूर्य के समान दर्शनीय है इस धारक यज्ञ में अन्न प्राप्ति के निमित्त उन्हीं इंद्र को सुसांज्यत करों ।। १७ ।। जो पुरुष उन महान् प्राक्रिभी, ऋम्वस्, अधृष्ठ, वृद्धिकर और धर्षक तेज से सम्पन्न इंद्र की उपासना में लगता है, उसे उसके कमें से कोई रोक नहीं सकता ।।प्रमा वे प्रचण्ड इंद्र विशाल आश्रय मार्ग वाले, वािंग्यों द्वारा स्तुत और सेनाओं में असहनीय हैं, उनका आकाश और पृथ्वी लोक स्तव करते हैं ।।प्रधा हे इन्द्र ! सो सो आकाश और पृथ्वी हों या सहस्तों सूर्य आकाश पृथ्वी बन जांथ तो भी वह तुम्हारी समानता करने में समर्थ नहीं हैं ।।२०।। हे इन्द्र ! हमारी गोचर भूमि में श्रपने रक्षा साधनों से हमें रक्षित करते हुए हमारी वृद्धि करो ।।२१।।

# ६३ सक्त

(ऋषि--प्रगाथः, देवजामयः। देवता--इन्द्रः छन्द--गायत्री)

उत् त्वा मन्दन्तु स्तोमाः कृष्णुष्त्र राधा आद्रिवः । अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥१

पदा पणोरराधसो नि बाघस्त्र महाँ असि । निह त्वा कश्चन प्रति॥२ त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम् । त्वं राजा जनानाम् ॥३ ईङ्ख्यन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । भेजानासः सुवीर्यम् ॥४ त्वमिन्द्र बलादिध सहसो जात ओजसः । त्व वृषन् वृषेदिस ॥५ त्यमिन्द्रासि वृत्रहा व्यन्तिरक्षमितरः । उद् द्यामस्तम्ना ओजसा ॥६ त्वमिन्द्र सजोपसमकं विभिष बाह्वो । वज्र शिशान ओजसा ॥७ त्विमन्द्राभिभूरसि विश्वा जातान्योजसा । स विश्वा भुव अभावः॥६

हे विज्ञन ! यह स्तुति तुम्हारे लिये प्रमुदित करने वालो हो, तुम ब्रह्मद्वेषियों को नष्ट करो और हमको धन दो ।। १ ।। हे इन्द्र ! पिणयें। के धन को छीन कर उन्हें मार डालो । तुम महान् हो । कोई भी तुम्हारी प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सकता ।। २ ।। हे इन्द्र ! तुम संस्कारित सोमों के तथा मनुष्यों के स्वामी हो ।। २ ।। जल की कामना करती हुई

और श्रेष्ठ वीर्य से व्याप्त होती हुई श्रोषिष्ठयाँ उत्पन्न होते ही इन्द्र की साराधना करती हैं।।४।। हे इन्द्र ! तुम फलों की वर्षा करने वाले अपने ' धर्ष क बोज सिहत अ।विभू त हुये हो ।। १।। हे इन्द्र ! तुम अंतरिक्ष को लांघने में समर्थ हो । वहाँ तुम वृत्र का नाज्ञ करते हो । तुम्हारा ओज स्तंभित करने वाला है जिससे द्युलोक स्थिर हुवा है ।। ६।। हे इन्द्र ! तुम प्रतिकर मंत्र के धारण करने के पश्चात् तीक्ष्ण वष्त्र को अपने ओज से धारण करते हो ।।७।। हे इन्द्र ! सभी उत्पन्न होने वाले पदार्थों को तुम अपने वल से अधीन करते हो । अतः सव शक्तियों को अपने वश्च में करो ।।६॥

#### ६४ स्रक्त

(ऋषि - कृष्णः । देवता — इन्द्रः । छन्द — तिष्टुप्, जगती )

आ यात्विन्द्रः स्वपितमंद य धर्मणा तूतुजानस्तुविष्मान् ।

प्रत्वक्षाणो अति विश्वा सहांस्यपारेण महता वृष्ण्येन । ११

सुष्ठामा रथः सुयमा हरी ते मिम्यक्ष वज्रो नृपते गभस्तौ ।

शीभ राजन्तसुपथा याह्यवींड वर्धाम ते पपुरुषो वृष्ण्यानि । १२

एन्द्रवाहो नृपति वज्रबाहुमुग्रामुग्रासस्तविषास एनम् ।

प्रत्यक्षसं वृषभं सत्यशुष्ममेमस्मत्रा सद्यामादो वहन्तु । १३

एवा पति द्रोणसाचं सचेतसमूर्जं स्कम्भ धरुण आ वृष्णयसे ।

स्रोजः कृष्व स गृभाय त्वे अष्यसो यथा केनिपानामिनो वधे । १४

गमन्नस्मे वसून्या हि शसिष स्वाशिषं भरमा याहि सोमिनः ।

त्वमीशिषे सास्मिन्ना सितस बहिष्यानाधृष्या तव पात्राणि धर्मणा । १४

प्रथक् प्रायन् प्रथमा देवहूतयोऽकृष्वत श्रवस्या नि दुष्टरा । न ये शेकुर्यज्ञयाँ नावमारुहमीमैव ते न्यविशन्त केपयः ॥६ एवैवापागरे सन्तु ढूढ्चो श्वा येषां दुर्यु ज आयुयुज्ये । इत्था ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरूणि यत्र वयुनानि भोजना ॥७ गिरीरंप्ञान् रेजमानां अधारयद द्यौः क्रन्ददन्तरिक्षाणि कोपयत् । समीचीने धिषणे विष्क्रमायित वृष्णः पीत्वा मद उक्यानि शंसित ।। प्र इमं विभिंमं सुकृतं ते अङ्कुशं येनारुजासि मघवञ्छफारुजः । अस्मिन्त्सु ते सबने अस्त्वोक्यं सुत इष्टी मघवन् वोध्याभगः ।। ६ गोभिष्टरेमामित दुरेवां ववेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम् । वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ।। १० बृहस्पतिनः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादधायोः । इन्द्रः पुरुस्तादुत मध्यतो नः सखा सिखम्यो वरिवः कृणोतु ।। ११

जो इन्दू धन के ईश्वर हैं, धर्म से त्वरावान हैं,वे हर्ष के निमित्त आगमन करें और वही अपनी शक्ति से, दवाने वाले शत्रुओं को हर प्रकार से क्षीण करें ।। १।। हे इन्द्र ! तुम्हारे हाथ में वज्र रहता है, तुम्हारे अध्व हर प्रकार से तुम्हारे अधीन रहते हैं, तुम्हारे रथ में बैठने का स्थान श्रेष्ठ है, अत: स्वगं से सुन्दर मार्ग द्वारा भ्राम्रो और हम तुम्हारे सोम-पान की कामना वालो शक्ति को प्रवृद्ध करते हैं ॥२॥ इन वज्रधारी राजा, भयंकर शत्रुओं का क्षय करने वाले, सत्य से सशक्त, फलों की वर्षा करने वाले इन्द्र को हमारे इस यज्ञ स्थान में इनके बलवान अग्रव लेकर आवें ।। ३।। हे ऋत्विज ! ज्ञानी बली द्रोग पात्र से सुसंगत होने षाले स्कंग को जल में खींचो । मैं किनपानों को बढ़ाने के लिये तुझ में होऊँ। तुम मुभी बल दो और भले प्रकार आश्रय दो ॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! इस स्तोता को शुम श्राशीर्वाद दो, इस यजमान में घन को प्रतिष्ठित करो । हे स्वामिन् ! इस सोम के गृह में आकर कुशा के इस आसन पर विराजमान होओ । तुम्हारे पात्र धारण शक्ति के कारण अनाघष्य हैं ॥ 🗓 हे इन्द्र ! जो अपने ज्ञान और कर्म के अनुसार देवयान आदि मानों से जाने की कामना करते हैं, जो सर्व साधारण को कष्टसाध्य देव-हूति स्रादि कर्मों को करते हैं, परन्तु तुम्हारी कृपा न होने से वेयज्ञ रूप नाव पर नहीं चढ़ पाते, इसलिये साधारण कर्मों को करते हुये मर्त्य-लोक में ही कके रहते हैं ॥६॥ जिन अक्वों को दुर्यु ज संयुक्त करते हैं वे, 'अपाक' रहें। जो दाता को बहुत से भोज्य पदार्थों से युक्त हैं, वे मेघ हों ।।।।। सोम के रस से हिषत हुए इन्द्र पर्वतों को धारण करते, अंति क्ष के पदार्थों को कुधित करते और द्युलोक को ऋन्दित करते हैं। ग्राकाण पृथ्वी को विष्कमित करते हुए उनथों को श्रेष्ठ बनाते हैं।।।।। हे इन्द्र! मैं सुम्हारे अंकुश को धारण करता हूं। तुम उसके द्वारा नख वाले पीडक प्राणियों को नष्ट करते हो। इस सबन में तुम पूजित होग्रो और सोम के निष्यन्त होने पर घन को जानने वाले होओ।।।।। हे अनेकों द्वारा आहूत इन्द्र! हम यजमान तुम्हारे द्वारा प्रदत्त गौओं से दिख्ता को लॉघ जांय और तुमने अन्न दिया है, उससे हम अपने भृत्य पुत्र ग्राहि की भूख को मिटावें। हम अपनी शक्ति से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें और अपने समान पुरुषों में श्रेष्ठ बनकर घन पावें।१०। पूर्व दिशा से आते हुए हिंसक शत्रु से इन्द्र हमारी रक्षा करें और घन दें। पश्चिम, उत्तर और दिक्षण दिशा से आते हुए हिंसक शत्रु से बन्द्र हमारी रक्षा करें और घन दें। पश्चिम, उत्तर और दिक्षण दिशा से आते हुए हिंसक शत्रुओं से वृहस्पित हमें बचावें।।११।।

### ६५ स्क

( ऋषि — गृत्समदः, सुदाः । देवता – इन्द्रः । छन्द — ध्रष्टः शक्वरी )

त्रिकद्रकेषु महिषो यव।शिरं तुविशुष्मस्तृपन् सोममपिवद विष्णुना सृतं यथावशत् । स ईं ममाद महि कर्म कर्तवे महामुरु सैनं सश्चद देवो देवं सत्यिमन्द्र सत्य इन्दुः।।१ प्रो ष्वस्मं पुरोरथिमन्द्राय शूषमर्चत । अभीके चिदु लोककृत् संगे समत्सु वृत्रहास्माकं बोधि चोदिता नभन्तात्वं सिन्धू रवासृजोऽधराचो अहन्नहिम् । अशबुरिन्द्र जिल्लेषे विश्वं पुष्यासि वार्यं तं त्वा परि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ।।३

अस्तासि शत्रवे वध यो न इन्द्र जिघांसित या ते रातिदंदिवंसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥४

वे इन्द्र तिक्रद्र का सोम यागों में सोम पीते और यवादि के मिश्रण से तृष्ति पाते हैं। विष्णु द्वारा निष्पन्त सोम पर अधिकार करते हैं क्यों- कि वह सोम उन्हें हुषं देता हुआ इनसे सुसंगत होता है। ११। इन्द्र के बल को पूजो, इन्द्र की आराधना करो। यह युद्ध में शत्रुओं को मारते हैं। अन्य पुरुषों की प्रत्यश्वायें धनुषों पर न चढ़ पावें। यह प्रेन्क इन्द्र हमारी स्तुति को जान गये हैं।। २।। हे इन्द्र ! तुमने मेघ को मारकर निष्यों को दक्षिण की और गमनशील बनाया। तुम सब वरणीय पदार्थों को पुष्ट करते और शत्रुओं को मिटाते हो। हम तुम्हें हृदय से लगाते हैं। अन्य पुरुषों की प्रत्यञ्चायें उनके धनुषों पर न चढ़ पावें। ३। हे स्वामिन! हमारे सब शत्रुओं की बुद्धियाँ नष्ट हों। जो शत्रु हमारी हिंसा करने की कामना वाला है, उस पर मरण साधन बज्ज को चलाओ अपना धन हमको दो। अन्य पुरुषों की प्रत्यञ्चायें उनके धनुषों पर न चढ़ पावें। ।।।।

## ६६ सक्त

( ऋषि—पूरण, प्रभृति । देवता—इन्द्र:, प्रभृति । छन्द—धिष्दुप्, जगती, अनुष्टुप्, उष्णिक्, वृहती, पंक्तिः )

तीव्रस्याभिवयसो अस्य पाहि सर्वरथा वि हरी इह मुञ्च ।
इन्द्र मा त्वा यजमानासो अन्ये नि रीरमन् तुभ्यमिमे सुतास: ॥१
तुभ्य सुतास्तुभ्यमु सोत्वासस्त्वां गिरः ज्वाह्या आ ह्वयन्ति ।
इन्द्रेदमद्य सवन जुषाणो विश्वस्य विद्वां इहा पाहि सोमम् ॥२
य उशता मनसा सोममस्मै सर्वहृदा देवकामः सुनोति ।
न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमि-चारुमस्मै कृणोति ॥३
अनुस्पष्टो भवत्येषो अस्य यो अस्म रेवःन् न सुनोति सोमम् ।
निररत्नौ मघवा तं दद्याति वृह्यद्विषो हन्त्यनानुदिष्टः ॥४

अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो हवामहे त्वोपगन्तवा छ ।
आभूषन्तस्ते सुमतौ नवायां वयमिन्द्र त्वा शुनं हवेम । ५
मुञ्चामि त्वा हिविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात् ।
ग्राहिर्जग्राह यद्येतदेनं तस्या इन्द्राग्नो प्र मुमुक्तमेनम् ॥६
यदि क्षितागुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योन्तिक नी त एव ।
तमा हरामि निर्द्धं तेन्पस्थादस्पाषंमेनं शतशारदाय ॥७
सहस्राक्षण शतवीर्येण शतायुषा हिविषाहाषमेनम् ।
इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यित विश्वस्य दुरितस्य पारम् ॥
शतं जीव शरदो वधमानः शतं हेमन्ताञ्चतमु वसन्तान् ।
शतं य इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायूषा हिविषाहाषंमेनम् ॥
आहार्षमिवदं त्वा पुररागाः पुनर्णवः ।
सर्वाङ्ग सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुक्च तेऽविदम् ॥१०

हे इन्द्र ! तुम इस हिव रूप अन्त वाले यजमान के रिषयों के

ह इन्द्र ! तुम इस हाव रूप अन्त वाल यजमान के राथया के रक्षक वनो । हे इन्द्र ! सोभों को संस्कारित किया जा चुका है । अतः अपने प्रश्वों को छोड़कर यहाँ आओ । अन्य यजमानों के यहाँ रमण मत करो ।। ता। हे इन्द्र ! यह सोम तुम्हारे लिये ही अभिषित हुये हैं, यह स्तुतियाँ तुम्हारा ही अम्ह्वान कर रहीं हैं तुम सबके ज्ञाता हो । हमारे यज्ञ में आकर इस सोम को पिओ ।। २.। जो देव-काम्य पुरुष सोम को निप्पन्न करता है, उसके स्तोत्रों वो इन्द्र स्वीकार कर लेते और सुन्दर वाणी द्वारा उसे तुष्ट करते हैं ।। ३ ।। जो पुरुष सोम का संस्कार नहीं करता, वह इन्द्र के प्रहार के योग्य होता है । उस ब्रह्मद्वेपी और हिन्दिन न करने वाले को इन्द्र नष्ट कर देते हैं ।। ४ ।। हे इन्द्र ! हम अण्व, धेनु और अन्त की कम्मना वाले तुम्हारे आश्रय के लिये नवीन सुबुद्धि से सुसंगत होकर तुम्हें आहूत करते हैं ।। ४ ।। हे रोगी पुरुष ! मैं तेरे जीवन के निमित्त हिव देता हुआ तुक्षे क्षयादि गोगों से मुक्त करता हूं । हे इन्द्र ।ने ! यदि इसे पिशाची ने पकड़ लिया हो तो उसके पाप से इसे छुड़ा दो ।६। यह दुर्गति को प्राप्त हो गया है, इनकी आयु क्षीण होगई है

अोर मृत्यु का सामीप्य प्राप्त कर चुका है तो भी मैं इसे निर्ऋ ति के अङ्क से खींचता हूं। इसे सौ बर्ष की आयु प्राप्त करने के लिये मैंने इसका स्पर्श किया है। ।।।। मैं इस रोगी को सहस्रों सूक्ष्म दृष्टियों, सैकड़ों वीयों और सौ वर्ष वाली आयु के लिये हिव द्वारा मृत्यु से छीन लाया हूँ। इसे इन्द्र आयु पर्यन्त के लिये पापों से पार लगावें।।।।। हे रोगिन्! तू सौ वर्ष तक जीवित रहता हुआ बढ़। सौ हेमन्तों और सौ बसंतों तक स्थित रह। इन्द्र, अग्नि, सविता वृहस्पति तुभे भतायुष्य बनावें। इस हिव द्वारा मैं तुभे भतायु करके ले आया हूं॥ दे।। हे रोगिन्! तू लौट आ। तू पुन: नवजीवन प्राप्त कर। इस कर्म द्वारा मैंने तेरी दर्शन भिवत और पूर्ण आयु प्राप्त कर ली है।।१०।।

ब्रह्मणाग्निः सविद नो रक्षोहा ब धतामित: । अमोवा यस्ते गर्भं दुर्गामा योनिमाशये ॥११ यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये । अन्निष्ट ब्रह्मण। सह निष्क्रव्यादमनीनशत ॥१२ यस्ते हन्ति पतयन्तं निषन्स्नुं सरीसृनम् । जातं यस्ते जिर्घांसति तमितो नाशयामसि ॥१३ यस्त ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शये। योनि यो अन्तरारेढि तमितो नाशयामिस ॥१४ यस्त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते । प्रजां यस्ते जिघांसति तिमतो नाशयामासि ।।१४ यस्त्वा स्वप्नेन तमसा मोहियत्वा निपद्यते । प्रजां मस्ते जिघासति तमितो नाशयामासि ॥१६ अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छ्दुकादि । यक्ष्म शोर्षण्यं मस्तिष्काज्जिह्वाया वि वृहामि ते ।।१७ ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाम्यः कीकसाभ्यो अनूवयात् । यक्ष्मं दोपण्यमसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते ॥१८

हृदयात् ते पि वलोम्नो हलीक्ष्णात पार्श्वाम्यासम् ।

यक्ष्मं मतस्नाभ्यां प्लीह्नो यनतस्ते वि वृह्गमित ॥१६

आन्त्रोभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोद्धदरादिध ।

यक्ष्म कुत्रिभ्यां प्लाशेनाभ्या वि वृह् मि त ॥२०

ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भचां पाष्णिभ्यां प्रपदाभ्याम् ।

यक्ष्म भसद्यं श्रोणिभ्यां भासदं भसमो वि वृहामिते ॥२१

अस्यभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नाभ्यो धमनिभ्यः ।

यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्गुलिभ्यो नखेयभ्यो वि वृहामि ते ॥२२
अङ्गे अङ्गे लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वाणपर्वणि ।

यक्ष्मं त्वचस्यं ते वयं कश्यपस्य वीवर्हण विष्पञ्चं वि वृहामिति । २३

अपेहि मनसंस्पतेप काम पराश्चर ।

परो निर्ऋत्या आ चक्ष्य बहुधा जीवतो मनः ॥२४

अग्नि देवता राक्षसों को नष्ट करने वाले हैं, वे मन्त्र से युक्त होते हुये तेरे दूं बत रोगी को बाधा हैं। वह रोग तेरे गर्भाशय में व्याप्त हो रहा है। १९।। जो दुष्ट गेग तेरे गर्भाशय में व्याप्त हो रहा है। १९।। जो दुष्ट गेग तेरे गर्भाशय में व्याप्त हो रहा है, उसे अग्निदेव मन्त्र के बल से नष्ट करें।। १२।। तेरे गिरते हुये या निकलते हुये गर्भ को नष्ट करने की जो इच्छा करता है, हम उसे नष्ट करते हैं।। १३।। जो रोग तुम पित पत्नी में व्याप्त है, जो तेरी योनि में और उठ्यों में व्याप्त है, हम उसे दूर करते हैं। १४। जो पिशाच पित, उपपित या माई वन कर आता हुआ तेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट करना चाहता है, उसे हम मारते हैं।। ११।। जो तुभे स्वप्त में अधानार में प्राप्त होकर तेरी संतान का क्षय करना चाहता है, उसे हम महत्त और नासिका, श्रोत्र, ठोड़ी आदि से शीपण्य और यक्षमादि गेगों को मस्तक और जीम से बाहर करता हूँ।। १७। मैं तेरी अग्वाओं से तेरे यक्षमा रोग को नष्ट करता हूँ।। १०।। हे रोगिन्! मैं तेरे हृदय से यक्षमा को निकालता हूँ। हृदय के संभीषस्थ क्लोंम से, हलीक्ष्य से यक्षमा को निकालता हूँ। हृदय के संभीषस्थ क्लोंम से, हलीक्ष्य से समा को निकालता हूँ। हृदय के संभीषस्थ क्लोंम से, हलीक्ष्य से समा को निकालता हूँ। हृदय के संभीषस्थ क्लोंम से, हलीक्ष्य से

पित्ता घारों, पार्श्वों, प्लीहा और यक्तत से तथा उदर से भी तेरे यक्ष्मा रोग को नष्ट करता हूँ ॥ १६ ॥ हे क्षय-ग्रस्त रोगिन् ! तेरी आँखों से, गुदा से, ऊपर से, दोनों कुक्षियों से, प्लाश्च से तथा नाभि से तेरे यक्ष्मा रोग बाहर निकाल कर हटाता हूँ ॥२०॥ तेरे ऊर, जानु, पांवों के ऊपर तथा आगे के भाग से, कमर से, किट के नीचे और गुद्धा देश में प्राप्त हुये यक्ष्मा रोग को बाहर निकाल कर पृथक करता हूँ ॥ २९ ॥ मज्जा, अस्थि, सूक्ष्म नाड़ियाँ उङ्गलियाँ, नख तथा तेरे शरीर की सब घानुओं से तेरे यक्ष्मा रोग को निकाल कर हटाता हूँ ॥२२॥ हे रोगिन् ! तेरे सब अङ्गों, सब रोम कूपों और जोड़ों में व्याप्त यक्ष्मा को हम दूर करते हैं । तेरे त्वचागत, नेत्र गत यक्ष्मा रोग को भी मन्त्र द्वारा नष्ट करते हैं ॥ २३ ॥ हे रोग ! तू मन पर भी अधिकार करने वाला है, तू दूर हो । इस जीवित पुरुष के मन से दूर होने को निर्द्ध ति से कह ॥२४॥

## ६७ स्वत

(ऋषि—बिल श्रिती:—इन्द्र । इन्द्र—प्रगाय, वृहती) वयमेनिमदा ह्योऽपीतेमह विज्ञिणम् । तस्मा उ अद्य समना सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते ॥१ वृकिचदस्य वारण उरामिथरा वयुनेषु भूषित । सेमं न स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया धिया ।२ कदून्वस्याकृतिमन्द्र गस्ति पौर्यम् । केनो नु कं श्रोततेन शुश्रुवे जनुषा: परि वृत्रहा ॥३

हे स्तोताओ ! हमने इन्द्र को सोम से पृष्ट किया है। तुम भी प्रसन्न मन से उन्हें संस्कारित सोम प्रदान करो । उन इन्द्र को स्तोत्रों हारा सुमिजत करो ॥ १॥ इन्द्र का वृक शत्र अों को भगाने वाला है, वह मेढों का मयन करने वालां । हे इन्द्र ! तुम अपनी रमग्रीय बुद्धि हारा इस यज्ञ में अकर हमारी स्तुतियों को सुनो । २॥ यह किसने नहीं सुना कि इन्द्र ने वृत्र का नाश किया । ऐसे कोई पराक्रम नहीं जो इन्द्र में नहों ।३॥

#### ६ ⊏ सुक्त

(ऋषि—शंयुः । देवता:— इन्द्र । छन्द— बाईतः, प्रगाथ) त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः । त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥१ स त्वं नश्चित्र वजूहस्त धृष्णुया मह स्तवानो आद्भिवः । यामश्व रथ्यमिन्दृ स किर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥२

हे इन्द्र ! हम स्तुति करने दाले, अन्न प्राप्ति वाले यज्ञ में तुम्हें ही बुलाते हैं। सज्जनों के रक्षक भीर जलों को प्रेरित करने वाले हो। जब कोई घर लेता है, तब तुम्हीं अ'हूत किये जाते हो।।१।। हे इन्द्र ! तुम हमारे द्वारा पूजित होकर इस विजयाकांक्षी नरेश के लिये कदव रथ धेनु आदि दो। हे इन्द्र ! तुम हाथों में वच्च धःरण करने वाले हो।।२।।

#### ६६ स्वत

(ऋष-मेध्यातिथि: । देवता-इन्द्रः है द्वात्-वृहती, प्रगाथ) अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायव: । समीचीनास ऋभवः समस्वरन् हदा गृरान्त पूर्व्यम् ॥१ अस्येदिःद्रो वावृधे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विष्ण्वि । ग्रद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु ष्ट्वन्ति पूर्वथा ॥२

हे इन्द्र ! तुमने पहले सोमपान किया था, उसी प्रकार सोमपान के लिए ऋभु देवता और उद्र देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं ।।।। निष्पन्न सोम का हर्ष प्र प्त होने पर वे न्द्र यजमान को घन गृष्टि की और बल की वृद्धि करते हैं। यह स्तुति करने वाले उन इन्द्र की महिमा को ही पूर्वत्त् गाते हैं।।।।।

## १०० सूक्त

ऋषि- नृमेधः । देवता - इन्द्रः । छन्द - अध्याक् अधा होन्द्र निर्दण उप त्त्रा कानान् महः ससृज्महे । उदेव यन्त उदिभ: ॥१ वार्ण त्वा यव्याभिवंधन्ति शूर ब्रह्मागा । वावृध्वासं चिदिदवो दिवेदिवे ॥२ युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरी रथ उस्युगे। इन्द्रवाहा वचोयुजा ॥३

जैसे जल की कामना करने वाले मनुष्य जल में जल को मिलाते हैं, वैसे ही हे इन्द्र! तुम्हारी कामना वाले मनुष्य तुम्हें सोमरूपी जलों से मिलाते हैं।।१।। हे विजन्! तुम प्रत्येक स्तुति पर अपनी वृद्धि की इच्छा करते हो, इनिलये यह मन्त्र तुम्हें जल के समान प्रवृद्ध करते हैं।।२।। युद्ध में प्रस्य न करने वाले इन्द्र के यशोगान से मन्त्र द्वारा जुड़ने वाले इन्द्र के अश्व रथ में संयुक्त होते हैं।३।

## १०१ स्कत

ऋषि- मेध्यातिथि: । देवता-अग्नि: छन्द गायत्री।

अग्नि द्वं वृग्गीमहे होतारं विश्ववेदराम् । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम । १ अग्निमग्निहवीमभिः सदा हवन्तविश्पतिम् । हन्यवाहं पुरुप्रियम् ।२ अग्ने देवां इहा वह जज्ञानो वृक्तविहिषे । असिहोता न ईड्य: ॥३

वे अग्नि सबके ज्ञाता और होता रूप हैं, वे यज्ञ के कर्मों को उत्कृष्ट बनाते हैं। अत: हम उन अग्निदेव का वरण करते हैं।। ।। हव्य वाहक, बहुतों के प्रिय प्रजापित अग्नि को यजमान हिव प्रदान करते हैं, इसलिये हम भो अग्नि को हिव देते हैं।।।। हे अग्ने! ऋत्विज के लिये प्रदीप्त होते हुए तुम हमारे होता हो, अतः देवताओं को हमारे यज्ञ में लाओ।३।

## १०२ स्रक्त

(ऋषि-विश्वःभित्रः। देवताः-अग्निः। छन्द -गायत्री)

ईडे थो नमस्यस्तिरस्तमांसि दतः समन्निन्ध्यते वृपा ॥ १

वृषो अग्निः सिमध्यतेऽश्वो नदेववाहनः । तं हिवष्यमन्त ईडते ।२ वृषणं त्वा वय वृषन् वृषणः सिमधीमिह । अग्ने दीद्यतं वृहत् ।३

वे अग्ने स्तुतियों और नमस्दारों के योग्य हैं, वे फलों की वर्षा करने वाले एवं दर्शनीय हैं। वे अपने घूम को तिरछा करते हुए प्रज्व- विलत होते हैं। १ देवताओं को वहन करने वाले अश्व के समान, वे फनों की वृष्टि करनेवाले अग्नि प्रदीप्त होते हैं, तब हिवदाता यजमान उन अग्नि की पूजा करने हैं। २। हे वृष्प्! हे अग्ने! हम हिव की वर्षा करने वाले तुम फलों की वर्षा करने वाले को भले प्रकार प्रज्वलित करते हैं, अत: तुम भले प्रकार प्रदीप्त होओ। ३।

#### १०३ सूक्त

(ऋपि-सुदीतिपुरुमीडौ, भर्ग । देवता - अग्नि: । छन्द - वृहती)

अग्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम् । अग्नि राये पुरुमीढ श्रुतं नरोऽग्नि सुदीतये छर्दिः ॥१ अग्न आ याह्याग्निभिर्होतारं त्वा वृग्गीमहे । आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठ विहंरासदे ॥२ अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अंगिरः स्नुचश्चरन्त्यध्वरे । ऊर्जा नपातं घृतकेशमीमहेऽग्नि यज्ञेषु पूर्व्यं म् ॥३

हे मनुष्य ! अग्नि की गायाओं द्वारा तू अन्न गाप्ति के लिए अग्नि की स्तुति कर। वह अग्नि धन देने के लिये प्रसिद्ध, दीप्त एवं शोभायमान हैं। तू उन्हें ही पूज। १। हे अग्ने ! हम होता तुम्हें आहू न करते हैं, तुम अपनी सभी शक्तियों के सिहत आओ। प्रियता हिक्मिती बीह तुम से सुसंगत हो। २। हे अग्ने ! तुम अंङ्गिरा गोत्री हो। तुम जल के पृत्र रूप हो। यज्ञ के स्तुच तुम्हारे सामने घूमते हैं। तुम सदा नवीन, नल-वान, अग्नि की यज्ञ में हम भी स्तुति करते हैं। ३।

### १०४ स्वत

श्चि मिध्यातिथिः नृमेष । देवता — इन्द्रः । छन्द - प्रगाथः) इमा उत्वा पुरुवसो गिरो वर्धन्तु या मम । पावकवर्णाः शुचयो विपिश्चितोऽभि स्तोऽभि स्तोमौरनूषत ॥१ अयं सहस्रमृषिभि सहस्कृतः समुद्रइव पप्रथे । सत्यः सो अस्य महिमागृणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥२ आ नो विश्वासु हव्य इन्द्रः समत्सु भूषतु । उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहा परमज्य ऋचीषमः ॥३ त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत । तुविद्युम्नस्य युज्या वृजमहे पुत्रस्य शवसो महः ॥४

हे इन्द्र ! तुमअपरिमित ऐश्वयं से युवन हो । हमारी अग्निके समान पित्र वािग्याँ तुम्हें प्रवृद्ध करें । हे स्तोताओ ! तुम इन्द्र के लिये स्तोत्र उच्चारण करो । १ । जल द्वारा प्रवृद्ध समुद्र के समान यह अग्नि ऋषियों हिवियों से सहस्रगुणा प्रवृद्ध होते हैं । मैं इन अग्नि की महिमा का यथार्थ रूप में बखान कर रहा हूं । इन अग्नि का वल यजों में दर्शनीय होता है । २ । हे इन्द्र ! हिव के योग्य हो । तुम हमको सभी यज्ञों में सुशोभित करो । वह इन्द्र वृत्र के हननकर्ता हैं; यह ऋगओं के अनुक्त अपना रूप प्रकट करते हैं । वे इन्द्र हमारे सूक्तों को, हिवयों को मन्त्रों को सुशोभित करें । ३ । हे अग्ने ! तुम धनों के देने वाले हो, तुम प्रभुता प्रदान करते हो, तुम जल के पुत्रों को हम प्रदीप्त सहित वरण करते हैं ।४।

### १०५ स्कृत

ऋषि - नृमेघ, पुरुहन्मा । देवता — इन्द्र । छन्द — बाईतः प्रगाण, वृहती त्विभन्द्र प्रत्तिष्विभ विश्वा असि स्पृधः । अशस्तिहा जनिता विश्वतूरिस त्वं तूर्यं तरुष्यतः ॥१ अनु ते शुष्मं तुरपन्तमोयतुः क्षोणी शिश् न मातरा । विश्वास्ते स्पृधः श्नथयन्त मन्यवे बृत्रं यदिन्द्र तूर्वति ॥२ इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितम् ।
आशुं जेतारं रथीतममतूर्तं तुग्यावृधम् ॥३
यो राजा चर्षणीनां नाता रथेमिरिष्ठगुः ।
विश्वासां तरुता ज्योष्टो यो वृत्रहा गृणे ॥४
इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधर्तरि ।
हस्ताय वज्: प्रति धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्यः ॥५

हे इन्दू! तुम अशस्ति के न शक, कल्या श के करने वाले, हिसारमक युद्धों में प्रतिस्पर्धा करने वाले हो। तुम स्वयं सब से त्वरा करते हो। ।। १।। तुम्हारे स्वरावान बन के पीछे, पुत्र के पीछे माता-पिता के पहुँचने के समान, आकाश पृथिवी जाते हैं। जब तुम वृत्र का नाश करने में लगे थे तब उसकी द्वेष वृत्तियाँ तुम्हें नष्ट करने की कामना कर रही थीं। २। यहाँ से प्रेरित होने वाली रक्षक शक्तियां तुम्हें अप्रहित, अजर रियतम अतूर्ग तुग्ववृत्व प्रहेता हेता और द्वृतकर्मा बना रही थीं। ३। मनुष्यों के राजा सेनाओं के उल्लंबक, वृत्रहन ज्येष्ट और रथों द्वारा मंत्रों के सामने जाने वाले जो हैं उनका स्तोत्र करता हूं। ४। हे पुरुहन्मन उन इन्द्र की सत्ता अन्तरिक्ष और स्वगं में है। उनका क्रीड़ा के लिये हाथ में प्रहण किया हुआ वस्त्र सूर्य के समान दर्शनीय है। इस यज्ञ में तुम उन इन्द्र को ही सुशोभित करो। १।

### १०६ स्कत

(ऋषि—गोपवत्यश्वस्वितनौ । देवता—इन्द्र: । छन्द — उष्णिक)
तव त्यदिन्द्रियं वृहत् तब शुष्ममुत क्षतुम् ।
वज् शिशाति धिषणावरेण्यम ।।१
तव द्यौरिन्द्र पौंस्यं पृथिदी वधंति श्रवः ।
त्वामापः पवंतासश्व हिन्विरे ।।२
त्वां विष्णुर्वृहन् क्षयो मित्रो गृणाति वष्णः ।
त्वां शर्वो मदत्यनु मारुतम् ।।३

तुम्हारा इग्द्रत्मक बृहत बल बुद्धि से वरण करने योग्य है। वह कर्म रूपी वज्ज को तीक्षण करता है।।१।। हे इन्द्र ! श्राकाश तुम्हारा वीर्य है, जल और पर्वत तुम्हें प्रेरित करते हैं और पृथिवी तुम्हारे द्वारा ही अन्न की वृद्धि करती है।।२। हे इन्द्र ! सूर्य, वहण, यम और विष्णु तुम्हारे प्रशंसक हैं। वायु का अनुगत दल तुम्हें हुर्ष देता है।३।

## १७७ सूक्त

(ऋषि-वत्सः । वृहद्दवोऽयर्वाः ब्रह्माः कुत्सः । देवता - इन्द्रं सूर्ये । छन्द - गायत्री, त्रिष्टुप् पंक्ति)

समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः। समुदायेव सिन्धवः ।१ ओजस्तदस्य तिन्विष उभे यत् समवतयत् । इन्दश्चर्मेव रोदसी ।२ वि चिद् वृत्रस्य दोधतो वज्रेण शतपर्वणा । शिरो विमेद वृष्णिः ॥३

तिददास भवनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनम्णः ।
सद्य जज्ञानो नि रिणाति ज्ञात्रन्तु यदेनं मदन्ति विश्व ऊमाः ॥४
वानृधानः शवसा भूयोंजाः शलुदासाय भियस दधाति ।
अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि म ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥५
त्वे क्रतुमिष पृञ्चन्ति भूरि द्वियदेते त्रिभवन्त्यूमाः ।
स्वादोः स्वादोयः स्वादुना सृजा समदः सु मधु मधुनाभियोधिः ।६
यदि चिन्तु त्वा धना जयन्तं रणंरणे अनुमदन्ति विष्ठाः ।
ओजीयः शृष्मिन्त्स्थरमा तनुष्व भा त्वा दभन् दुरेवासः कशोकाः

त्वया वय शाशद्महे रणेषु प्रपश्यन्तो युधन्यानि भूरि । चोदयामि त अयुधा वचोभिः स ते शिशामिब्रह्मणा वयांति ॥ न नि तर् दिस्षेऽषरे परे च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । आ स्थापयतः मातरं जिगत्नुमत् इन्वतं कवराणि भूरि ॥ ६ स्तुऽव वर्षमेन पुरुषत्मीनं सामृभ्वाणिमनतममाष्ट्यम प्त्यानाम् । आ दर्शति शवसा भूयोंजाः प्र रक्षति प्रतिमानं पृथिव्याः ॥ १०

समुद्र के लिये जैसे नदियां भुक कर चलती हैं, वैसे ही इन कर्म-वान इन्द्र के लिये ममस्त प्रजायें भुकत्ती हैं।। १।। आकार.-पृथिवी को इन्द्र ने चर्म के समान लपेंट लिया था। इन्द्र का यह महान् पराक्रम है ।२। क्रोधित वृत्र के सिर को इन्द्र ने अपने शतपर्वा एवं शोिएत वर्षक बच्च द्वारा काट डाला था। ३। यह इन्द्र बलवान् तथा धनवान है, भवनों में उत्कृष्ट हैं, उत्पन्न होते ही शत्रुओं का वध करते हैं, इनके प्रकट होते ही इनका रक्षक शक्तियाँ बलवती हो जाती हैं। ४। स्थावर जंगम जगत बहा में लीन हो जाता है, बल द्वारा प्रवृद्ध शत्रु दासों को वास देता है। युद्धों में वैतनिक सौनिक उन इन्द्र की ही प्रार्थना करते हैं ॥।।। यह वीर जम्म संस्कार और युद्ध की दीक्षा लेने के कारए। त्रि-जन्मा कहाते हैं। उनवीरों को स्वादिष्ट पदार्थों से सम्पन्न करो। हे इन्द्र तुम वीरों में प्रविष्ट होकर संग्राम में तत्पर होओ। ६। हे वीर! तुम प्रत्येक युद्ध में धनों को जीतते हो । यदि ब्राह्मण तुम्हरी स्तुति करे तो उन्हें वली वनाओ । सुख के अवसर पर दुःख देने वाले पुरुष तुम्हें प्राप्त न हों। अ तुम्हारे द्वारा ही रणक्षेत्र में हम विपक्षियों को मरवा डालते हैं। अपने तप द्वारा सिद्ध हुये वचनों से तुम्हारे सहस्रों को प्रेरित करता और पक्षी के समान वेग वाले तुम्हारे वाणों को मन्त्रों के द्वारा तीक्ष्ण करता हैं । है। जिस घर में अन्त द्वारा पालन हुआ है, जिसे श्रेष्ठ प्रािणयों ने धारण किया है, उस घर में माता द्वारा चित स्थापित हो। फिर इस घर में सब शोभन पदार्थों को लाओ। ६। हे स्तोता ! परम तेजस्वी, विचरण्हील, श्रेष्ट स्वामी इन्द्र की स्तुति करो। वह पृथिवी रूपी इन्द्र इस यज्ञ स्थान में व्याप्त हो रहे हैं।१०। इमा ब्रह्म वृहिद्वः कृराविदन्द्राय शूषमग्रियः स्वर्षाः । महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुरश्चिद् विश्वमण्वत तपस्वान्।११ एवा महान् वृहिं द्वो अथवीवोचद् स्वां तत्विभ द्रमे। स्वसारी मातरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वन्ति चैने शवसा वर्धयन्ति च ।१२ चित्रं देवानां केतुरनीकं ज्योतिष्मान् प्रदिशः सूर्य उद्यन् । दिवाकरोऽति च ग्नेस्तमांसि विश्वातारीद दुरतानि शुकः ॥१३

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्राद द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।१४ सूर्यो देवोमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामम्येति पश्चान् । यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वतो प्रति भद्राय भद्रम् ॥१४

यह राजा स्वर्गाधिपति इन्द्र के लिये स्तोत्रों को करता हुआ स्वर्ग की कामना करता है। वह इन्द्र मेघ के जल की वृष्टि करते हुये संसार को जल से पूर्ण करते हैं। १९। महाँष अथवां ने अपने को इन्द्र मानते हुये कहा — 'पाप'—रहित मातिरम्वरी इसे प्रसन्न करती हुई बल-वृद्धि करती है। १२। यह रिष्मवन्त इन्द्र सब दिशाओं की ओर उठते हुये अपने प्रकाश से दिन को प्रकट करते हैं और सब अन्वकारों और पाषों से पार होते हैं।। १३।। रिष्मयों का पूजनीय समृह मित्र वरुण और अपने के चक्षु रूप से निदत हो रहा है। यह सूर्य ही प्राण्यियों के आत्मा हैं और अपनी मिहमा से आकाश पृथिवी और अन्तरिक्ष को पूर्ण करते हैं।। १४।। पित के पत्नी के पीछे जाने के समान सूर्य भी इन उषाओं के पाछे जाते हैं। उस समय भद्र पुरुष देव कार्य में दिन को लगाते हुए सूर्य के निमित्त श्रेष्ट कर्मों को करते हैं।।१४।।

## १०८ स्कत

(ऋषि - नृषेत्र: । देवता — इन्द्र । छन्द - गायत्री, उष्णिक्)
प्वं च इन्द्रा भरं ओजो नृम्ण शतकतो विचर्षणे ।
भा वीरं पृयनाषहम् ॥१
त्व हि नः पिता वसो त्वं माता शतकतो बभूविथ ।
अधा ते सुम्नमं महे ॥२
त्वां शुष्टिमन् पुरुहूत वाजयन्तमुप ब्रुवे शतकतो ।
स नौ रास् । सुव यम् ॥३

हे सैकड़ों कर्म करने वाले इन्द्र ! हमको घन, बल और शत्रुओं की हराने वाली संतान दो ॥ २ ॥ हे इन्द्र ! तुम हमारे पिता और माता

हो। अतः हम तुमसे सुख माँगते हैं। २ । हे इन्द्र ! तुन हिवरत्न की कामना करने वाले हो। मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। मुक्ते वीरों से युक्त धन प्रदान करो। ३।

### १०६ सक्त

(ऋषि-गौतमः । देवता-इन्द्रः । छन्द-पंतित)

स्वात्रोरित्था विषूत्रतो मध्व पित्रयन्ति गौर्यः। या इन्द्रणा सयावरीवृष्णा मदिनः शोभसे वस्वीरतु स्वराजम।?। ता यस्य पृशनायुतः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः। प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्र हिन्वन्ति सायकं वस्वीरतु स्वराज्यम्

ता अस्य नमसा सहः समर्यं न्ति प्रचेतमः । वृतान्यस्यस्तिचरे पुरूणि पूर्वं चित्तये वप्वीरनु स्वरायम् । ।३ । ।

स्तोत्र रूप वाग्यि विषुवत यज्ञ के स्वादिष्ट मघु को इस प्रकार पीती हैं, जिससे रात्रियों तक इन्द्र से सुसंगत होकर वह इन्द्र को हिंजत करती रहें। हे यजमान! इसके पश्वः तृ त्र अपने राज्य पर सुशोभित होगा । १। पृद्धिनयाँ इस सोम को पव्य कर रही हैं। इन्द्र की यह गौऐं इन्द्र के वाणों और वज्र को प्रेरणा करती हैं। इन रात्रियों के पश्चात् हे यजमान! तू अपने रज्य पर प्रतिष्ठित होगा। २। वाणियाँ हिव के द्वारा इन्द्र को पूछती हैं और यजमान के महान व्रत इन्द्र में मिलते हैं। यह रात्रियों के पश्चात हे यजमान! तू अपने राज्य पर प्रतिष्ठित होगा। ३।

### ११० स्कत

(ऋषि —श्रुतवक्षः सुक्क्षो वा । देवता-इन्द्ः । छन्द-गायत्री) इन्द्राय मद्रने सुतं पनिष्टो मन्तु नो गिरः । अर्क मर्च न्तु कारवः ।१ यस्मिन् विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसद । इन्द्रं सुते हवामहे ॥२ ॥ त्रिकटु केषु चे नंदेवासो यज्ञ मस्तत । तमिद् वर्ष न्त नो गिरः ।३ सेवा के योग्य इस यज्ञ में निष्पन्न सोम से युक्त हमारी विणयों स्तुति करती हुई इन्द्र को पूजें ।। । सब विभूतिमयी सभायें जिन्हें प्राप्त होती हैं, उन इन्द्र को सोम के सस्कारिन्त होने पर आहून करते हैं ।।२।। इस ज्ञानदाष्ट्रक यज्ञ को त्रिकद्रकों ने प्रारम्भ किया, उसे हमारी वाणियाँ प्रवृद्ध करें। ।

# १११ स्वत

(ऋषि —पर्वतः । देवता — इन्दः । छन्द — उष्णिक् )

यत् सोमिमन्द्रिविष्णिव यद्वा घत्रित अष्टिये । यद्वा मरत्सु मन्दसे सिमन्दुभिः । १९ । । यद्वा शक्र परावति समुद्रे अधि मन्दसे । अस्माकिमत् सुते रणा सिमन्दुभिः ।।२ यद्वासि सुन्वतो वृधो यजमानस्य सत्पते । उक्थे वा यस्य रण्यसि सिमन्दुभिः ।।३

हे इन्द्र ! त्रित में यज्ञ में, आपय और मरुत में जो तुम हिंपत होते हो, वह जलमय सोम से ही हिंपत होते हो । १ । हे इन्द्र ! तुम दूरस्थ समुद्र अथवा हमारे यज्ञ में हर्ष को प्राप्त होते हो, वह जलमय सोम से ही हिंपत होते हो । २ । हे इन्द्र ! तुम सोम के संस्कारक यजमान की वृद्धि करने वाले हो, जिसके उनध्य में तुम बिहार करते हो, वह जलयुक्त सोम से ही करते हो । ३।

## ११२ स्वत

(ऋषि - मुक्क्ष: । देवता-इन्द्र । छन्द - गायत्री )

यदच कच्च वृत्रहन्नुबगा अभि सूर्य । सर्वं तिदन्द्र ते वशे ॥१ यद्दा प्रवृद्ध सत्पतो न मरा इति मन्यसे । उतो लत् सत्यिमित् तव ।२ ये सोमासः परावित ये अर्वावित सुन्विरे । सर्वास्तां इन्द्र गच्छिस हे सूर्यात्मक इन्द्र ! तुम वृत्र का नाश करने वाले हो, जिस समय निंदत होते हो, वह समय तुम्हारे ही आवीन है ॥१॥ हे इन्द्र ! तुम जिसे चाहते हो कि यह मृत्यु को प्राप्त न हो तो वह सत्य ही होता है । २। जो सोम पास या दूर कहीं भी संस्कृत होते हैं, उनके पास इन्द्र वस्यं पहुँच जाते हैं ॥३॥

### ११३ स्वत

(ऋषि—भर्ग। देवता—इन्दः। छग्द—प्रगाय)
उभयं शणयच्च न इन्द्रो अर्वागिद वचः।
सत्राच्या मधवा सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत्।।१
तं हि स्वराज वृषभ तमोजसे धिषणे निष्टतक्षुतु।
उतोपमानां प्रथमो नि षादसि सोमकामं हि तो मनः।।२

इन्द्रदोनों लोकों में हि .कर कार्यं करने वाले हैं, वे इन्द्र हमारे वचन को मानने से सुने कि इन्द्र देवता सोम पान को आ रहे हैं। १। वे इन्द्र सभीष्टों के वर्षक और अपने तोज से तोजस्वी हैं। आकाश-पृथ्वी को तनू करते हैं। तुम उपमाम को प्राप्त होते हो और सोम की कामना करते हो। २।

### ११४ स्वत

(ऋषि-सौभिरि:। देवता:-इन्द्रः। छन्द-गायत्री) अभ्रातृन्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादिस। युभदापित्विमिच्छसे ॥१ नकी रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति तो सुराष्टः। यदा कृणोषि नदनुं समूसस्यादित् पितवे हूयसे ॥२

हे इन्द्र ! तुम प्रकट होते ही संमित्ति करते हो और युद्ध में 'आप्ति' की कामना करते हो । तुम्हारा कोई शत्रु नहीं हैं ।।१।। हे इन्द्र ! तुम्हें 'सुराशु' पुष्ट करते हैं । तुम जब गर्जनशील होते हो, तब पिता के समान आहूत किये जाते हो । तुम धन वाले मनुष्य को संख्य भाव के लिये प्रप्त करते हो ।२।

# ११५ सूक्त

(ऋषि-वत्सः । देवता — इन्द्रः । छन्द — गायत्री) अहमिद्धि पितुष्परि मेघामृतस्यः जग्रमः । अहं सूर्यदेवाजिन ॥१ अह प्रत्नेन मन्माना गिरः शम्भामि कण्ववत् । ये त्वामिन्द्र न तुष्ट्वृत्र्यं षयो ये च तुष्ट्वुः । ममेद यर्धस्व सुष्ट्तः ॥३

में सूर्य के समान उत्पन्न हुया हूँ और पिता ब्रह्मा की बुद्धि को मैंने पा लिया है ॥ ।। मैं प्राचीन स्तोत्र द्वारा वाि्यों को सुसज्जित करता हुआ इन्द्र को बली करता हूँ। २। है इन्द्र ! जिन ऋषियों ने तुम्हारी स्तुति की है या जिन्होंने स्तुति नहीं की, इससे उदासीन रहते हुए मेरी स्तुति द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त होओ। ।।

# े ११६ स्वत

(ऋषि-मेध्यातिथी:। देवता-इन्द्रं। छन्द-वृहती) ना भूम निष्ठचाइवेन्द्र त्वदरगाइव । वनानि न प्रजहितान्यद्रिवो दुरोषासो ग्रमन्महि ॥१ अमन्महीदनाशवोऽनुग्रासश्च वृत्रहन् । सुकृत् सुते महता शूर राधसानु स्तोमं मुदोमहि ॥२

हे इन्द्र ! हम तुम्हरा ऋण न चुका सकने के कारण दुष्ट शत्रु के समान न माने जायें। तुहारे द्वारा त्याज्य वस्तुओं को हमभी दावानल के समान त्याज्य समभें।।१।। हे वृत्रहन ! हम तुम्हारी वृद्धि के द्वारा सुखी हों। हम अपने को नाश से रहित मानें।२।

# ११७ सूक्त

(ऋषि—वसिष्ठः । देवता — इन्द् । छन्द - गायत्री पिवा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा य ते सुषाव हर्यश्वाद्रिः । सोतुर्वाहुभ्यां सुमतो नर्वा ।। । यस्ते मदो युज्यक्चारुरस्ति येन वृत्राणि हर्यक्व हसि । स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥ २ वोधा सु मे मधवन् वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अर्चित प्रशस्तिम् । इमा ब्रह्म सधभादे जुषस्य ।। ३

हे इन्द्र! जो सोम पाषाण से संस्कारित किया हैं, वह तुम्हें हिंपत करे। पापाग संस्कार करने वाले के हाथ में स्थित है। हे इन्द्र! तुम इस सोम को पीयो। १ हे ह्यंश्ववान इन्द्र! तुम अपने जिस शोभन बद से मेघ को चिरते हो, वह तुम्हें हिंबत करे। २। हे इन्द्र! जिस यश को विसिष्ठ पूजते हैं, उस मंत्र समूह वाली मेरी वाग्गी को यश में स्वीकार कार करो। १३।।

# ११८ सूक्त

(ऋषि—भर्ग, मेध्यातिथिः । देवता— इन्द्रः । छन्द-बाईतः प्रगाय)
शग्ध्यू ए शचीपत इन्द्र विश्वाभि रूतिभिः ।
भगं पु न हि त्वा यणसं वसुविदमनु शूर चरामिसः ॥१
पौरो अश्वस्य पुरुकृद गवामस्युत्सो देव हिरण्ययः ।
निक्तिह दानं परिमधिषत् त्वे यद्यद्यामि तदा भर ॥२
इन्द्रमिद् देवतात इन्द्रं प्रयत्यध्वरे ।
इन्द्र सभीके विनि हवामहे इन्द्रं धनस्य सातये ॥३
इन्द्रो महना रोदसी पथच्छवः इन्द्रः सूर्यमरोचयत् ।
इन्द्रे ह विश्वा भृवना न येमिरे इन्द्रे सुवानास इन्दवः । ४

हे इन्द्र मेरी याचना है कि मैं तुम्हारे मव रक्षा-साधनों से यश और सौभाग्य प्राप्त करने के लिये तुम्हारा अनुयायी होऊँ। १। हे इन्द्र! तुम नगर वासियों को अश्व कर हो और धन को अपरिमिन करते हो। तुम गौओं के वढ़ाने वाले, हिन्ण्यमय और अहिसित ढान वाले हो। मैं तुम्हारे आश्रय में जिन वस्तुओं के लिये आया हूं, उन वस्तुओं को मुफ मे प्रविष्ट करो। २। हम इन्द्र की सेवा करने वाले संग्राम उपस्थित होने

पर धन प्राप्ति के निमित्त इन्द्र को बाहूत करते हैं। ३। इन्द्र ने सूर्य को तेजोमय किया है और आकाश पृथिवी को अपनी महिमा से विस्तृत किया है। यह इन्द्र सब भुदनों में आश्रित होते हैं। यह सोम इन्द्र के लिये निष्पन्न किये जाते हैं। ।।।

## ११६ स्कृत

(ऋषि—आयु: श्रुष्टिगु: । देवता—इन्द्र । छन्द—बाईत: प्रगाथः) अस्तावि मन्म पूर्व्या इह्यो न्द्राय वेष्यत । पूर्वीर्ऋ तस्य बृहतीरनूषत् स्तोत् स्तोतुर्मोधा आक्षत ॥१ तुरण्यवो मधुमन्तं घृतद्यु तं विप्रासो अर्कमानृषः । स्रस्मे रियः पप्रथे बृष्ण्यं शवोऽस्मे सुनावानास इन्दवः ॥२

हे ऋित्वजो ! मैंने प्राचीन स्तोत्र से इन्द्र की स्तुति की है। अब तुम भी रश की प्राचीन ऋचाओं से स्तुति करें। स्तोताओं की बुद्धि मन्त्रों से सम्पन्न हो गई है। १। इस यजमान के लिये धन बढ़ता और बल प्राप्त होता है। इन इन्द्र के निये सोम सिद्ध होते हैं। शी घ्रता करने वाले बाह्मण पूजा मन्त्र की प्रशंसा करते हैं। २।

# १२० सूक्त

( ऋषि—देवातिथिः । देवता—इन्द्रः । छन्द-वार्हतः प्रगाथः)

यदिन्द्र प्रागपागुदङ् न्यग्वा हूयसे नृभिः। सिमा पुरू नृष्तो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुर्वशे ॥१ यद्वा कमे रुशमे स्यावके कृव इन्द्र मादयसे सचा। कण्यासस्त्वा ब्रह्मभि स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि। २

हे इन्दू ! तुम चारों दिशाओं में स्थित मनुष्यों द्वारा आहुत होते हो तुम पूर्ण रूप से शत्रुओं के नाश करने वाले हो । तुम इस यजमान के लिये आओ । १ । हे इन्दू ! कण्य गोत्री ऋषि तुम्हें हिव प्रदान करने हैं । तुम रम रुशम और श्यावक में एक साथ अनन्द प्रकट कन्ते हो । तुम यहां आओ ।।।।

## १२१ सूक्त

(ऋषि—देवातिथिः । देवता—इन्द्रः । छन्द-बाईतः प्रगाध)
अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धाइव धेनवः ।
ईशानमस्य जगतः स्वर्धं शमीशानिमन्द्र तस्थुषः ॥१
न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पाथिवो द जातो न जनिष्यते ।
अश्वायन्तो मघविन्द्र वाजिनो गव्यन्यस्त्वा हवामहे ।।२

हे वीर इन्द्र ! हम तुम्हें बिना दुही गौ के समान प्रेरित करते हैं। तुम संसार के ईश्वर और स्वर्ग के दृष्टा हो ॥ १ ॥ हे इन्द्र ! कोई पार्थिय और दिव्य प्राणी तुम्हारे समान नहीं है ॥२॥ हे इन्द्र ! हम गौ अश्व और अन्न की कामना से तुम्हें आहूत करते हैं।२॥

### १२२ ध्रक्त

(ऋषि— शुनः शेषः । देवता — इन्द्रः । छन्द — गायत्री)
रेवतीनेः सधमाद इन्द्रं सन्तु तुविवाजा । च्लमन्तोयाभिमदेम ।१
आ घ त्वावान् त्मनाप्त स्तोतृभ्यो घृष्णवियानः ।
ऋणोरक्ष न चक्रचोः ॥२
आ यद् दुव शतक्रतव क मं जरितृणाम् ।
ऋगोरक्ष न शचीभिः ॥

हम यज्ञ में इन्द्र के आगमन करने पर अन्न की विभिन्न विभूतियों से सम्पन्न होते हुये सुख पावें। १। हे इन्द्र ! तुम्हारी दया प्राप्त करने वाला पुरुष स्तोताओं के अनुग्रह से चलने वाले रथ के दोनों पहियों के अक्ष के समान हढ़ हो जाना है ॥२॥ हे इन्द्र ! तुम्हारा उपासक तुम्हारे वल को प्राप्त करता हुन्ना चलने वाले रथ के समान हढ़ होना है ।३।

### १२३ स्क

(ऋषि-कुत्सः । देवता-सूर्यः । छन्द-निष्दुप्) तत् सूर्यस्य देवत्वं मध्या कर्योविवतं सं जभार । होता विष्टीमन जरितरोऽथानो दैव ॥१॥ आदित्या ह जरितरिङ्करोभ्यो दिच्यमनयन् । तां ह जरितः प्रत्यायं स्तामु ह जरित प्रत्यायन् ॥६॥ तां ह जरितने प्रत्यगृभ्णस्तामु ह जरिकंनः प्रत्यगृभ्यणः । अहानेतरसं न वि चेतनानि यज्ञानेतरसं त पुरोगवामः ॥७॥ इत व्वेत आशुपत्वा उत्तो पद्याभिर्यविष्ठः । उत्तमाशु माने पिपति

श्रादित्या रुप्रा वसवस्त्वेतु त इदं रांधः प्रति गृम्गीहाङ्गर्णाः इदं राधो विभु प्रभु इदं राधो वृहत् पृथु ॥६॥ विवादत्त्वासुरं तद् वो अस्तु सुचेतनम् । युष्मा अस्तु दिवेदिवे प्रत्येव गृभायतः॥१०॥ त्विमन्द्र शमरिणा हव्यं पारावतेभ्यः । विप्राय स्तुवते वसुविनं द्वरश्रवसे वह ॥११॥ त्विमन्द्र क्रपोताय विद्युत्रपत्राय वद्यते । श्यामाकं पक्वं पीलु च वारस्मा अकृगोवेहुः ॥१२॥ अरंगरो वावदीति त्रेधा बद्धो वर त्रया । इरामह प्रशंसत्यितरामप सेवित ॥१३॥

"भुक्", "अभिगत", "शक्", "अपक्रान्त", "फल" अभीष्ठित है। हे स्तुति करने वालो ! फिर तुम दुन्दुभि को वजाने वाले दो दर्हों से खेलो ।।१।। पाँव को जूते में, धान को कोठी में और उत्तमा जनिमा जन्य तथा उत्तमा जनियों को मार्ग में रखे।।२।। हे स्तोता ! पृषातक, लौकी, पीपल, ढाक, वट, अवटरवस, स्वापर्णशफ, विद्युत और गोशर्फ के पश्चात् वल से क्रीड़ा कर ।।३।। हे अध्वयों ! इन दमकते हुये देवताओं के सामने शीझ ही मन्त्रींच्चार वरो तुम गौऔं के लिये सत्य रूप हो।।४।। पत्नी पूजन करती हुई दिखाई देती है। इसके पश्चात् तुम भयो पर विजय प्राप्त करने की कामना करो।।४।। हे स्तोता ! अंगिराओं से दक्षिणा लाये थे, उमे वह लाये थे। वह उसे लाये थे।।६।। हे स्तोता!

उसको उन्होंने ग्रहण किया। उसे तुमने ग्रहण किया। चेतनों को, अहानेतरस को और ग्रजनेतरस को नहीं विशिष्ठ चेतनों को हम पाते हैं ॥७॥ तुम श्वेत और आशुपत्वा पद वाली ऋचाओं से ग्रुवावस्था प्राप्त करते हो। इन्हें मान शोघ्र पूर्ण करता है ॥६॥ हे जीगरिस ! आदित्य, वसु, रद्र सब तुम्त पर अनुग्रह करते हैं, तू इस धन को ले। यह धन विशाल; वृहत, विभु और प्रभुता से भी सम्पन्न है ॥६॥ देवता तुम्ते प्राण, वल, चेतन्यता देते हुये प्रत्येक अवसर पर प्राप्त होते रहें ॥१०॥ हे इन्द्र ! तुम इहलोक, परलोक दोनों से पार करने वालों के लिये शर्मरी से हिंद वहन करो। जिसे अन्न प्राप्त होना किन है, उस स्तोता बाह्मण को बल प्रदान करो। ॥११॥ हे इन्द्र ! परकटे कवृतर के लिये तुम पके हुये पीलु, अखरोट और बहुत सा जल प्रकट करो, ॥१२॥ चर्मरसरी, से बन्ध हुआ अर्थर वारम्बार शब्द करता हुआ पृथिबी विहीन स्थान का अपसेध करता है ॥१३॥

## १३६ सूक्तं

यदस्या अंहुभेद्याः कृषु स्थूलमुपातसत् ।
मुद्दानिदस्या एजतो गोशफे शक्कलाविव ।।१॥
यदा स्थूलेन पससाणौ मुद्दा डपावधीत् ।
विद्युच्चा वस्या वर्धताः सिकतास्वेव गर्दभौ ॥२॥
यद्दिपकास्वित्पकां कर्कन्धूकेव पद्यते ।
वासन्तिकमिव तेजन यन्त्यवाताय वित्पति ॥३॥
यद् देवासो ललामगुं प्रविष्टीमिनमाविषुः ।
सकुला देदिश्यते नारी सत्यस्यान्तिभुवो यथा ॥४॥
महानग्न्य तृष्निद्द मौकददस्यानासरन् ।
शक्तिकानना स्वचमशकं सक्तु पद्यम ॥४॥
महानग्न्यु ल्खलमितकामन्त्यव्रवीत् ।
यथा तत्र वनस्यते निरद्ननित तथैवेति ॥६॥

महानान्युप ब्रू ते अष्टोऽथाप्यभूभुवः।
यथैष ते वनस्पते पिष्पति तथैवेति ॥७॥
सहानग्न्यु प ब्रू ते अष्टोऽथाप्यभूभुषः।
यथा षयो विदाह्य स्वर्गे नमवदद्यते ॥०॥
महानग्न्युप ब्रू ते स्वसावेशितं पसः।
इत्यं फलस्य वृत्तस्य शूपे शूप मजेमहि ॥१॥
महानग्नी कृकवाकं शम्यया परि धावति ।
अयं न विद्य यो मृगः शीष्णि हरति धाणिकाम् ॥१०॥

इस पाप का क्षय करने वाली का कृषु क्षीरा हो गर्या । इसके मुष्क शकुन के समान गोशफ में प्रकम्पित होते हैं।।१।। जब स्पूर्ण पस द्वारा मुक्कों का अगु में प्रहार किया गया, तब रेत में गर्घों के बढ़ने के समान; आच्छादिका में मुख्क प्रवृद्ध होते हैं ॥२॥ जो "कर्कधूका!" सहशः अवषदन करने वाली है और जो अल्प से भी अल्प रहै। वासन्तिक तेज के समान आवात के निमित्त वित्पत में गमन करते हैं ।।३।। जब सुन्दर गौ में प्रविष्ठ देवता हरित होते हैं तब अक्षिभू के समान नारी अलागी जाती है ॥४॥ महान् अग्नि ऊपर खड़े हुओं को उत्क्रमगा न करता हुआ, तृप्ति को प्राप्त होता है। हम दमकते हुओं को शंक्ति कानन प्राप्त हो ।।।।।। महाच् अग्नि उल्लंखन को लाँघती हुई कहने लगी—हे बनस्पते ! जैसे है तुभे क्रटते हैं, वैसे ही हो ॥६॥ महाज अग्नि ने कहा — तू मिट कर भी व बारस्वार उत्पन्न होता है। हे वनस्पते ! ज़िसं भौति तू पूर्ण होता है, चैंसे ही हो ।।।।। महान् अग्नि ने कहा—तू नष्ट होकर भी उत्पन्न हो जाता है। जीर्णा अवस्था होकर स्वर्ग में हिव के समान दुही जाती है ॥५॥ महान् अग्नि का कथन है कि यह पसं भले प्रकार उत्तेजित कर दिया गया है। हम फल वाले वृक्ष के सूप में सूप को प्रविष्ट करते हैं ।। हा क्रक शब्द वाले पर महान् अग्नि दौड़ते हैं ओर हमें यह जात है कि वह मृग के समान शिर के द्वारा धािग्रका को हरते हैं ॥१०॥ महानग्नी महातग्नं घावन्तमनु घावति 🖙 इमास्तदस्य गा रत्त यभ मामद्भ चौदनम् ॥११॥

सुदेवस्त्वा महा नग्नीक वाघते महतः साघु सोदनम्। कस पीवरो नवत् ॥१२॥
वशा दग्धामिमाङ्गुरि प्रस्जतोऽप्रतं परे ॥
महान् वै भद्रो यम मामक्ष्यौदनम् ॥१३॥
विदेवस्त्वा महानग्नीविवाधते महथः साघु सोदनम् ॥
कुमारिका पिङ्गलिका कार्दं भरमाकु धार्वत् ॥१४॥
सहान् वे भद्रो विल्वो महान् भद्र उदुम्बर् ॥
महां अभिक्त बाधते महतः साघु सोदनम् ॥१४॥
यः कुमारी पिङ्गलिका वसन्तं पीवरी लभेत् ॥
तंलकुएडमिमाङ्गुष्ठ रोदन्त शुद्मुद्धरेत् ॥१६॥

महान् अग्नि महानग्न के पीछे दौड़ते हैं। इसकी इन्द्रियों का रक्षक हो। इस ओदन को खा ॥११॥ महान् अग्नि उत्पीड़न करने वाला, बड़े-वड़ों को कुरेदता है। यह स्थूल या कुश सभी को नष्ट कर देता है।।१२॥ वशा ने दग्ध ऊँगली की रचना की। अन्य उग्रत को रचते हैं। यह अत्यन्त कल्यारामय है। इस ओदन को खा ॥१३॥ यह महान् अग्नि विशिष्ट पीड़ा दायक है, वड़ों को खोद डालता है। पिगलि कुमारी कार्य के पश्चात् भाग जाती है।।१४॥ विदव और उदुम्बर दोनों ही महान् एवं भद्र हैं। जो महान् ओर से पीड़ित करता है वह बड़े वड़ों को कुरेदता है।।१५॥ कुमारो पिगली यदि वसन्त को प्राप्त करें तो तैल कुण्ड में से अगुष्ठा के समान कुरेदती हुई इसका उद्वार करें।।१६॥

## १३७ सूक्त

(ऋषि —शिरिम्बिठिः; बुघ; वामदेव; ययाति; तिरश्ची; द्युतानी वा; सुकक्ष: । देवता—अलक्ष्मीनाशनम्; विश्वदेवा ऋत्विक्स्तुतिर्वा, सोमः पवमान; इन्द्रः; मस्त इन्द्रो वृहस्पतिश्च । छन्द—अनुष्टुप्; जगती त्रिष्टुप्; गायत्री)

यद्व प्राचीरजन्तोरो मण्डूरधाणिकीः। इता इन्द्रस्य रात्रवः सर्वे दुद्वुदयाशवः॥१॥ कपृत्ररः कपृथमुद् द्धातन चोद्पत खुदत वाजसातये।
निष्टित्रयः पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्रं सबाध इह सोमपीयते।।२॥
द्धिकाच्णा अकारिषं जिष्णोरक्वस्य वाजिनः।
सुरभि नो मुखा करत प्रण आयूंषि तारिषत्॥३॥
नतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः।
पवित्रवन्तो अद्यरम् देवान् गच्छन्तु वो मदाः।।४॥

. इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अब्रुवन् । वाचस्पतिभी बस्यते विश्वस्येशान आजसा गर्गा। सहस्रवार पवते समुद्रा वाचमीङ्खयः। कोम पनी रयाएां सखन्द्रस्य दिवे दिवे । ६॥ अव द्रव्सो अशुसनामतिष्ठिद्यान कृष्णो दशांभः सहस्रे:। आवत् तमिन्द्र शच्या धमन्तमपस्तेनांहतीनु मणा अधत्त ।।।।। द्रप्समपश्य विषुरो चरन्तमुपह्नरे नद्यो अशुमत्याः । न भो न कृष्णमवतस्थिवांसिमध्यामि वो वृष्णो युध्यताजी ।।५॥ अध द्रव्सो अंशुमत्या उपस्थेऽधारयत् तन्वं तित्विषाणः। विशो अदेवीरभ्याचरन्तीवृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे ॥६॥ त्वं ह त्यत् सप्तभ्यो जायमानोऽशुत्रभ्यो अभवः शत्रुरिद्र । गृहे द्यावापृथिवी अन्वविन्दी विभुमद्भयो भुवनेभ्यो रण धाः ॥१०॥ त्वं ह त्यदप्रतिमानमोजो वज्रे ग, विज्ञ न घृषितो जघन्य । त्वां शुष्टणस्यावाति । वधत्रै स्त्वं गा इ द्र शच्येद्वि द: ॥११॥ तिमन्द्रं वाजयामिसि महे वृताय हन्वते । स वृषा वृषभो भ्वत्।।१२॥ इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठ स मदे हितः। द्यम्नो श्लोकी स सोम्य ॥१३!।

गिरा वज्रो न संभृतः सबलो अनपच्युत । ववत्तः ऋष्वो अस्तृतः ॥१४॥

जब प्राचा मण्हरधाणिकी हृदय प्रदेश को प्राप्त हुई, तब इन्द्र के सब शत्रु नष्ट हो गए।।१।। तुम कपृथ् को ग्रहण करो, मनुष्य कपृत् है। तुम अन प्राप्ति के लिये प्रेरणा करो। रक्षा के लिये पुत्रोत्पत्ति करो और सोम पीने के लिये इन्द्र को वुलाओ ॥२॥ इन्द्र के आरोह्ण के निमित्त मैं वेगवान् अश्व का पूजन कर चुका हूँ। वे इन्द्र हमें सुरभिवान करें और हमको श्रेष्ठ वनाते हुये हमारे जीवन को भी उत्कृष्ट करें।।३।। हर्प-प्रद सोम इन्द्र के लिये संस्कारित हो चुके। छन्ने से सोम रस टपक रहा है। हे सोमो ! तुम्हारी शक्ति देवताओं को हर्षित करे ।।४॥ इन्द्र के लिये साम का शोधन किया जाता है। संसार के स्वामी वाचस्पति अपने आज से प्रशंसित होते हैं ॥५॥ सहस्रों धारों वाला गमनशील सोक संस्कारित किया जा रहा है। यह घनेश्वर सोम प्रत्येक स्तीत्र में इन्द्र का सखा होता है ।।६।। दश सहस्र रिमयौं से आकृष्ट करने वाले पूर्य पृथिवी पर आकर अपने ओज से खड़े हुये और अपनी शक्ति से पृथिवी को हिसित करने लगे । तब इन्द्र ने अपने वल से उन्हें वहाँ से हटाकर पृथिवी की रक्षा की और अपने बल से ही जलवती शक्तियों को उन्होंने स्थापित किया ।।७।। विषम विचरणशील शुक्र को अंशुमती के पास घूमते देखा है। सूर्य के समान वह भी आकाश में निवास करते हैं। मैं उनका आश्रित होता हूँ । वह फल की वर्षा करने वाले युद्ध में तुम्हारा साथ दें ।। पा फिर अपने शरीर को शक़ ने सूक्ष्म करके अशुमती ने क्रोड में प्रतिष्ठित किया, वृहस्पति की सहायता से इन्द्र ने देवसत्ता न मानने वाली प्रजाओं को मार दिया ॥६॥ हे इन्द्र ! तुमने आकाश-पृथिषी का स्पर्श किया और उन्हें प्राप्त कर लिया। तुम सप्त अशत्रुओं से उत्पन्न होकर उनके शत्रु हो जाते हो । तुमने विभुत्व वाले भुवनो से युद्ध किया ॥१०॥ है विज्ञिन ! तुमने बलासुर को वष्च से मारा । तुमने उसे अपने हिसा-त्मक साघनों से दूर कर दिया और गीए प्राप्त कर लीं ।।११॥ विशाल-

काय वृत्र का नाश करने के कारए। हम इन्द्र की प्रशंसा करते हैं। वह अभीष्ट वर्षक इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हों।।१२।। पापियों को बश में करने के लिये बलवान को रस्ती के समान किया। वह हर्षप्रद यज्ञ में प्रतिष्टित होते हैं। वह इन्द्र सीम्य, प्रसिद्ध एवं तेजस्वी हैं।।१३।। वह इन्द्र पर्वत से प्राप्य वष्त्र के समान बली हैं, वह कभा पतित नहीं होते। वह श्रेष्ठ यजमानों के लिये शत्रु के घन को प्राप्त कराते हैं।।१४।।

# १३८ सूक्त

(ऋषि - वत्सः । देवता--इन्द्रः । छन्द-- गायत्री)

महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँइव । स्तोमैर्वे त्सस्य वावृष्टे।१ प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद् भरन्त वहयः । विप्रा ऋतस्य वाहसा ।२ कएवा इन्द्रं यदकत स्तोमैर्यक्षस्य साधनम् । जामि ब्रुवत आयुधम्।३

इन्द्र महान् है, यह वर्षा-जल से सम्पन्न मेघ के समान वत्स के स्तोम द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥१॥ हे अश्विद्धय ! तुम सत्य वाली प्रजा का पालन करो । उस प्रजा को अग्नियाँ पुष्ट करती हैं और यज्ञ वाहक अग्नि से ब्राह्मण उस प्रजा की रक्षा करते हैं ॥२॥ इन्द्र को कण्व के स्तोमों द्वारा यज्ञ साधन रूप में किया और उसी को जामि आयुद्ध कहती है ॥३॥

## ं<sup>१ ३</sup>६ सूक्त

(ऋषि—-शशकर्णः । देवत—अश्वनोः । छन्द—वृहती, गायत्री, ककूप्)
आ न्तमश्विना युवं वत्सस्य गन्तमद्से ।
प्रास्मै यच्छतमन्दकं पृथुच्छदियु युतं या अरातयः ॥१॥
यदन्तरित्ते यद् दिवि यत पञ्च मानुषां अनु ।
नृम्गां तद् धत्तमश्विना ।।२॥
ये बां दंसांस्यश्विना विप्रासः परिमामृशः ।
एवेत् काण्वस्य बोधतम् ॥६॥
अयं वां घमीं अश्विना स्तोममेन परि षिच्यते ।
अय सोमो मधुमान् वाजिनोवस् येन वृत्रं चिकेतथः ॥४॥

यद्र्सु यद् वनस्पतौ यदोषधीषु पुरुद्ससा कृतम्। तेन माविष्टमश्विना ॥५॥

हे अश्वद्वय ! इसके शिशु के विचरणार्थ एवं रक्षा के लिए इसे श्रुगाल रहित गृह प्रदान करो और इसके शत्रुओं को दूर करो ॥१॥ हें अश्विनीकुमारो ! अन्तरिक्ष और स्वर्ग में जो धन है, निषाद पंचम मनुष्यों में जो धन है, उसे हम में प्रतिष्ठित करो ॥२॥ हे अश्विनी कुमारो ! ब्राह्मण तुम्हारे कर्मों का परिमर्शन करते हैं, उस सब कर्म को तुम क्एव छत ही समस्रो ॥३॥ हे अश्वद्य ! यह हिव धन से युक्त है, यह स्तोम धर्म द्वारा सिचित होता है, यह सोम माधुर्यमय है । तुम इसी सोम के द्वारा आवश्यक वैरो के जानने वाले हो ॥४॥ हे अश्विद्य ! जल, औष-ध्यों और वनस्पतियों में जो कर्म निहित है, उससे मुक्ते सम्पन्न करो ॥५॥

### १४० स्वत

(ऋषि—शशकर्णः । देवता—अश्विनी । छन्द-वृहतीः अनुष्टुष्ः त्रिष्टुष्)
यन्नासत्या भुरण्यथो यद् वा देव भिषष्यथः ।
अयं वां वरसो मितिभिने विश्वते हिविष्मन्तं हि गच्छ्यः ॥१॥
आ नूनमश्विनोऋ षि स्तोम चिकेत वामया ।
आ सोमं मधुमत्ताम धर्म सिञ्चादथव णि ॥२॥
आ नृन रयुवर्तनि रथ तिष्ठाथो अश्विना ।
आ वां स्तोमा हमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥३॥
यद् वां नासत्योक्षराचुच्युवीमिह ।
यद् वां वाणीभिरश्विनेवेत् काण्वस्य बोधतम ॥४॥
यद् वां कचीवाँ उत यद् व्यश्व ऋषियेद वां द घतमा जुहाव ।
पृथी यद् वां वैन्यः सीदनेष्वेवेदतो अश्विना चेत्येथाम् ॥४॥

हे अश्विद्वय ! तुम दुतगामो और चिकित्सा कर्म में कुशल हो। तुम्हारा यह वत्स मितयों द्वारा बीधा नहीं जाता । तुम हिव-सम्पन्न के निकट गमन करते हो।।१॥ अपनी उपासना-योग्य बुद्धियों के द्वारा ऋषियों

ने अधिवनी कुमारों के स्तोत्र को जान लिया। अतः 'माधुर्यमय' सोम को अथर्व में सिचित करो ॥२॥ हे अधिवनीकुमारो ! तुम द्रुतगामी रथ पर आरूढ़ होने वाले हो। तुम्हारे निमित्त की जाती हुई स्तुति व्योम के समान स्थिर रहे ॥३॥ हे अधिवनीकुमारो ! हम जनथों द्वारा तुम्हारा आश्रय लेते हैं। यह कण्व की कृपा है कि हम वाणी के द्वारा तुम्हारों सेवा कर रहे हैं ॥४॥ हे अधिवदृय ! कक्षीवान, दीर्घतमा और व्यश्व ऋषियों ने तुम्हें आहुति दी है। वेन का पुत्र पृथु तुम्हारे सब सदनों में है, अतः तुम चैतन्य होओ ॥४॥

## १४१ सूक्त

(ऋषि—शशकर्णः देवता—अश्विनौः । छन्द—अनुष्टुपः जगती, वृहती) यातं छिद्दिष्पा उत नः परस्पा भूतं जगत्पा उत नस्तनूपा । वर्तिस्तोकाय तनयाय यातम् ॥१॥ यदिन्द्रेण सरथ याथो अश्विना यद् वा वायुना भवथः समोकसा । यदादित्येभिऋ भुभिः सजोषसा यद् वा विष्णोविकमणेषु तिष्ठथः ॥२॥

यदद्याश्विनावहं हुवेय वाजंसातये यत् पृत्सु तुर्वे णे सहस्तच्छ्रे ष्ठमश्विनोरवः ॥३॥ आ नून यातमश्विनेमा हव्यानि वां हिता । इमे सोमासो अधि तुर्वशे यदाविमे करववेषु वामथ ॥४॥ यन्नासत्या पराक अर्वाके अस्ति भेषजम् । तेन नून विमदाय प्रचेतसा छर्रिवेत्साय यच्छतम् ॥४॥

हे अश्विनो कुमारो ! तुम हमारे रक्षक के रूप में आक्षो । तुम हमारे गृह की रक्षा करते हुये मिलो । हमारे शरीर के पुत्र पौत्रादि के रक्षक रूप में प्राप्त होओ और संसार की रक्षा करने वाले होकर मिलो ॥१॥ हे अश्विनीकुमारो ! तुम इन्द्र के रथ में साथ ही वैठकर चलते हो । तुम वायु वे साथ रहते हो । तुम आदित्य और ऋथुओं के स्नेही हो । तुम विष्णु के विक्रमणों में भी युक्त हो ॥२॥ हे अश्विनीकुमारो ! तुम यजमानों को शीघता से प्राप्त होते हो । तुम अपनी श्रेष्ठ रक्षण-शक्ति से युद्ध में शत्रु

को वध करते हो अन्न प्राप्ति के लिये मै तुम्हें आहूत करता हूँ ॥३॥ हे अश्विद्धय ! यह हव्य तुम्हारे लिये हितकारी है। यह सोम तुर्वन्न, यदु और कर्यव के हैं। तुम यहाँ अवश्य आओ ॥४॥ हे अश्विनोकुमारो ! दूर की या निकट की औषि को अपने दानी मन द्वारा विशिष्ट शक्ति के लिये प्रदान करो और शिशु के निमित्त गृह प्रदान करो ॥५॥

# १४२ सूक्तः

(ऋषि—श्वाकर्णः। देवता—अश्विनौ । छन्द-अनुष्टुप्; गायत्री)
अभूत्स्यु प्र देव्या साकं वाचाहमिश्वनोः।
व्यावर्देव्या मितं वि राति मत्र्येम्यः ॥१॥
प्र बोघयोषो अश्विना प्र देवि सूनृते मिह् ।
प्र यज्ञहोतरानुषक् प्र मदाय श्रवो चहत् ॥२॥
यदुषो यासि भानुना सं सूर्येण रोचसे ।
आ हायमश्विनो रथो वित्याति नृपाप्यम ॥३॥
यदापीतास्रो अश्वा गावो न दुह ऊधिः।
यद्दा वाणीरनूषत प्र देवयन्तो अश्विना ॥४॥
प्र दुष्ताय प्रचेतसा ॥४॥
प्र दुष्ताय प्रचेतसा ॥४॥
पन्तून धीभिरश्विवना पितुर्योना निषीद्थः।
यदा सम्नेभिरुव्या ॥६॥

मै अध्वनीकुमारों की ज्ञान वृद्धि के साथ रहने वाला मानता हूँ। हे मेधे ! तुम मेरी वृद्धि को प्रकाशित करो और मनुष्यों को धन दो ।।१।। हे स्त्रोताओ ! तुम प्रातः समय अध्वद्धय को प्रवाधित करो । हे सत्य रूप देवो, तुम उन्हें प्रशंसनीय करो । हे होता ! तुम उनके विस्तृत यश को सब ओर फैलाओ ।।२।। हे अध्वनीकुमारों के रथ ! तू अपने तेज से उषा से मिलता हुआ सूर्य के साथ दमकता है । वह रथ अखों द्वारा मार्ग को प्राप्त होता है ।।३।। जब रहिंमयाँ पान की हुई के समान होती हैं, तब गोओं

का ऐनों से दोहन होता है। उस समय हे अश्विद्धय ! ऋत्विजों की वागी तुम्हारी स्तुति करती है।।४।। हे अश्विनोकुमारो ! महान ऐश्वर्य मनुष्यों को वश्च में करने वाला वल और कल्यागा को प्राप्त करने के लिये सुन्दर बुद्धि द्वारा मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं।।५।। हे अश्विनीकुमारो ! तुम अपने पालन करने वाले के निमित्त अपनी वुद्धियों द्वारा विराजमान होते हो और तुम कल्यागाकारी कारगों द्वारा प्रशंसा के योग्य होते हो।।६।।

### १४३ सूक्त

(ऋषि—पुरुमीढाजमीढौ: वामदेव:, मेघ्य तिथि:। देवता—अध्विनौ। छन्द—त्रिष्टुप्)

तं वां रथं वयमचा हुवेम पृथुज्रयमश्विना संगतिं गोः। यः सूर्यां वहति वन्धुरायुगिर्वाहसं पुरुतमं वसूयुम् ॥१॥ युवं श्रियमश्विना देवता तां दिवो नपाता वनथः शचीमिः। युवोर्वपुरिभ पृत्तः सचन्ते वहन्ति यत् ककुहासो रथे वाम ॥२॥ को वामचा करते रातहच्य ऊत्तये वा सुतपेयाय वार्कैः। ऋतस्य व वनुषे पूर्व्याय नमो येमानो अश्विना ववर्तत् ॥३॥ हिरएययेन पुरुभू रथेनेम यज्ञं नासत्योप यातम् । पिबाथ इन्मधुनः सोम्यस्य दधथो रत्नं विधते जनाय ॥४॥ आ नो यातं दिवो अच्छा पृथिच्या हिरएययेन सुवृता रथेन मा वामर्न्ये नि यमन् देवयन्तः स यद् ददे नामिःपूर्वा वाम ॥५। नू नो रिं पुरुवी रंवृहन्तं दस्ता मिमाथामुभयेष्यसमे नरो यद् वामश्विना स्तोममावन्त्सधस्तुतिमाजमीढामो अग्मन् ॥६॥ इहेह यद् वां समना पपृचे सेयमस्मे सुमतिव जरत्ना। उरुष्यतं चरितार युवं ह श्रितः कामो नासात्या युवर्द्रक् ॥ आ मधुमतीरोपधीद्याव आणो मधुमन्नो भवत्वन्तरिच्चम्। त्तेत्रस्य पतिर्मघुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥ न। पना्य्यं तदश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः । सहस्रं शंसा उत ये गविष्टो सर्वा इत् ताँ उप याता पिषध्ये ॥९॥

हे अश्विनीकुमारो ! तुम्हारे वेगवान् रथ का आज आह्वान करते ंहें। तुम्हारा वह रथ ऊँचे नीचे स्थानों में जाता तथा सूर्या का वहन करता है ! वह वागाी का वहनकर्ता, वसुओं को प्राप्त कराने वाला तथां गोओं से सुसंगत होने वाला है। मै उसी रथ को आहूत करता हूँ।।१।। हे अश्विद्वय ! तुम लक्ष्मी के अधिष्ठात्री देवता हो, तुम उसे अपनी शक्तियों द्वारा सेवन करते हो और उसे आकाश से पतित नहीं होने देते । रथ में तुम्हें वहन करने वाले विशाल अश्व और अन्न तुम्हारे शरीर से सदा मिले रहते हैं ॥२॥ कौन हिवर्दाता रक्षा-प्राप्ति के लिये और संस्कारित सोम को गोने के लिये तुम्हें आहूत कर रहा है, कौन तुम्हारी सेवा कर रहा है ? यज्ञ-सेवी इन्द्र को नमस्कार है। अध्विनीकुमा रों को यहाँ लाने वाले के लिये भी मैं नमस्कार करता हूँ ।।३।। हे अश्विद्वय ! तुम अपने स्वर्णिम रथ के द्वारा इस यज्ञ स्थान में आगमन करो। तुम सोम के मधुर रस पान करते हुये इस सेवक पुरुष को रतन-धन प्रदान करो ।।४।। हे अश्विद्वय ! तुम अपने स्वर्गिम रथ के द्वारा आकाश से पृथिवी पर आगमन करो । अन्य पूजक तुम्हें रोक न सकें, मैं तुम्हारे निमित्त स्तुति करता हूं ॥५॥ हे अश्विद्धय ! स्तोता मनुष्य स्तुति के साथ ही आजमीढ़ होते हैं। इस स्तोता यजमान को वीर्य द्वारा आविभूत होने वाले पुत्र पौत्रादि से युक्त धन दोनों लोकों में दो ॥६॥ हे अश्विद्धय ! इन्हें ऐसी सुबुद्धि दो, जिससे यह यजमान परस्पर समान मित वाले हों। इनकी अभिलाषा तुम पर ही निर्भर रहे और तुम इस स्तोता के . रक्षक होओ ।।७।। हमारे लिये आकाश मधुमय हो, अन्तरिक्ष मधुमय हो, औपिंघराँ भी मधुमती हों और क्षेत्रपति भी मधुमय हो। हम अमृतत्व को प्राप्त हुये उसके अनुगामी होते हुये घूमें ॥ ।। तुम्हारा स्तोत्र-कर्म आकाश और पृथ्वी में फलों का वर्षक है। तुम सोम-पान करके गोपूजा वाले सैकड़ों स्तोत्रों को प्राप्त होते हो ॥६॥

> क्षः इति विशं कार्यं समाप्तम् क्षः । इति अथर्ववेद समाप्तम् ।।